

अहले दिल के तड़पा देने वाले

# वाकिआत



इफाबाल

हजुरत मौलाना पीर जुलफुकार साहब नक्शबंदी

मुफ्ती इनामुलहक साहब कासभी



# अहले दिल के तड्पा देने वाले वाक्रिआत

इफ़ादात

हज़रत मौलाना पीर ज़ुलफ़ुक्क़ार साहब नक्शबंदी

तर्तीच

मुफ़्ती ईनामुलहक कासमी

فرین کیو (پرائیویٹ) آمٹیڈ FARID BOOK DEPOT (Pvr.) Ltd. NEW DELHI-110002

## *पत्रहरिस्ता-मज़ामीन* (विषय-सुची)

मुहब्बते इलाही

31

34

35

36

50

51

52

52

53

54

|   |           | (विषय-सूची) |  |
|---|-----------|-------------|--|
| • | मुक्दुदमा |             |  |

जिक्रे हबीब ने तडपा दिया

दरबारे हबीब में पहुँच जाऊँ कब?

देखिए मगर मजनूँ की आँख से

मुहब्बत व तौहीद का सबक दिया भी तो किसने

हर गम मुझे मंज़ूर मगर मुहब्बत में शिर्कत

शिबली! जोशे मुहब्बत मुझे न दिखा

नमाज़ी को मजनूँ की तंबीह

नाज का मामला ही अलग है

इबादतों का तोहफा गिलाफ़े मुहब्बत के साथ

भेरे पदवब को क्रमण की जरूरत क्या है?

| व गर गर्रवूप का क्रांन का कुलता पना छ।                                 | . 31 |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| <ul> <li>हज़रत ज़िन्नैरा की मुहब्बते इलाही में बेताबी</li> </ul>       | 37   |
| • ख़ुदा से मुहब्बत भरी गुप़तगू                                         | 39   |
| <ul> <li>हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुलबजादीन रिज़्यल्लाहु अन्हु</li> </ul> | 39   |
| और मुहब्बते इलाही                                                      |      |
| <ul> <li>मुहब्बत पर लाख रुपए का शे'र</li> </ul>                        | 43   |
| <ul> <li>महबूब की रज़ा में खोटे सिक्के भी मंज़ूर</li> </ul>            | 44   |
| <ul> <li>इश्क व मुहब्बत की दुकान देखी है आपने</li> </ul>               | 44   |
| <ul> <li>अहले मुहब्बत आज़माए भी जाते हैं</li> </ul>                    | 45   |
| <ul> <li>हुकूमत तो लैला को सजती है</li> </ul>                          | 48   |
| <ul> <li>मुहब्बत में दीवार और कृत्ते के कृदम चूमना</li> </ul>          | 49   |

| <ul> <li>मुहब्बत में राबिया बसिरया रह० का गलबए हाल</li> </ul>       | 55         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <ul> <li>नपसानी और रहमानी मुहब्बत का बदला</li> </ul>                | 55         |
| <ul> <li>मुहब्बत की शमा कहाँ जलती है</li> </ul>                     | 56         |
| <ul> <li>दीदारे इलाही का यह नुस्त्वा भी अजीब</li> </ul>             | 57         |
| <ul> <li>मुहब्बत के गलबे में दो बूढ़ों की हाथापाई</li> </ul>        | 58         |
| <ul> <li>शर्बते दीदार से रोज़े का इफ़्तिार</li> </ul>               | 59         |
| <ul> <li>मुहब्बते इलाही आख़िर तू संभाल लेती है</li> </ul>           | 60         |
| <ul> <li>मुहब्बते इलाही के कैसे कैदी हों</li> </ul>                 | 63         |
| <ul> <li>इश्क व मुहब्बत की दुकान किघर को है</li> </ul>              | 64         |
| <ul> <li>मुहब्बत की हक़ीकत इनसे पूछो</li> </ul>                     | 65         |
| <ul> <li>जिघर मौला उधर शाहदौला</li> </ul>                           | 65         |
| <ul> <li>हज़रत शिबली रहठ गवर्नरी से फ़क़ीरी तक</li> </ul>           | 66         |
| <ul> <li>हज़रत शिबली रह० मुहब्बत और मआरिफ़त की दुकान में</li> </ul> | 68         |
| <ul> <li>गुड़ के बदले सोने की अंगूठी</li> </ul>                     | 71         |
| • मुहब्बत के लिए हाँ तो कह दें                                      | 72         |
| <ul> <li>महबूब मिला सब कुछ मिला</li> </ul>                          | 73         |
| <ul> <li>मुहब्बते इलाही में मौलाना मुहम्म अली जौहर रह०</li> </ul>   | 74         |
| सरशार (मस्त)                                                        |            |
| <ul> <li>मरने से पहले अब्बा जी की ज़ियारत</li> </ul>                | 75         |
| <ul> <li>मुहब्बते इलाही की बरकत से हो गए सब अपने</li> </ul>         | <b>7</b> 6 |
| <ul> <li>दरबारे इलाही में अहले मुहब्बत की लाज</li> </ul>            | 77         |
| <ul> <li>मुहब्बत में बाहर आने नहीं देते</li> </ul>                  | <b>78</b>  |
| <ul> <li>उसको मुख्बत न होती तो तहज्जुद की तौफीक न देता</li> </ul>   | 79         |
| <ul> <li>मुहक्कते इलाही में भूख व प्यास का गुज़र कहाँ</li> </ul>    | 79         |
| <ul> <li>संजदे में महबूब ने प्यार ले लिया</li> </ul>                | 81         |
| <ul> <li>मुझे मेरा महबूब बचाएगा</li> </ul>                          | 81         |
| <ul> <li>महबूब की हिफाज़त दुश्मन की गोद में</li> </ul>              | 82         |
|                                                                     | 7          |

| <ul> <li>राहे इश्कृ व वका में धोका भी गवारा</li> </ul>                                                            | 86  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>इश्के इलाही के तीन इन्तिहान</li> </ul>                                                                   | 86  |
| <ul> <li>1. बेझिझक कूद पड़े आतिशे नमरूद में</li> </ul>                                                            | 87  |
| <ul> <li>2. वीरान वादी में</li> </ul>                                                                             | 89  |
| <ul> <li>3. सिखाए किसने इस्माईल को आदाबे फरज़ंदी</li> </ul>                                                       | 90  |
| <ul> <li>हज़रत भारूफ़ करख़ी रह० पर मुहब्बते इलाही</li> </ul>                                                      | 96  |
| <ul> <li>मुहब्बते इलाही की पहचान</li> </ul>                                                                       | 97  |
| * * *                                                                                                             |     |
| मुहब्बते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम                                                                             |     |
| <ul> <li>मुहब्बते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम पर बशारत</li> </ul>                                                | 100 |
| <ul> <li>हज़रत अबूबक्र सिद्दीक् रिज़यल्लाहु अन्हु का इश्के रस्ल</li> </ul>                                        | 101 |
| <ul> <li>सिद्दीक् अकबर के सिद्क् व वफा की इन्तिहा</li> </ul>                                                      | 102 |
| <ul> <li>गुलाब के फूल पर शबनम</li> </ul>                                                                          | 105 |
| <ul> <li>अब्क्हाफा के बेटे की सुनहरी वफादारी</li> </ul>                                                           | 104 |
| <ul> <li>इश्के रिसालत मआब में आगे निकल गए</li> </ul>                                                              | 106 |
| <ul> <li>इश्क ने मुशक्कत में हलावत पैदा कर दी</li> </ul>                                                          | 107 |
| <ul> <li>अगर क्षुबूल हो जाए तो ज़हे नसीब</li> </ul>                                                               | 107 |
| <ul> <li>सिद्दीके अकबर के इश्क व वफा की हद तो देखिए</li> </ul>                                                    | 108 |
| <ul> <li>सिद्दीके अकबर रिज़यल्लाहु अन्दु की</li> </ul>                                                            | 109 |
| नेकियाँ सितारों की मानिन्द                                                                                        |     |
| • तेरी रात का मुकाम                                                                                               | 110 |
| <ul> <li>इश्कृ व मुहस्बत के चंद बिखरे मोती</li> </ul>                                                             | 410 |
| <ul> <li>इत्या व नुरुव्यत पा वव विकास ।</li> <li>इज़रत उमर रिज़्यल्लाहु अन्हु और इश्के रसूल सल्लल्लाहु</li> </ul> | 113 |
| <ul> <li>♦ ६००१८। ०५६ राजेतव्यादि ठा.दे ००० ४०० ४४० ४०००० दे</li> </ul>                                           |     |

अलैहि वसल्लम के कुछ अनोखे नमूने

व मुहब्बत बारगाहे नबुव्वत में

हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की उलफ्त

81 I

144

146

147

148

149

151

151

152

152

हज़रत अली मुर्तज़ा रिज़यल्लाहु अन्हु की अक़ीदत

व मुहब्बत बारगाहे रिसालत में

| <ul> <li>हज़रत असमा रिज़यल्लाहु अन्हा की मुहब्बत</li> </ul>           |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| नबर्वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम                                        | 119 |
| • एक सहाबिया रिज़यल्लाहु अन्हा का इश्के नबवी                          |     |
| <ul> <li>आख़िरी हसरत आप सल्लल्लाहु अलैहि</li> </ul>                   | 121 |
| वसल्लम की ज़ियारत                                                     | 122 |
| <ul> <li>हज़रत हुज़ैफ़ा रिज़यल्लाहु अन्हु का जज़्ब व इश्क्</li> </ul> | 123 |
| <ul> <li>महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक</li> </ul>            | 123 |
| में तना सिसकने लगा                                                    | 123 |
| <ul> <li>हज़रत उम्मे हबीबा रिज़यल्लाहु अन्हा का इश्के नबी</li> </ul>  | 124 |
| <ul> <li>शायरे रसूल के इश्क भरे अश'आर</li> </ul>                      | 124 |
| <ul> <li>अब किसी को देखूँ गवारा नहीं</li> </ul>                       |     |
|                                                                       | 125 |
| <ul> <li>अजाने बिलाली पर मदनी परवानों का आह व फ़ुगां</li> </ul>       | 125 |
| <ul> <li>सहाबियात का इश्के रसूल सल्ललाहु अलैहि वसल्लम</li> </ul>      | 127 |
| <ul> <li>दौलते इश्क व मुहब्बत से बच्चे भी माला माल</li> </ul>         | 137 |
| <ul> <li>हज़रत शिवली रह० की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि</li> </ul>        | 143 |
| वसल्लम से मुहब्बत                                                     |     |

हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी रह० का इश्के रसूल

इश्क व मुहब्बत, खुलूस और अमानत का ज़ामिन

हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु पर इनायत व बख्<del>रि</del>शश

हज़स्त गंगोही रह० का इश्के रसूल

जानवरों के लिए रहमत

लतीफा

। हिरन के बच्चे पर निगाहे रहमत

हज़रत मौलाना मदनी रह० का इशके रसूल

इश्के नबवी में चोर को माफ कर देना

# इत्तिबाए रसूल (सल्लन्लाहु अलैहि वसल्लम)

हजुरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और इत्तिबाए

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

फरमाने नबवी का लिहाज

दरबारे शाही में हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु

अन्ह का सुत्रत पर अमल मेरा सर मेरे आकाए मदनी के जैसा हो जाए

रोज़ा रिखए मगर सुत्रत के मुवाफिक

हकीम ज़ियाउद्दीन रह० और सुन्नत का अदब

हजरत नानौतवी रह० और इत्तिबाए सुत्रत हजुरत मदनी रह० का हर हाल में सुन्नत पर अमल

 इत्तिबाए नबवी में परेशानी का हल छ्री से काटकर खाने वाले

एक औरत का इस्लाम क़ुबूल करना

सोहबते शेख

सोहबते नबवी की फजीलत

की सोहबत में

हज़रत गंगोही रह० हज़रत हाजी इमदादुल्लाह

महाजिर मक्की रह० की सोहबत में जिगर मुराबादी हज़रत थानवी रह० की सोहबत में

मैख़ाने से ख़ाना-ए-ख़ुदा तक

हर मकान में दो ऐब तो फिर हम में

हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद हसन रह० हकीमुलउम्मत रह०

सोहतबे शेख़ में नमाज़ की कैफ़ियत ही कुछ और

सोहबत से फ़ैज़ और गुनाह से नफ़रत

175 176

156

157

157

158

158

159

160

161

16.2

154

165

168

168

169

171

172

177

192

193

194

194

195

196

शेख्र की सोहबत में तेल-बत्ती ठीक करके जाओ

अब्दुल कुदुदूस गंगोही रह० की बातचीत का असर

| <ul> <li>हज़रत शाह अब्दुल कादिर रह० की निगाह में तासीर</li> </ul>    | 179 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>सोहबत के अनमोल मोती</li> </ul>                              | 179 |
| <ul> <li>बुरी सोहबत का असर मीत के वक्त</li> </ul>                    | 180 |
| <ul> <li>ख्र्वाहिशे नप्रस की कोई हद नहीं</li> </ul>                  | 181 |
| <ul> <li>नफ्सकशी के बगैर इस्लाह मुमिकन नहीं</li> </ul>               | 181 |
| <ul> <li>एक सालिक की इस्लाह का निराला अंदाज़</li> </ul>              | 182 |
| <ul> <li>हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रह० का मकाम</li> </ul> | 184 |
| * * *                                                                |     |
| ज़िके इलाही                                                          |     |
| <ul> <li>कसरते ज़िक्र के आदी बनिए</li> </ul>                         | 186 |
| <ul> <li>अल्लाह वालों के दिलों की कद्र व कीमत क्यों</li> </ul>       | 186 |
| <ul> <li>दो आदिमयों की दिली कैिफ्यत</li> </ul>                       | 187 |
| <ul> <li>मुर्दा दिल की पहचान</li> </ul>                              | 188 |
| <ul> <li>दस्त बकार दिल बयार</li> </ul>                               | 188 |
| <ul> <li>ज़िक्र में नक्ल भी कुछ कम नहीं</li> </ul>                   | 189 |
| ● 'हर कृतरे से अल्लाह <sup>®</sup> अल्लाह!!                          | 190 |
| <ul> <li>दिल की तवज्जेह के साथ ज़िक्रे ख़ुदा की बरकत</li> </ul>      | 190 |
| <ul> <li>कराटे कलब में अल्लाह! अल्लाह!!</li> </ul>                   | 191 |

हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख़रीदार एक बुढ़िया भी

अल्लाह। अल्लाह! की ज़र्ब से दिल की दुनिया ही बदल गई

हज़रत जरजानी रह*ा* की वक़्त की हिफाज़त करना

हज़रत अब्दुल्लाह बिर्न मुबारक रह**ः** की इसरत

तासीर ज़िक्र पर बू अली सीना का एतिराज़

ज़िक्र नाजाएज मुख्बत को ख़ुरच देता है

215

217

217

219

220

220

| <ul> <li>जुर्बे इलाही की ताब हथकड़ी न ला सकी</li> </ul>                | 197 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>ज़िक्र से शैतान हडि्डयों का ढांचा बन गया</li> </ul>           | 198 |
| <ul> <li>जिक्ने इलाही से फैज़ान बारी का उतरना</li> </ul>               | 199 |
| * * *                                                                  |     |
| मआरिफ्त व मअइयत                                                        |     |
| <ul> <li>हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर मआरिएन्त व तजल्ली का नूर</li> </ul> | 202 |
| <ul> <li>अज्ञमते इलाही पर मिली मआरिफ़त बारी तआला</li> </ul>            | 203 |
| <ul> <li>ख्र्याजा अज़ीज़ुलहसन मज्जूब रह० और मअइयते इलाही</li> </ul>    | 204 |
| <ul> <li>इमाम गृजाली रह० की वालिदा की मआरिफत</li> </ul>                | 205 |
| <ul> <li>तकबीरे तहरीमा से पहले बैतुल्लाह की ज़ियारत</li> </ul>         | 206 |
| <ul> <li>ख्वाजा बहाउद्दीन रह० और मजइयते इलाही का ग्लबा</li> </ul>      | 207 |
| <ul> <li>हज़रत शाह हुसैन अहमद रह० की ध्यान की कैफियत</li> </ul>        | 208 |
| <ul> <li>मआरिफृत के बाद एहसासे दिल</li> </ul>                          | 208 |
| <ul> <li>आँख और दिल के नूर में फर्क</li> </ul>                         | 210 |
| <ul><li>मअइयते इलाही</li></ul>                                         | 211 |
| * * *                                                                  |     |
| अकीदत और मुहब्बत व अदब                                                 |     |
| <ul> <li>शेख्न से जितना लगाव उतना फायदा</li> </ul>                     | 213 |
| <ul> <li>शेख्ने तरीकृत की इज़्ज़त बाइसे मआरिफ़त</li> </ul>             | 214 |
| <ul> <li>शेख्न के पास अकीदत और बुलंद इरादे से जाइए</li> </ul>          | 214 |

शेख्न से जैसा गुमान उधर से वैसा ही फैज़ान

अल्लाह वालों को मुहब्बत से देखने पर मगफिरत

हज़रत शेख्न अब्दुलकुद्दूस रह० के पीते की अकीदत व तलब

अक़ीदत व मुहब्बत से फ़ायदा ही फ़ायदा

मैंने तो शेख्न को आज़मा लिया है

बुजुर्गों से मुहब्बत बाइसे मग्रिफ्रत

| <ul> <li>लफ्ज़ 'अल्लाह' के अदब पर जुबैदा रह० की मगुफिरत</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 221                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <ul> <li>हज़रत निज़ामुद्दीन और अमीर खुसरो रह०</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| की बेमिसाल मुहब्बत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 221                                                  |
| <ul> <li>ख्रानकाह की मिट्टी मलने पर महमूद की मगुफिरत</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| <ul> <li>जादूगरों के अदब पर हिदायत का फ़ैसला</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 223                                                  |
| - नाष्ट्रारा पर जयवा पर हिन्दायत का फुसला<br>• मैरार के उसके एक की                                                                                                                                                                                                                                                                      | 223                                                  |
| • सैय्यद के अदब पर जुनैद बगदादी रह० को मकामे विलायत                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224                                                  |
| <ul> <li>बशरे हाफी रह० को अदब से क्या मकाम मिला</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>226</b>                                           |
| <ul> <li>इमामे ख्बानी मुजिद्द अलफसानी रह० के अदब की हद</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 227                                                  |
| <ul> <li>रमज़ान के अदब पर ईमान व जञ्जत नसीब</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 227                                                  |
| <ul> <li>उस्तादों के एहितराम की अनोखी मिसाल</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 228                                                  |
| <ul> <li>अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रह० और किताब का अदब</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 229                                                  |
| <ul> <li>चार नेमलों का ख़ास अदब कीजिए</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280                                                  |
| <ul> <li>मगस (मक्खी) के अदब पर मग्फिरत</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 281                                                  |
| <ul> <li>किल्ला रुख बैठने की फज़ीलत</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| - 14/-11 of 40-1 du bollett                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 232                                                  |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 232                                                  |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 232                                                  |
| * * *<br>निस्बत और बरकत व करामत                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| * * *  निस्वत और बरकत व करामत  • निस्वत की लाज रखिए                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234                                                  |
| * * * <b>निस्वत और बरकत व करामत</b> • निस्बत की लाज रिखए  • नबी की निस्बत पर घोड़ा भी ताज़ा दम                                                                                                                                                                                                                                          | 234<br>235                                           |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234<br>235<br>235                                    |
| <ul> <li>* * *</li> <li>निस्वत और बरकत व करामत</li> <li>निस्वत की लाज रिखए</li> <li>नबी की निस्वत पर घोड़ा भी ताज़ा दम</li> <li>अहदे नबुळत से हुर्बत की निस्वत जो पा गया</li> <li>निस्वते बैअत की बरकत मौत के वक्त भी</li> </ul>                                                                                                        | 234<br>235                                           |
| * * *  निस्वत और बरकत व करामत  निस्वत की लाज रिखए  नबी की निस्वत पर घोड़ा भी ताज़ा दम  अहदे नबुळत से हुर्बत की निस्वत जो पा गया  निस्वत बैअत की बरकत मौत के वक्त भी  जिस क्ब्रिस्तान को अल्लाह वालों से निस्बत हो गई                                                                                                                    | 234<br>235<br>235                                    |
| * * *  निस्वत और बरकत व करामत  निस्वत की लाज रिखए  नबी की निस्वत पर घोड़ा भी ताज़ा दम  अहदे नबुव्यत से हुर्बत की निस्वत जो पा गया  निस्वत बैजत की बरकत मौत के वक्त भी  जिस क्ब्रिस्तान को अल्लाह वालों से निस्वत हो गई  निस्वते बैजत से दिल की काया पलट गई                                                                              | 234<br>235<br>235<br>237                             |
| * * *  निस्वत और बरकत व करामत  निस्वत की लाज रिखए  नबी की निस्वत पर घोड़ा भी ताज़ा दम  अहदे नबुळ्त से हुर्बत की निस्वत जो पा गया  निस्वत बैअत की बरकत मौत के वक्त भी  जिस क्ब्रिस्तान को अल्लाह वालों से निस्वत हो गई  निस्वते बैअत से दिल की काया पलट गई  बासी रोटी को भी निस्वते हुर्ब मिल गई                                         | 234<br>235<br>235<br>237<br>237                      |
| * * *  निस्वत और बरकत व करामत  निस्वत की लाज रिखए  नबी की निस्वत पर घोड़ा भी ताज़ा दम  अहदे नबुव्वत से हुर्बत की निस्वत जो पा गया  निस्वते बैअत की बरकत मीत के वक्त भी  जिस क्बिस्तान को अल्लाह वालों से निस्वत हो गई  निस्वते बैअत से दिल की काया पलट गई  बासी रोटी को भी निस्वते हुर्ब मिल गई  निस्वते इतिहादी के पैकर (सूरत) कौन है? | 234<br>235<br>235<br>237<br>237<br>238               |
| * * *  निस्वत और बरकत व करामत  निस्वत की लाज रिखए  नबी की निस्वत पर घोड़ा भी ताज़ा दम  अहदे नबुळ्त से हुर्बत की निस्वत जो पा गया  निस्वत बैअत की बरकत मौत के वक्त भी  जिस क्ब्रिस्तान को अल्लाह वालों से निस्वत हो गई  निस्वते बैअत से दिल की काया पलट गई  बासी रोटी को भी निस्वते हुर्ब मिल गई                                         | 234<br>235<br>235<br>237<br>237<br>238<br>241        |
| * * *  निस्वत और बरकत व करामत  निस्वत की लाज रिखए  नबी की निस्वत पर घोड़ा भी ताज़ा दम  अहदे नबुव्वत से हुर्बत की निस्वत जो पा गया  निस्वते बैअत की बरकत मीत के वक्त भी  जिस क्बिस्तान को अल्लाह वालों से निस्वत हो गई  निस्वते बैअत से दिल की काया पलट गई  बासी रोटी को भी निस्वते हुर्ब मिल गई  निस्वते इतिहादी के पैकर (सूरत) कौन है? | 234<br>235<br>235<br>237<br>237<br>238<br>241<br>241 |

244

246

267

268

269

269

270

271

हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु के रुमाल की तासीर अजीब

हज़रत जाबिर के खाने में बरकतों का जाहिर होना

इधर दूध का एक प्याला और उधर अस्हाबे

सैय्यदना अहमद दरबंदी रह० की करामत

तातारी शहजादे का सुबूले इस्लाम

सबसे बड़ी करामत, करामते मानवी

महबूबे ख़ुदा को सताने का अंजाम

औलाद व रिज़्कु में भी बरकत

घड़ बग़ैर सर के भागता रहा

| सुफ्फ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम                                               |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>सेहत हज़ार नेमत भी और बाइसे बरकत भी</li> </ul>                  | 248 |
| <ul> <li>बैअत की निस्बत को रिवाज देने का हुक्म</li> </ul>                | 249 |
| <ul> <li>निस्बत के एहितराम पर गुनाहों की बिद्धाश</li> </ul>              | 252 |
| <ul> <li>अबू मुस्लिम ख़ौलानी रह० के लिए आग गुलज़ार बन गई</li> </ul>      | 253 |
| <ul> <li>वह जुब्बा कैसा बरकत वाला था</li> </ul>                          | 255 |
| <ul> <li>अल्लाह वालों के हिदए की बरकत न पूछिए</li> </ul>                 | 256 |
| <ul> <li>साहिबे विलायत की बरकत</li> </ul>                                | 257 |
| <ul> <li>हज़रत पीर मेहर अली शाह रह० और निस्वत की बरकत</li> </ul>         | 258 |
| <ul> <li>खा खाकर थक गए मगर फिर भी खाना</li> </ul>                        | 258 |
| <ul> <li>जुब्बे की बरकत से इलाका फ्तेहयाब</li> </ul>                     | 259 |
| <ul> <li>निस्बते नक्शबंदिया की बरकत मौत के वक्त</li> </ul>               | 260 |
| <ul> <li>एक बुजुर्ग के हाय की बरकत कि मजूसी का हाथ न जला</li> </ul>      | 262 |
| <ul> <li>तीन घंटों की नींद तीन मिनट में</li> </ul>                       | 263 |
| <ul> <li>इंतिजामी कामों पर तैनात दो मज्जूब</li> </ul>                    | 264 |
| <ul> <li>हवा और पानी हुआ काबू में</li> </ul>                             | 265 |
| <ul> <li>दिरन्दों ने जंगल ख़ाली कर दिया</li> </ul>                       | 266 |
| <ul> <li>निज़ामुद्दीन रह० के ख्रेमे की रस्सी कट गई मगर फिर भी</li> </ul> | 267 |

303

303

304

306

| <ul> <li>महबूब दो जहाँ के गृम की इन्तिहा</li> </ul>                   | 272 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>अंधा भी चिराग लेकर निकला</li> </ul>                          | 275 |
| <ul> <li>शाह अब्दुल अजीज रह० का तर्जे अमल</li> </ul>                  | 276 |
| <ul> <li>पुरसुकून ज़िन्दगी का राज़</li> </ul>                         | 277 |
| <ul> <li>डाक्टर अब्दाल कैसे बन गए</li> </ul>                          | 278 |
| <ul> <li>ख्वाजा निजामुद्दीन रह० की मुलाकात</li> </ul>                 | 280 |
| <ul> <li>एक मज्जूबा तन्दूर में कूद पड़ी</li> </ul>                    | 280 |
| * * *                                                                 |     |
| ँ ईमान व यकीन व इस्तिकामत                                             |     |
| <ul> <li>किलमे के बग़ैर नेिकयाँ बर्बाद क्यों?</li> </ul>              | 282 |
| <ul> <li>हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के</li> </ul>              | 283 |
| ईमानी वाकिआत के कुछ किस्से                                            |     |
| <ul> <li>सैय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम की माँ</li> </ul>                  | 288 |
| का ईमान अफ़रोज़ बाक़िआ                                                |     |
| <ul> <li>खुदाया! ईमान सलामत रखना</li> </ul>                           | 292 |
| <ul> <li>एक अंग्रेज का इस्लाम क्रुबूल करना</li> </ul>                 | 294 |
| • एक नौजवान दामने इस्लाम में                                          | 295 |
| <ul> <li>एक ईसाई से मेरी दीनी गुफ्तगू</li> </ul>                      | 296 |
| <ul> <li>इस्तिकामत (जमाव)</li> </ul>                                  | 298 |
| <ul> <li>कुच्चते इरादी पर नुसरते ख़ुदावदी</li> </ul>                  | 298 |
| <ul> <li>गर्म तेल में जलकर कबाब बनना मंज़ूर</li> </ul>                | 298 |
| <ul> <li>फिरऔन हज़रत आसिया रिजयल्लाहु अन्हा को न इगमगा सका</li> </ul> | 300 |

कब्र से मुश्क की महक आने लगी...

इस्तिकामत और बेबाकी

तेरे सामने पहाड़ हो जाए नरम और मुलायम

शाही महल में सहाबी रज़ियल्लाह अन्हु की

फिरऔन मशाता की इस्तिकामत को हिला न सका

| <ul> <li>अगर इस्तिकामत होती तो जलना न पड़ता</li> </ul>                | 308 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>फतवानवीसी में इमाम मालिक रह० की जुर्रात और बेबाकी</li> </ul> | 309 |
| <ul> <li>असीर मालटा की बेमिसाल कुळते फ़ौलादी</li> </ul>               | 309 |
| <ul> <li>क्या सन् 1857 ई० में तारीख़े नमस्दी दोहराई गई?</li> </ul>    | 311 |
| <ul> <li>हजुरत मौलाना अहमदुल्लाह साहब रह०</li> </ul>                  | 312 |
| तख्र्तएदार (फांसी) के लिए तैयार                                       |     |
| <ul> <li>दरबारे शाही में मुजदिद अलफेसानी रह०</li> </ul>               | 313 |
| की जुर्रात और बेबाकी                                                  |     |
| <ul> <li>सैफ् खुदा की इस्तिकामत पर कुफ़ का लरज़ना</li> </ul>          | 314 |
| <ul> <li>शेखुल हिंद रह० के अज़्म व इस्तिकलाल को सलाम</li> </ul>       | 315 |
| <ul> <li>समरकंदी नौजवान का अज़्म व इस्तिकलाल (जमाव)</li> </ul>        | 318 |
| <ul> <li>हज़रत सईद बिन जुबैर रह० की इस्तिकामत</li> </ul>              | 319 |
| • दर्दनाक ज़्यादती भरे सफ़र की दास्तान                                | 320 |
| <ul><li>घोड़े की इस्तिकामत</li></ul>                                  | 322 |
| * * *                                                                 |     |
| बरकते इल्म                                                            |     |
| <ul> <li>इमाम अबूहनीफा रह० और सत्रह हदीसें</li> </ul>                 | 325 |
| <ul> <li>यह तो पिस्ते का फालूदा खाएगा</li> </ul>                      | 326 |
| <ul> <li>इल्प ने हज़रत सालिम रह० को कहाँ पहुँचा दिया</li> </ul>       | 327 |
| <ul> <li>इज्ज़त कपड़े से नहीं इल्मी ख़ज़ाने से</li> </ul>             | 328 |
| <ul> <li>इमाम साहब रह० से गलत फहमी की वजह</li> </ul>                  | 328 |
| • इल्मी सैर महद (पालने) से लहद (क्ब्र) तक                             | 329 |
| <ul> <li>तालिब इल्म की दुआओं की बरकत</li> </ul>                       | 330 |
| <ul> <li>तालिबाने उल्मे नबुक्त की दुआ लीजिए</li> </ul>                | 331 |
| <ul> <li>तलबा की मेहमानदारी गोया नबी सल्लल्लाहु</li> </ul>            | 333 |
| अलैहि वसल्लम की दावत                                                  |     |
| oldifo affects to the man                                             |     |

हिपुजे हदीस की बरकत तो देखिए

352

353

354

रिसाला शातबिया का फैज़ इतना आम क्यों?

इल्म का नशा मौत के वक्त भी न उतर सका

इल्म के प्यासे जेल की सलाख़ों तक

हम वह राही हैं कि चलना ही है मसलक जिनका

| <ul> <li>आसिफ बरख़िया के इल्म, अमल और इंख़्लास का रंग</li> </ul>     | 334 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>फारूके आज़म रिज़यल्लाहु अन्हु के इल्म</li> </ul>            | 336 |
| य इख़्लास का बेपाया फैज़                                             |     |
| <ul> <li>इसाम गुज़ाली रह० से सवाल : पढ़ते क्यों हो?</li> </ul>       | 336 |
| <ul> <li>अच्छी नीयत से किताबें देखिए</li> </ul>                      | 338 |
| <ul> <li>एक डॉक्टर को दुआ याद न होने पर हसरत</li> </ul>              | 339 |
| <ul> <li>मस्जिद के मिनारे या रॉकेट लान्चर</li> </ul>                 | 339 |
| <ul> <li>राहे इल्प में धोका कैसा</li> </ul>                          | 340 |
| <ul> <li>इल्मी गैरत और मांगने से परहेज पर नुसरत</li> </ul>           | 340 |
| <ul> <li>इल्म दोस्त की नज़र ज़ाते खुदा पर न कि वज़ीफ़े पर</li> </ul> | 342 |
| <ul> <li>हज़रत थानवी रह० की दस्तारे फ़ज़ीलत पर माज़रत</li> </ul>     | 343 |
| <ul> <li>यह दारुलउलूम का तालिब इल्म नहीं</li> </ul>                  | 344 |
| <ul> <li>हज़रत इमाम शाफ़ई रह० के इल्मी कमालात</li> </ul>             | 345 |
| * * *                                                                |     |
| शौके इल्म और ज़ौके मुताला                                            |     |
| <ul> <li>शौक् इल्म और ज़ौक् मुताला</li> </ul>                        | 348 |
| <ul> <li>दो पैगुम्बरों का सवाल उधर से अजीब जवाब</li> </ul>           | 348 |
| <ul> <li>इमाम मुस्लिम रह० का मुताले में ध्यान</li> </ul>             | 349 |
| <ul> <li>अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० की इल्मी मज्िलस का रंग</li> </ul> | 350 |
| • इसको कहते हैं शौके इल्म                                            | 350 |
| <ul> <li>शौके इल्म नींद उड़ा देता है</li> </ul>                      | 351 |
| <ul> <li>इल्म हासिल करने की तेज़ रफ़्तार</li> </ul>                  | 352 |

374

374

376

378

इल्म के मतवाले ऐसे भी थे

फुक्हा (उलमा) की ज़हन रसाई

ख्रलीफा मन्सूर इमाम अबूहनीफा रह०

के सामने हक्का-बक्का रह गया

अबूहनीफा रह० की हैरतअंगेज़ हाज़िर जवाबी

इमाम अबूहनीफा रह० की मामलाफहमी तो देखिए

फतावा पढते-पढते अल्लाह को प्यारे हो गए

| - Art                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>इल्म के मुतलाशी ऐसे भी होते हैं</li> </ul>              | 356 |
| <ul> <li>हम तो ठुकरा दें गर राह में मंजिल आए</li> </ul>          | 357 |
| <ul> <li>तसनीफ व तालीफ में नोके कलम को फुर्सत कहाँ</li> </ul>    | 358 |
| • दर्सी दयानत की इंतिहा तो देखिए                                 | 359 |
| <ul> <li>चट्टानें चूर हो जाएं अगर हो अज़्मे सफ़र पैदा</li> </ul> | 360 |
| • एक कचोके (चोट) ने माहिर फुन बना दिया                           | 361 |
| <ul> <li>इल्म की पूंजी के नुकसान पर हिम्मत न हारिए</li> </ul>    | 362 |
| <ul> <li>मुक्तदा (बड़ा) फिसला तो सब फिसले</li> </ul>             | 362 |
| <ul> <li>इल्मी ज़ौक औरतों के तब्के में</li> </ul>                | 363 |
| <ul> <li>िकताब का मुताला एक बार या बार बार</li> </ul>            | 364 |
| <ul> <li>घरेलू कारोबार हुसूले इल्म में न हो बार</li> </ul>       | 365 |
| <ul> <li>पढ़िए मगर बुलंद अज़ाइम के साथ</li> </ul>                | 367 |
| * * *                                                            |     |
|                                                                  |     |
| ज़हानत व ज़कावत                                                  |     |
| <ul> <li>हज़रत अबृहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु को हाफ्जे</li> </ul>  | 371 |
| की कुव्यत कैसे मिली?                                             |     |
| • याद्दाश्त हो तो ऐसी                                            | 371 |
| <ul> <li>गर लाख हदीस के हाफिज़ न हुए तो</li> </ul>               | 372 |
| <ul> <li>हाफिज़ हदीस ऐसे भी थे</li> </ul>                        | 374 |
| - Authaleann an                                                  | 074 |

| <ul> <li>एक हदीस से चालीस मसाइल का इस्तिंबात (हल)</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 379                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <ul> <li>इमाम अबूहनीफा रह० के हैरतनाक इल्मी जवाबात</li> </ul>                                                                                                                                                                    | 380                             |
| <ul> <li>इमाम शाफ़ई रह० की इमाम मालिक रह०</li> </ul>                                                                                                                                                                             | 381                             |
| के दर्स में शिरकत                                                                                                                                                                                                                | 501                             |
| <ul> <li>हज़रत शेख़ुल हिंद रह० की कुळते याद्दाश्त</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 386                             |
| <ul> <li>हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रह० का बेमिसाल</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 387                             |
| हाफुज़ा (याद्दाश्त)                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| <ul> <li>कुव्यते हाफ़्ज़ा का कमाल</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | 387                             |
| <ul> <li>हिपुज़ और निसयान (भूलने) का अजीब करिश्मा</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 388                             |
| <ul> <li>अताउल्लाह शाह बुख़ारी रह० की ज़हानत</li> </ul>                                                                                                                                                                          | 389                             |
| <ul> <li>हाय रे तूने ज़िंदगी गंवा दी</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 391                             |
| * * *                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| तर्बियत और परवरिश                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| <ul> <li>लड्को जिगर की तर्बियत और शौके शहादत</li> </ul>                                                                                                                                                                          | 393                             |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| <ul> <li>बेटा! दामने सिद्क् न छोड़ना</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 394                             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 394<br>394                      |
| <ul> <li>नन्हे मुन्ने को वहदानियत सिखाएं</li> </ul>                                                                                                                                                                              | 394                             |
| <ul> <li>नन्हे मुन्ने को वहदानियत सिखाएं</li> <li>जिगर के टुकड़े को बावुजू दूध पिलाकर तो देखिए</li> </ul>                                                                                                                        | 394<br>397                      |
| <ul> <li>नन्हे मुन्ने को वहदानियत सिखाएं</li> <li>जिगर के टुकड़े को बावुज़ू दूध पिलाकर तो देखिए</li> <li>बा वुज़ू दूध पिलाने का नमूना तो पढ़िए</li> </ul>                                                                        | 394<br>397<br>397               |
| <ul> <li>नन्हे मुन्ने को वहदानियत सिखाएं</li> <li>जिगर के टुकड़े को बावुज्रू दूध पिलाकर तो देखिए</li> <li>बा वुज्रू दूध पिलाने का नमूना तो पढ़िए</li> <li>वालदैन की ख़िदमत पर ग़ैबी नुसरत</li> </ul>                             | 394<br>397<br>397<br>398        |
| <ul> <li>नन्हे मुन्ने को वहदानियत सिखाएं</li> <li>जिगर के टुकड़े को बावुज़ू दूध पिलाकर तो देखिए</li> <li>बा वुज़ू दूध पिलाने का नमूना तो पढ़िए</li> <li>वालदैन की ख़िदमत पर ग़ैबी नुसरत</li> <li>कुत्ता बेहतर या माँ?</li> </ul> | 394<br>397<br>397<br>398<br>399 |
| <ul> <li>नन्हे मुन्ने को वहदानियत सिखाएं</li> <li>जिगर के टुकड़े को बावुज़ू दूध पिलाकर तो देखिए</li> <li>बा वुज़ू दूध पिलाने का नमूना तो पढ़िए</li> <li>वालदैन की ख़िदमत पर ग़ैबी नुसरत</li> </ul>                               | 394<br>397<br>397<br>398        |

# इबादत व रियाजृत

 रसूतल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि दसल्लम के जिगर के दुकड़े का ज़ौके इबादत 402

403

418

420

420

421

तीरों पर तीर खाते रहे मगर...

शहादत के वक्त भी शौके इबादत

| and the state of t |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>इमामे आज़म रह० का मामूल</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 403 |
| <ul> <li>जज़्बा इबादत की कद्र व मंज़िलत</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 404 |
| <ul> <li>सफ़रे तैवा और ज़ैक् इबादत</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 406 |
| <ul> <li>औरतें ज़ौके इवादत राबिया बसरिया रह० से पूछें</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 406 |
| <ul> <li>मेरी जनाज़े की नमाज़ वह पढ़ाए जिनकी</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 407 |
| <ul> <li>आह तकबीरे तहरीमा फ़ौत हो गई</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 408 |
| <ul> <li>सज्दे से सर उठाऊँ तो कैसे?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 409 |
| <ul> <li>बायुजू ज़िंदगी गुज़ारने की तड़प</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 409 |
| <ul> <li>मस्जिद में गधा मैं तो नहीं</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 410 |
| <ul> <li>अज़ान की मुख्तिलिफ ताबीर</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 411 |
| <ul> <li>बेवक्त अज़ान देने वाले का ख़्ताब</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 411 |
| <ul> <li>मौसमे इबादत में अकाबिर की रियाज़त</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 411 |
| • सौम (रोज़ा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 413 |
| <ul> <li>माहे रमज़ान में यकसू हो जाइए</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 413 |
| <ul> <li>एक अमरीकी गैर-मुस्लिम का एतिसफ्</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 414 |
| <ul> <li>फ्रांस के एक सर्जन की तहकीक</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 414 |
| <ul> <li>औरत मर्द के बराबर सवाब में</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 415 |
| <ul> <li>टीले के बराबर आटा सदका करने का अञ्च</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 416 |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| हज-ए-बेतुल्लाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

माज़ूर मुश्ताके हरम की कर्बनाक रूदादे सफ़र

हज माल से नहीं आमाल की बरकत से

तवाफ काबा का या तजिल्लयात काबा की

हज़रत इब्राहीम बिन अद्हम रह० का पैदल सफ़र हज

423

450

451

451

453

458

460

461

सत्तर तवाफ़ की दौलत कैसे नसीब हुई. . .

एक बच्चे के दिल में काबा की महस्वत

काबा दिल की दुनिया बदल देता है

पाँच साला हाफिज़ कुरआन

सूरः फातिहा का असर

जालिकल किताबु ला रैबा फीड

बदिनगाही की नहुसत से क़ुरआन भूल गए

औरत जो क्रूरआनी आयतों से बात करती थी

क्रुरआनी असरअंगेज़ी पर घरवाले इस्लाम से मुशर्रफ

एक ईसाई लड़की का इक्रार अब असल इंजील कहाँ?

| The second second and Board                                       | 420 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>फर्ज़े हरम तक पहुँच कर भी दीदे काबा से महरूम</li> </ul>  | 426 |
| <ul> <li>एक ग्वाले का सच्चा जज्बाए हज</li> </ul>                  | 427 |
| <ul> <li>बैतुल्लाह शरीफ की बरकत का एक हैरतअंगेज़ वाकिआ</li> </ul> | 433 |
| <ul> <li>शौक् हो तो सफ्रे हज आसान</li> </ul>                      | 440 |
| * * *                                                             |     |
| तिलावते कलाम पाक                                                  |     |
| <ul> <li>कुरआन सुनने की ख़्वाहिश</li> </ul>                       | 442 |
| <ul> <li>कुरआन सुनने के लिए मुश्ताक फ्रिश्ते भी</li> </ul>        | 442 |
| <ul> <li>तिलावते क्रुरआन पर नुज़ूले रहमत</li> </ul>               | 443 |
| <ul> <li>रहमतों के झुरमुट में रहमत से महरूमी</li> </ul>           | 444 |
| <ul> <li>आपके मुँह से मुश्क की ख़ुश्बू आने लगी</li> </ul>         | 446 |
| <ul> <li>तिलावत की आवाज पर फरिश्ते उत्तर पड़े</li> </ul>          | 446 |
| . • दौराने तिलावत तीरों की चुभन का एहसास कहाँ?                    | 447 |
| <ul> <li>चरागाह से दरबारे ख़िलाफ़त तक</li> </ul>                  | 449 |
| <ul> <li>तिलावते कुरआन के शैदाई</li> </ul>                        | 449 |
| <ul> <li>सुरः बक्ररः की तक्मील में ढाई साल में</li> </ul>         | 450 |

| <ul> <li>पत्तों पर लिखा क्रुरआन पाक भी देखा हमने</li> </ul>                   | 461         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul> <li>माज़ी क्रीब में क़ुरआन मजीद का अजीव मौजिज़ा</li> </ul>               | 462         |
| <ul> <li>दरूद पढ़ने पर मुँह से ख़ुशबू</li> </ul>                              | 465         |
| * * *                                                                         |             |
| दुआ और आह व ज़ारी                                                             |             |
| <ul> <li>रहमत के उबलते चश्मे</li> </ul>                                       | 467         |
| <ul> <li>आह व जारी और शब बेदारी ने बेड़ा डुबो दिया</li> </ul>                 | 468         |
| <ul> <li>दुआ से बदलती वह तक्दीर देखी</li> </ul>                               | 469         |
| <ul> <li>ख़ुदाया दिल की किश्ती को पलट दे</li> </ul>                           | 469         |
| <ul> <li>दुआ का बदला दुआ की सौग़ात से</li> </ul>                              | 470         |
| <ul> <li>औरंग्ज़ेब रह० तख्त मिलने की दुआ</li> </ul>                           | 471         |
| <ul> <li>माँ की बद्दुआ का असर आज नहीं तो कल</li> </ul>                        | 473         |
| <ul> <li>माँ की दुआ हिफाज़त का ज़ामिन</li> </ul>                              | 474         |
| <ul> <li>झुके मेरे सामने और मांगे किसी और से</li> </ul>                       | 474         |
| * * *                                                                         |             |
| इस्लास और रिया                                                                |             |
| <ul> <li>इख्लास की बरकत से काम अधूरा नहीं रहता</li> </ul>                     | $\bar{4}77$ |
| <ul> <li>हैदरे कर्रार (अली) रिज़यल्लाहु अन्हु का</li> </ul>                   | 478         |
| मैदाने कारज़ार में इख़्लास                                                    |             |
| <ul> <li>हज़रत ख़ालिद रिज़यल्लाहु अन्हु से दामने इख़्लास न छूट सका</li> </ul> | 479         |
| <ul> <li>मेरा रब् मेरा नाम जानता हो फिर</li> </ul>                            | 479         |
| <ul> <li>इख्लास व एहितयात का अजीब-नमूना</li> </ul>                            | 480         |
|                                                                               |             |

इमाम अबूदाऊद रह० की लिल्लाहियत पर जन्नत का परवाना

इड़्लास ने रिज़्क के दरवाज़े खोल दिए

515

515

हज़रत मौलाना मुहम्मद याक्कूब रह० का

हजुरत मदनी रह० का इड़्लास भरा अमल

हज़रत अब्दुल मालिक सिद्दीकी रह० का इख़्लास

भारना भी अल्लाह के लिए

| <ul> <li>मिलना-जुलना, खाना-पीना सभी हो अल्लाह के लिए</li> </ul>         | 40 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| मलना-जुलना, खाना-पाना सभा हा अस्ताह पर स्तर                             | 48 |
| <ul> <li>अल्लाह के लिए निन्नानवें मटके तोड़े मगर</li> </ul>             | 49 |
| <ul> <li>शिद्दते मूख में भी तर्के इख्लास गवारा नहीं</li> </ul>          | 49 |
| <ul> <li>इड्ड्लास वालों की कृद्र व मॅिज़लत बारगाहे अक्दस में</li> </ul> | 49 |
| <ul> <li>तीरों की बौछार में रहा फिर भी गुमनाम रहा</li> </ul>            | 49 |
| <ul> <li>मेरा नाम ज़ाहिर न होने पाए</li> </ul>                          | 49 |
| <ul> <li>रिया से मिट जाते हैं अज व सवाब</li> </ul>                      | 49 |
| * * *                                                                   |    |
| कुद्र व मंज़िलत और हौसला अफ़ज़ाई                                        |    |
| •                                                                       |    |
| <ul> <li>हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु की दुआ की कृद्रदानी</li> </ul>     | 50 |
| <ul> <li>दरबारे फारूकी में हज़रत उसमा बिन ज़ैद रिज़यल्लाहु</li> </ul>   | 50 |
| अन्दु का मुकाम                                                          |    |
| <ul> <li>बारगाहे इलाही में सलमान फारसी रिजयल्लाहु</li> </ul>            | 50 |
| अन्हु की हौसला अफ़ज़ाई                                                  |    |
| <ul> <li>हज़रत सुराका रिज़यल्लाहु अन्हु के हार्यों के कंगन</li> </ul>   | 50 |
| <ul> <li>जुबैदा स्नातून पर नज़रे करम</li> </ul>                         | 51 |
| • एक बुतपरस्त की पुकार और उसकी कुद्रदानी                                | 51 |
| * * *                                                                   |    |
| <u> </u>                                                                |    |
| ज़ोहद व इस्तिगुना                                                       |    |

हज़रत अबूबक़ रिज़यल्लाहु अन्हु ज़ोहद व कनाअत के पैकर

फ़ारूके आज़म रिज़यल्लाहु अन्हु ज़ोहद व कनाअत के रहनर

518

533

537

537

539

हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़ोहद व फ़ाक़ा

हज़रत सालिम रह० की शाने इस्तगृना

रिज़के हलाल के चाहने वाले वकील की

क्तरआन व हदीस में तिब्ब के रहनुमा उसूल

इलाज से अगर चपाती खा सकूं तो एक करोड़ का ईनाम

मछलियाँ साइज़ में कार के बराबर

सबक देनी वाली दास्तान

| <ul> <li>तख्ते ख़िलाफृत पर भी ज़ाहिदाना ज़िंदगी</li> </ul>                | 519 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>बेटे गवर्नर बन गए</li> </ul>                                     | 519 |
| <ul> <li>पूरी सलतनत की कीमत प्याले भर पानी के सिवा</li> </ul>             | 520 |
| <ul> <li>ज़ाहिद ने हाथ हटाए पाँव बढ़ाए</li> </ul>                         | 521 |
| <ul> <li>ख्वाजा अबुलहसन ख़रकानी रह० की शाने इस्तग्ना</li> </ul>           | 521 |
| <ul> <li>शेख्र जिलानी रह० की दुनिया से बेरगबती</li> </ul>                 | 523 |
| <ul> <li>हजरत मिर्ज़ा मज़हर जानेजानाँ रह० का ज़ोहद व परहेजगारी</li> </ul> | 524 |
| <ul> <li>नीमरोज़ की हुक्मुरानी भच्छर के पर से भी कमतर</li> </ul>          | 524 |
| <ul> <li>हज्रत मौलाना कासिम साहब नानौतवी रह०</li> </ul>                   | 525 |
| का इस्तग्नाए कल्बी                                                        |     |
| <ul> <li>हज़रत अक्दस थानवी रह० की ख़ुद्दारी और क्नाअत</li> </ul>          | 526 |
| <ul> <li>दुनिया से बेरग़बती और अहले दुनिया से एहतियात</li> </ul>          | 526 |
| <ul> <li>हारून रशीद के लड़के को ज़ोहद व मुजाहिदा</li> </ul>               | 527 |
| * * *                                                                     |     |
| ख्रुदाई रिज़्क़ और जूद व सख़ा                                             |     |
| <ul> <li>एक चींटी का सालाना रिज़्क़ किस कद्र</li> </ul>                   | 531 |
| • रिज़्के हलाल के अनवारात                                                 | 532 |
| <ul> <li>इमाम बुख़ारी रह० का सात बादाम पर गुज़र बसर</li> </ul>            | 532 |
| • बंद पत्यर में रोज़ी का इंतिज़ाम                                         | 532 |
|                                                                           |     |

ं ज्यारा खाने के वाकिआत

539

568

564 565

566

566

| <ul> <li>मेहमान से पहले रिज़्क व बरकत की आमद</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 543                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <ul> <li>रिज़्क का इंतिज़ाम दुश्मन के महल में</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 545                             |
| <ul> <li>नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 548                             |
| पर हज़ार पेड़ों का ईसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| <ul> <li>क्या दुनिया उस्माने गृनी रिजयल्लाहु अन्दु की सद्भावत पेश</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | 552                             |
| कर संकती है?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <ul> <li>हलाकत के दहाने से हिफ्जित</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 558                             |
| <ul> <li>बीवी की तर्ग़ीब पर शौहर की सख़ावत</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 554                             |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| ख़ौफ व ख़िशयत और तौबा व मग़फ़िरत                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| खाकु व जासवत जार तावा व नगररत                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| <ul> <li>चेहरए अनवर पर ख़ौफ के कतरे</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 558                             |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 558<br>559                      |
| <ul> <li>चेहरए अनवर पर ख़ौफ़ के कृतरे</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| <ul> <li>चेहरए अनवर पर ख़ौफ़ के कृतरे</li> <li>तेरे रोने पर फ़रिश्ते भी रो पड़े</li> <li>मौला मेरे बुढ़ापे की लाज रख ले</li> <li>सिद्दिक अकबर रिजयल्लाह अन्ह की ख़िश्चित</li> </ul>                                                                                                                                               | 559                             |
| <ul> <li>चेहरए अनवर पर ख़ौफ़ के कृतरे</li> <li>तेरे रोने पर फ़रिश्ते भी रो पड़े</li> <li>मौला मेरे बुढ़ापे की लाज रख ले</li> <li>सिद्दिक अकबर रिजयल्लाह अन्ह की ख़िश्चित</li> </ul>                                                                                                                                               | 559<br>559                      |
| <ul> <li>चेहरए अनवर पर ख़ौफ़ के कृतरे</li> <li>तेर रोने पर फ़रिश्ते भी रो पड़े</li> <li>मौला मेरे बुढ़ापे की लाज रख ले</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | 559<br>559<br>560               |
| <ul> <li>चेहरए अनवर पर ख़ौफ़ के कृतरे</li> <li>तेरे रोने पर फ़रिश्ते भी रो पड़े</li> <li>मौला मेरे बुढ़ापे की लाज रख ले</li> <li>सिद्दीके अकबर रिज़यल्लाहु अन्हु की ख़िशियत</li> <li>हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु का ख़ौफ़ कि कहीं मेरा नाम</li> </ul>                                                                             | 559<br>559<br>560<br>561        |
| <ul> <li>चेहरए अनवर पर ख़ौफ़ के कृतरे</li> <li>तेरे रोने पर फ़रिश्ते भी रो पड़े</li> <li>मौला मेरे बुढ़ापे की लाज रख ले</li> <li>सिद्दीके अकबर रिज़यल्लाहु अन्हु की ख़िशियत</li> <li>हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु का ख़ौफ़ कि कहीं मेरा नाम</li> <li>नमाज़ में हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु</li> </ul>                              | 559<br>559<br>560<br>561        |
| <ul> <li>चेहरए अनवर पर ख़ौफ़ के कृतरे</li> <li>तेर रोने पर फ़रिश्ते भी रो पड़े</li> <li>मौला मेरे बुढ़ापे की लाज रख ले</li> <li>सिद्दीके अकबर रिजयल्लाहु अन्हु की ख़शियत</li> <li>हज़रत उमर रिजयल्लाहु अन्हु का ख़ौफ़ कि कहीं मेरा नाम</li> <li>नमाज़ में हज़रत उमर रिजयल्लाहु अन्हु</li> <li>के ख़ौफ़ व ख़शियत का आलम</li> </ul> | 559<br>559<br>560<br>561<br>562 |

नेमत के मिलने पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ख्रौफ

हज़रत सीरीन रह० की बहन का ख़ौफ़ व रोना

राविया बसरिया रह० का ख़ौफ़े ख़ुदा

हसन बसरी रह० का ख्रौफ्

हजुरत राबिया बसिरया का ख़ौफ़

594

596

597

हज़रतः हंज़ला रिज़यल्लाहु अन्हु का ख्रीफे खुदा

ख़ुदा के दर को थाम लीजिए

कुत्ते की नसीहत! मालिक के दर को न छोड़िए

सबने टुकराए भगर रहमत ने तो थाम लिया

| 3 3 7 7 9                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul> <li>हजुरत जिब्रील अलैहिस्सलाम व ध्यौफ्</li> </ul>                 | 567         |
| <ul> <li>खुशी के आँसू</li> </ul>                                       | 567·        |
| <ul> <li>हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के तक्वे का नतीजा</li> </ul>         | 568         |
| <ul> <li>ज़िना से बचने पर सुलेमान बिन यसार रह० को बशारत</li> </ul>     | 570         |
| <ul> <li>ज़िना से बचने पर मुश्क की ख़ुशबू</li> </ul>                   | 571         |
| <ul> <li>एहतियात की इंतिहा इसं कहते हैं</li> </ul>                     | 572         |
| . • हज़रत अबू दुजाना का एहतियात                                        | 573         |
| <ul> <li>ख्रीफ़े खुदा हो तो ऐसा</li> </ul>                             | 574         |
| <ul> <li>ख्रौफ़े ख़ुदा का असर नस्लों तक</li> </ul>                     | 575         |
| <ul> <li>मेरा खुदा देख रहा है</li> </ul>                               | 57 <b>6</b> |
| <ul> <li>बादशाहों में भी ख़ौफ़े आख़िरत</li> </ul>                      | 57 <b>7</b> |
| <ul> <li>मौलाना हुसैन अली रह० और अल्लाह का डर</li> </ul>               | 578         |
| <ul> <li>ऊँट के दिल में भी ख़ौफ़े ख़ुदा</li> </ul>                     | 57 <b>9</b> |
| <ul> <li>दिल सोज़ी से तोबा का असर</li> </ul>                           | 581         |
| <ul> <li>नदामत पर नजात, जुर्रात पर अज़ाब</li> </ul>                    | 583         |
| <ul> <li>अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० की तोबा</li> </ul>                  | 584         |
| <ul> <li>एक बदनाए जुमाना की बदलती ज़िंदगी</li> </ul>                   | 585         |
| <ul> <li>याह्य बिन अक्सम रह० की मूए (बाल) सफ़ेद पर मग़फ़िरत</li> </ul> | 590         |
| <ul> <li>अल्लाह ही देगा</li> </ul>                                     | 591         |
| <ul> <li>घंसता हुआ कृारून अगर मुझसे मांगता</li> </ul>                  | 531         |
| <ul> <li>नज़रे करम होती है किसके दिल पर</li> </ul>                     | 59 <b>2</b> |
| • टूटे दिल पर रहमत का साथा                                             | 593         |
| क हैंट दिल और रहेगरा नम सामा                                           | -           |

609

609

610

611

613

614 615

615

616 617

619 620

621

621

622

दरे रहमत को छोड़ना गवारा नहीं .

| <ul> <li>एक कफ़न चोर के टूटे दिल बर:मग़िफ़रत</li> </ul> | 600 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| * * *                                                   |     |
| ् शैतान और गुनाह व मअसियत                               |     |
| <ul> <li>मुनाजात की लज्ज़त से महरूम कौन?</li> </ul>     | 606 |
| <ul> <li>गुनाह का असर घरवालों पर</li> </ul>             | 606 |
| 🔸 ूपक मुअज़्ज़िन का इबतरनाक अंजाम                       | 607 |
| अहले दिल पर मासियत                                      | 608 |
| <ul> <li>गुनाह कभी सामने आ जाते हैं</li> </ul>          | 609 |

उस्मान गृनी रिजयल्लाहु अन्हु की फिरासत ईमानी

इमाम राज़ी रह० पर इतिकाल के वक्त शैतान का हमला

इमाम अहमद बिन हंबल रह० पर शैतान की शैतानियत

नजर की हिफाजत

🖛 चिडिया की वफादारी

कुत्ते की वफादारी

शैतान के तजिरबों का निचोड़

एक आबिद की शैतान से कुश्ती
 स्वौतान की सवारी और उसका मकर

कहीं शहादत का रुत्वा न मिल जाए

भौख जीलानी रह० पर शैतान का दाँव

अभी दलीलें दे दीं मगर फिर भी...

**⊕**श्रीतान का नंगा फिरना

शैतान तहज्जुद में हाज़िर

कुत्ते की वफादारी

### शर्म व हया और इप्रकृत व पाकदामनी

परवानए रिसालत सल्लल्लाह् अलैहि वसल्लम की शर्म व हया का अजीब नमूना

625

631

631

689

641

642

643

644

644

647

648

648

650

651

658

653 654

657

659

660

- 626
- । हज़रत मरयम रज़ियल्लाह् अन्हा की इफ़्फ़्त व पाकदामनी
- सैय्यदा फातिमा रिजयल्लाह अन्हा ने पहली का चाँद न देखा

- निगाहे शरिअत में पसन्दीदा औरत कौन?
- हज़रत आएशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गवाही क्यामत तक
- मैं अंघा हुआ उस वक्त से जब से हुआ तो बेहया
- शर्म व हया की पैकर की बरकत से कहत रुख़्सत हुआ
- मुल्के यमन से हरम तक इएफ़त की मशाल
- । गुम व दुख में भी पर्दान छूट पाया
- पर्दे का मुखालिफ हक्का-बक्का

# शुक्र व इम्तिनान (एहसान करना)

- भुक्ते इलाही पर रब की तरफ से हैरतअंगेज़ बढ़ौत्तरी

- शुक्रे इलाही की इंतिहा को छुआ त्ने...

- हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शुक्रगुज़ार बीवी

- शुक्रगुज़ार सवाली की दरबारे रिसालत में दिलजोई
- दौलत के नशे में अपनी पिछली हालत को न भूलिए
- हर हाल में अपने से अदना को देखिए
- शुक्रे इलाही में पत्थर भी रो पड़ा
- 🕨 दो ना शुक्रों का अंजाम

- कौमे सबा का इबतरनाक अंजाम
- सर पर शिकवे की पट्टी
- ऑखो की कद्र व कीमत और उसका शुक्र

| <ul> <li>नेमत की नाकृद्री पर मिलकर रहती है सज़ा</li> </ul>                 | CO. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>अल्लाह की खुशी मालूम करने का ज़रिया</li> </ul>                    | 661 |
| <ul> <li>सब्र व इस्तिकुलाल (जमाव)</li> </ul>                               | 662 |
| <ul><li>संत्र की फुज़ीसत</li></ul>                                         | 663 |
|                                                                            | 663 |
| • सब्रे अय्यूष जलैहिस्सलाम                                                 | 664 |
| <ul> <li>हजुरत इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी और लख्ते जियर</li> </ul>          | 667 |
| (बेटी) का सब्र व तक्क्कुल                                                  |     |
| <ul> <li>बीबी हाजरा रिज़यस्ताहु अन्हा के</li> </ul>                        | 669 |
| सब्र व तवक्कुल की कृद्रदानी                                                |     |
| • रसूलल्लाह सल्लस्लाहु अतैहि वसल्लम के नवासे का माफ                        | 670 |
| करना और बरदोस्त                                                            | 070 |
| <ul> <li>बेटे के मरने पर सहाबिया का सब्र व जमाव</li> </ul>                 | CHA |
| <ul> <li>सैय्यदना हुसैन रिजयल्लाहु अन्हु का माफ् व दरगुज़र करना</li> </ul> | 670 |
| क राज्यका दुरान राज्यक्लाहु अन्तु का माफ् व दरगुज़र करना                   | 672 |
| <ul> <li>आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का</li> </ul>                    | 673 |
| माफ् व दरगुज़र करना                                                        |     |
| <ul> <li>सब् व तहम्मुल की इतिहा तो देखिए</li> </ul>                        | 673 |
| <ul> <li>सताने वालों को दुजाओं का तोहफा</li> </ul>                         | 674 |
| <ul> <li>हज़रत अक्दस यानवी रह० की तहम्मुल मिज़ाजी</li> </ul>               | 675 |
| <ul> <li>एक अफ़सर ने छुली का दिल जीत लिया</li> </ul>                       | 675 |
| <ul> <li>ख़ुदावंद तआला के फ़ैसले पर तसलीम व रजा</li> </ul>                 | 678 |
| <ul> <li>मर्ज़ी मौला अज़्ह्मा औला</li> </ul>                               | 679 |
| <ul> <li>हज़रत इमाम शाफुई रह० ने साफा उतारकर</li> </ul>                    | 680 |
| * * *                                                                      | 300 |
| • •                                                                        |     |
| तवाज़ो व इन्किसारी और उजन व किन्न                                          |     |
|                                                                            |     |

सिद्दीके अकबर रिज़यल्साहु अन्हु की आकिज़ी और फनाइयत

682

682

तवाज़ो इन्किसारी

| <ul> <li>ख़ैबर को फ़तेह करने वाली की आजिज़ी</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | 683                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| और इन्किसारी का आलम                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| • अब्दाल का मुकाम कैसे मिला                                                                                                                                                                                                                                                                        | 683                                    |
| • सैय्यदुत्ताएफा रह० का तवाज़ो                                                                                                                                                                                                                                                                     | 684 ,                                  |
| <ul> <li>दारुलउलूम के बानी की शाने फनाइय्यत</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | 684                                    |
| <ul> <li>तालिबाने उल्मे नबुव्यत के सामने तवाज़े की मिसाल</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | 687                                    |
| <ul> <li>शेख्न तरीकृत के सामने आजिज़ी व इन्किसारी</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | 987                                    |
| <ul> <li>ख्र्वाजा अब्दुल मालिक रह० की इन्किसारी</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | 689                                    |
| <ul> <li>बुरा कहने वालों को बुरा न किए</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | 690                                    |
| <ul> <li>हज़रत सईद अहमद रह० की तवाज़ो</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | 691                                    |
| <ul> <li>मामला तुम्हारे पीर का तो खटाई में\है</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | 692                                    |
| <ul> <li>शराबी की आजिज़ी व बेकसी पर मग्फिरत</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | 693                                    |
| <ul> <li>एक बूढ़ी औरत की बदहाली</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | 694                                    |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| उजब व किब्र (घमंड)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 696                                    |
| <ul> <li>फास्क् आज़म के उजब का अनमोल इलाज</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | 696<br>697                             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| <ul> <li>फारूके आज़म के उजब का अनमोल इलाज</li> <li>किसी ग़ैर को भी हकीर न जानिए</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | 697                                    |
| <ul> <li>फारूके आज़म के उजब का अनमोल इलाज</li> <li>किसी ग़ैर को भी हकीर न जानिए</li> <li>उजब व किब्र का हकीमाना इलाज</li> <li>बड़ाई जताने का इबरतनाक अंजाम</li> </ul>                                                                                                                              | 697<br>699                             |
| <ul> <li>फारूके आज़म के उजब का अनमोल इलाज</li> <li>किसी गैर को भी हकीर न जानिए</li> <li>उजब व किन्न का हकीमाना इलाज</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 697<br>699<br>700                      |
| <ul> <li>फारूके आज़म के उजब का अनमोल इलाज</li> <li>किसी ग़ैर को भी हकीर न जानिए</li> <li>उजब व किब्र का हकीमाना इलाज</li> <li>बड़ाई जताने का इबरतनाक अंजाम</li> </ul>                                                                                                                              | 697<br>699<br>700                      |
| <ul> <li>फारूके आज़म के उजब का अनमोल इलाज</li> <li>किसी ग़ैर को भी हकीर न जानिए</li> <li>उजब व किब्र का हकीमाना इलाज</li> <li>बड़ाई जताने का इबरतनाक अंजाम</li> <li>गरीबों की आह से डरो</li> <li>क्षित व हसद</li> </ul>                                                                            | 697<br>699<br>700                      |
| <ul> <li>फास्क् आज़म के उजब का अनमोल इलाज</li> <li>किसी गैर को भी हकीर न जानिए</li> <li>उजब व किन्न का हकीमाना इलाज</li> <li>बड़ाई जताने का इबरतनाक अंजाम</li> <li>ग्रीबों की आह से डरो</li> <li>* *</li> <li>हिर्स व हसद</li> <li>हासिद शर्मिन्दा और गुमगीन रहा</li> </ul>                        | 697<br>699<br>700<br>702               |
| <ul> <li>फारूके आज़म के उजब का अनमोल इलाज</li> <li>किसी ग़ैर को भी हकीर न जानिए</li> <li>उजब व किब्र का हकीमाना इलाज</li> <li>बड़ाई जताने का इबरतनाक अंजाम</li> <li>ग़रीबों की आह से डरो * * * हिर्स व हसद </li> <li>हासिद शर्मिन्दा और गृमगीन रहा</li> <li>दो ख़तरनाक कहाँनी बीमारियाँ</li> </ul> | 697<br>699<br>700<br>702<br>705        |
| <ul> <li>फास्क् आज़म के उजब का अनमोल इलाज</li> <li>किसी गैर को भी हकीर न जानिए</li> <li>उजब व किन्न का हकीमाना इलाज</li> <li>बड़ाई जताने का इबरतनाक अंजाम</li> <li>ग्रीबों की आह से डरो</li> <li>* *</li> <li>हिर्स व हसद</li> <li>हासिद शर्मिन्दा और गुमगीन रहा</li> </ul>                        | 697<br>699<br>700<br>702<br>705<br>706 |

| <ul> <li>दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन</li> </ul>                 | 710 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>रिशया में यहूद की साजिश</li> </ul>                           | 711 |
| * * *                                                                 |     |
| •                                                                     |     |
| हुस्ने मआशरत और हुस्ने अख़्लाक                                        |     |
| <ul> <li>मुसबत (पोज़िटिव) सोच के फायदे</li> </ul>                     | 714 |
| <ul> <li>बीवी से हुस्ने सुलूक पर मगिफरत</li> </ul>                    | 715 |
| <ul> <li>बीबी को माफ करने पर रहमत</li> </ul>                          | 716 |
| <ul> <li>मुहब्बत भरी ज़िंदगी का तरीका</li> </ul>                      | 716 |
|                                                                       | 717 |
| ● रैंदुनिया में जन्नत के मज़ें<br>                                    | 720 |
| <ul> <li>मुस्कुराहट मुहब्बत का सरचश्मा (जड़) है</li> </ul>            | 721 |
| <ul> <li>काबिले अफ्सोस वाकिआ</li> </ul>                               | 722 |
| <ul> <li>सास बहू के झगड़े का हल</li> </ul>                            |     |
| <ul> <li>रॉजिश को इस तरह दूर कीजिए</li> </ul>                         | 723 |
| <ul> <li>बाअख़्लाक पड़ौस की कीमत</li> </ul>                           | 724 |
| <ul> <li>यतीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजुर में</li> </ul> | 724 |
| <ul> <li>लख्ने जिगर हो तो ऐसी हो</li> </ul>                           | 726 |
| <ul> <li>बाप बेटी से सुलूक</li> </ul>                                 | 727 |
| <ul> <li>मूखों, बीमारों की ख़िदमत की अज़मत</li> </ul>                 | 727 |
| <ul> <li>मक्खी पर शफ्कत भी रहमत का ज़िरया</li> </ul>                  | 728 |
| <ul> <li>सिद्क व अमानत से क्या शर्फ मिला</li> </ul>                   | 729 |
| • अख़्लाके नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मेजमील                  | 730 |
| को दामने इस्लाम में                                                   |     |
| <ul> <li>तीन सौ आदिमयों का कुबूल इस्लाम</li> </ul>                    | 732 |
| <ul> <li>मुफ़्ती लुत्फुल्लाह रह० के किरदार में तासीर</li> </ul>       | 733 |

ईसार व हमदर्दी में जान की कुर्बानी

सच बोलने का करिश्मा

756

757

757

मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया

के नाम गुनाहगारों का पैगाम

रहमान की तरफ़ से रिहाई पाने वालों की फ़रियाद

शफ़ाअते कुबरा

उतकाउर्रहमान कौन?

| <ul> <li>म आप जसा बनना चाहता हूँ</li> </ul>                               | 789             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| * * *                                                                     |                 |
| मौत कुब्र और मैदाने हश्र                                                  |                 |
| <ul> <li>महश्रर के हौलनाक मंज़र और औलादे आदम की नफ्सा-नफ्सी</li> </ul>    | 7 <del>44</del> |
| <ul> <li>हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में दरख़्वास्त</li> </ul>        | 744             |
| <ul> <li>हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में दरख़्वास्त</li> </ul>        | 745             |
| <ul> <li>हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में दरख़्वास्त</li> </ul>   | 746             |
| <ul> <li>हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में दरख़्वास</li> </ul>         | 748             |
| <ul> <li>हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में दरख़्वास्त</li> </ul>        | 749             |
| <ul> <li>शाफेअ महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम</li> </ul>                    | 749             |
| की ख़िदमत में दरस्त्रास्त                                                 |                 |
| <ul> <li>हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रिज़यल्लाहु अन्हु</li> </ul>               | 750             |
| का हिसाब व किताब                                                          |                 |
| <ul> <li>हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु की पेशी</li> </ul>                   | 751             |
| <ul> <li>हज़रत उस्मान ग़नी रिज़यल्लाहु अन्हु की पेशी</li> </ul>           | 752             |
| <ul> <li>हज़रत अली मुर्तज़ा रिज़यल्लाहु अन्हु का हिसाब व किताब</li> </ul> | 753             |
| • पुलिसरात का सफ्र                                                        | 753             |
| <ul> <li>नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में दाख़िला</li> </ul> | 75 <del>4</del> |
| <ul> <li>मुसलमानों को जहन्तम में काफिरों का ताना</li> </ul>               | 754             |
| <ul> <li>जहन्नमी मुसलमानों से जिब्रील अमीन की मुलाकात</li> </ul>          | 755             |
| <ul> <li>शफ़ी-ए-आज़म सल्ललाहु अलैहि वसल्लम</li> </ul>                     | 755             |

763

764

767

| • | मुहलते ज़िंदगी का अजीब वाकिआ             | 759 |
|---|------------------------------------------|-----|
| • | एक इंसान की अजीब मौत                     | 760 |
|   | मौत की याद दिलाने के लिए आदमी मुक्ररर था | 761 |
|   | प्रक हैरान क़ूरने वाला मंज़र             | 761 |
| • | अल्लाह वालों की मौत                      | 762 |

कब्र क्या सुलूक करती है?

शफ़ाअत की दुआ

कब्र में अज़ाबे इलाही के मंज़र

मौत के वक्त अल्लाह की तरफ इनाबत (तवज्जेह)

# मुकृद्दमा

कलामे रब्बानी और किताबे इलाही के एक हिस्से में किस्से ज़िक

किए गए हैं जिसका मक्सद किसी बड़ी हक्तीकृत को किस्सों और मिसाल के अन्दाज़ में ज़हन में बिठाना, सोए हुए दिलों को जगाना और अल्लाह के ख़ास बन्दों के नक्श्ने कृदम पर चलने का शौक़ दिलाना है और कीमों के उठने और गिरने की दास्तान सुनाकर आला अख़्ताक़ की रोशनी दिखाना। इसी हिकमत और मसलेहत को सामने रखते हुए हर दौर में नबुच्चत के इल्म के पासबान तक्रीर और तहरीर में, इताअत व इबादत, मुहब्बत और मारिफ्त, इल्म व इस्तिकामत और अच्छे अख़्ताक़ हासिल करने के लिए तड़पा देने वाले वाकिआत बयान करते आए हैं। इसी किस्म के वाकिआत का यह मजमुआ है जो हज़रत अकृदस आरिफ्बिल्लाह मौलाना ज़ुलफ़ुक्क़ार साहब नक्शवंदी दामत बरकातुहम की ज़बाने फुँज़ से निकला है।

#### इस तर्तीब में नीचे लिखी बातें ध्यान में रखी गयीं हैं:

- हर वाकिए को किसी न किसी उनवान के तहत ज़िक्र किया गया है।
- वाकिआत हज़स्तवाला के अंल्फ़ाज़ में ही नकल किए गए हैं।
- उ. एक ही वाकिए के चंद पहलुओं को घ्यान में रखते हुए हज़रत ने अलग-अलग जगहों पर एक ही चाकिए को बयान फ़रमाया है लेकिन यहाँ ज़्यादती से बचने के लिए किसी एक ही बाब में जिक्र किया गया है।

- 4 हज़रत की सज़ह किताबों (खुल्बाते ज़ुलफ़ुज़्कार 12 हिस्से, सकूने दिल, तमन्नाए दिल और दवाए दिल, इश्के इलाही, इश्क रसूल में ज़िक्र किए गए वाकिआत इसमें जमा किए गए हैं।)
- 5. सन् 1427 हि० में मौसमे हज के मौके पर मक्का मुकर्रमा में हज़रत अक्दस मौलाना पीर जुलफुक्कार नक्शबंदी को यह मज़मून पेश किया तो हज़रत मौलाना ने ही इस किताब का नाम यह तय फ्रमाया।

#### शुक्रिया

इस किताब के लिखने में मैं अपने तमाम मोहिसनों का शुक्र अदा करना ज़रूरी समझता हूँ जिनकी मदद शामिल रही। जिनमें बतौर ख़ास हज़रत अक़्दस के ख़लीफ़ा ख़ास मौलाना सलाहुद्दीन साहब नक़्शबंदी हैं जिनकी हिम्मत बढ़ाने और रहनुमाई से हौसला मिला। इसके अलावा रफ़ीक़ मुकर्रम जनाब मौलाना रज़ी आलम साहब कासमी का दिल की गहराई से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हर किस्म की मश्रगूलियों के बावजूद प्रुफ़रीडिंग का काम ख़ूबी के साथ अंजाम दिया। और रफ़ीक़ मोहतरम जनाब मौलाना मज़हर आलम साहब कासमी का भी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने नक्ल दग़ैरह में मरपूर साथ दिया। इसी के साथ मौलाना साजिद साहब भाईजी ख़ानपूरी का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपनी ख़ुली तिबयत से कम्पोज़िंग का काम अच्छी तरह अंजाम दिया।

﴿جِزاهِم الله عبر الجزاء في الدارين.﴾

# ﴿ وَالَّذِينَ آمِنُوا اشْدَ حَبًّا لِلَّهِ ﴾

# मुहब्बते इलाही

पत्थर से हो ख़ुदा से या फिर किसी से हो आता नहीं है चैन मुहब्बत के बगैर दिल वहरे मुहब्बत है मुहब्बत ही करेगा लाख इसको बचाओ किसी पर तो मरेगा

## मुहब्बते इलाही

#### ज़िक्रे हबीब ने तड़पा दिया दिल

एक बार हज़रत इब्राहोम अलैहिरसालम अपनी बकरियों का रेवड़ चरा रहे थे। एक आदमी कृरीब से गुज़रा। गुज़रते हुए उसने अल्लाह तजाला की शान में ये अल्फाज़ ज़रा बुलंद आवाज़ से कहे,

> مبحاث ذى الملك والملكوت مبحان ذى العزت والعظمة والهيئة والقفرة الكرياء والجورت.

पाक है वह ज़मीन की बादशाही और आसमान की बादशाही वाला। पाक है वह इज़्ज़, बुद्धार्गी, हैबत और सुदरत वाला और बड़ाई दबदबे वाला।

हज़रत इब्राहीन अंतिन्सिसलाम ने जब अपने महबूबे हक़ीक़ी की तारीफ़ इतने प्यारे अल्फ़ाज़ से सुनी तो दिल मचल उठा। फ़रमाया कि ऐ माई ये अल्फ़ाज़ एक बार और कह देना। उसने कहा कि मुझे इसके बदले में क्या देंगे। आपने फ़रमाया आधा रेवड़। उसने ये अल्फ़ाज़ दोबारा कह दिए। आपको इतना मज़ा आया कि बेक़रार होकर फ़रमाया ऐ भाई ये अल्फ़ाज़ एक बार फिर कह दीजिए। उसने कहा अब इसके बदले में मुझे क्या दोगे? फ़रमाया बाक़ी आधा रेवड़। उसने ये अल्फ़ाज़ तीसरी बार कह दिए। आपको इतना सुस्तर मिला कि एकदम कहा ऐ भाई ये अल्फ़ाज़ एक बार और कह दीजिए। उसने कहा अब तो आपके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं, अब आप क्या देंगे? फ़रमाया कि ऐ भाई मैं तेरी बक़रियाँ चराया कहेंगा, तुम एक बार मेरे महबूब की तारीफ़ और कर दो। उसने कहा हज़रह इब्राहीम ख़लीलुल्लाह आपको मुबारक हो, मैं तो फ्रिश्ता हूँ। मुझे अल्लाह तआला ने भेजा है कि जाओ और मेरा नाम लो और देखो कि वह मेरे नाम के क्या दाम लगाता है। (इश्के इलाही 31)

एकदम भी मुहब्बत छिप न सकी जब तेरा किसी ने नाम लिया जान दी दी हुई उसी की थी हक तो यह के हक अदा न हुआ

### दरबारे हबीब में पहुँच जाऊँ कव?

हज्रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह लेने के लिए मौत के फ़रिश्ते आए। उन्होंने फ़रमाया :

﴿ هِلَ رَايت خَلَيالًا يَقْبَضَ رَوْحَ خَلَيلًا. ﴾

क्या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा जो अपने ख़र्लाल की स्ट कृष्ण कर रहा हो?

उन्होंने कहा अच्छा मैं अल्लाह तआला से पूछता हूँ। मौत के फ्रिफ्ते ने अल्लाह तआला के हुज़ूर में अर्ज़ किया। अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि जाओ मेरे हवीब को पैगाम दे दो,

﴿ قُلْ رَايت خَلْهُ لا يَكُرُهُ نَفَّاءُ خَلَيْكُ. ﴾

क्या तुमने किसी दोस्त को देखा कि अपने दोस्त की मुलाकात से इंकार करे?

﴿الاطال شوق الابواد إلى لقائق والنا فيهم لا شد شوطًا. ﴾

मुलाकात कर, कि भेरे नेक लोगों का शौक मेरी मुलाकात के लिए बढ़ गया और मैं उनकी मुलाकात के लिए उनसे भी ज़्यादा मुक्ताक हूँ।

(तमन्नाए दिल 239)

उलफ़त में जब मज़ा है के हों वह भी बेक्सर दोनों तरफ़ हो आग बराबर लगी हुई

## इबादतीं का तोहफा ग़िलाफे मुहब्बत के साथ

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज्रस्त आएशा रिज़यल्लाहु अन्हा बैठी हुई दिरहम धो रही हैं। नबी अलैहिस्सलात् वस्सलाम हैरान हुए। फ्रमाया, हुमैरा। जवाब दिया लब्बैक ब रसूलुअल्लाइ (सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम)। (आपने फरमाया) यह क्या कर रही हो? कहने लगीं ऐ अल्लाह के नबी दिरहम घो रही हूँ। फुरमाया किस लिए? ऐ अल्लाह के नबी मैंने आपकी ज़बाने मुबारक से यह बात सुनी है कि जब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वाला किसी सवाली को देता है तो वह पैसे सवाली के हाय में पहुँचने <del>से</del> पहले अल्लाह तआला के हाथ में पहुँच जाते हैं। जब से मैंने यह <sup>बात</sup> सुनी, मैं हमेशा सदका उन पैसों का देती हूँ जिनको पहले से घो लेती हूँ ताकि मेरे आका के हाथों में साफ और पाक माल पहुँच जाए। अल्लाहु अकबर! यह मुहब्बत देखिए। जिससे मुहब्बत होती है उसकी फलों की टोकरी मी मेजता है तो उसको गिएट पैक करके के <sup>भेजता</sup> है। मंगनी और ईद पर अगर बिस्कुट का डिब्बा हो तो उसको <sup>भी</sup> गिफ्ट-पैक करके भेजता है। अल्लाह वाले भी इसी तरह जल्लाह रम्बुलइज़्ज़त की इबादत करते हैं तो वह भी अपनी नमाज़ें की मुहब्बत की ग़िलाफ़ में पैक करके अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हुज़ूर में भेज रहे होते हैं। (तमत्राए दिल स॰ 51)

> मेरी किस्मत से इलाही पाएं ये रंग सुबूल फूल कुछ मैंने चुने हैं उनके दामन के लिए

## मेरे महबूब को क्सम की ज़रूरत क्या है

एक सहाबी बकरियाँ चराते थे। जब कभी मदीना तैय्यबा वापस होते तो पूछते कि कुरआन पाक की कौन सी नई आयतें उतरी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास बात इर्शाद फ़रमाई? उनको बता दिया जाता। एक दफ़ा वापस आकर पूछा तो उन्हें बता दिया गया कि यह आयत उतरी है जिनमें अल्लाह तआला ने कसम खाकर फ़रमाया मेरे बंदो! मैं ही तुम्हें रिज़्क़ देने वाला हूँ। जब उन्होंने यह बात सुनी तो वह नाराज़ होने लगे और कहने लगे कि वह कौन है जिसको यकीन दिलाने के लिए मेरे अल्लाह की कसम खानी पड़ी? सुव्हानअल्लाह! यह मुहच्चत की बात है।

> तेरे इश्क की इन्तिहा चाहता हूँ मेरी सादगी तो देख क्या चाहता हैं

## हज़रत ज़िन्नैरा की मुहब्बते इलाही में बेताबी

सैय्यदा ज़िन्नेरा एक सहाबिया हैं जो कि अबूजहल की ख़ादिमा थीं। आपने कलिमा पढ़ लिया। अबूजहल को भी पता चल गया। उसने आकर पूछा, क्या कलिमा पढ़ लिया? फरमाया हाँ। आप बड़ी उम्र की थीं, मुशक्कतें नहीं उठा सकती थीं मगर अबूजहल ने एक दिन अपने दोस्तों को बुलाया और उनके सामने उन्हें मारना शुरू कर दिया लेकिन बरदाश्त करती रहीं क्योंकि वह तो अल्लाह के नाम पर

बड़ी से बड़ी तकलीफ बरदाश्त करने के लिए तैयार थीं। जब उसने देखा कि मारने के बावजूद उनकी जुबान से कुछ नहीं निकला तो उसने आपके सर पर कोई चीज़ मारी जिससे आपकी आँखों की रोशनी वली गई और आप अंधी हो गयीं। अब उन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया। कहने लगे देखा हमारे बुतों की पूजा छोड़ चुकी थी इसलिए हमारे बुतों ने तुम्हें अंद्या कर दिया। मार बरदाश्त कर चुळी थीं, मुशक्कतें उठा चुकी थीं। ये सब सज़ाए बरदाश्त करना आसान थीं। मगर जब उन्होंने यह बात कही तो आप बरदाश्त न कर सकी चुनाँचे फ़ौरन तड़प उठीं। उसी वक्त कमरे में जाकर सज्दे में गिर गयीं और अपने महबूबं हकीकी से राज़ व नियाज की बातें करने लग गयीं। अर्ज़ किया ऐ अल्लाह: उन्होंने मुझे सज़ाए दीं तो मैंने बरदाश्त किया और मेरी हड़िडवाँ भी तोड़ देते, ये मेरे जिस्म को छलनी कर देते तो मैं यह सब कुछ वरदाश्त कर लेती मगर तेरी शान में गुस्ताखी की कोई बात बरदाश्त नहीं कर सकती। ये तो यूँ कहते हैं कि हमारे माबूदों ने तुम्ह्यरी रोशनी छीन ली। ऐ अल्लाह! जब मैं कुछ नहीं थी तो तूरे मुझे बना दिया, रोशनी भी अता कर दी, अब तूरे ही रोशनी वापस ले ली। ऐ अल्लाह! तू मुझे दोबारा रोशनी अता फ्रमा दे ताकि इन पर तेरी अज़मत खुल जाए। अभी दुआ वाले हाथ चेहरे पर नहीं फेरे ये कि अल्लाह रब्बुलइएज़त ने आपकी रोशनी लौटा दी। सुन्हानअल्लाह: इस वक्त मर्द तो मर्द औरतों में भी मुहब्बते इलाही का ज़्बा भरा हुआ था। (ख्रत्यात ज़्लफ़्क्कार 3/36)

जब इश्कृ से तेरे भर गए हम तू ही रहा जिद्यर गए हम तेरी ही तरफ़ को राह निकली भूले भटके जिधर गए हम

### खुदा से मुहब्बत भरी गुफ़्तगृ

वनी इसराईल में एक सादा सा आदमी बैठा बातें कर रहा था कि ऐ अल्लाह! मैंने सुन्म है कि तेरी वीदी नहीं, तेरे बच्चे नहीं, कभी मेरे पास आता तो मैं तेरी ख़िदमत करेता, मैं तेरे कपड़े धोता, तुझे खाना देता। हज़रत भूसा अलैहिस्सलाम उधर से गुज़रे। फ्रमाने लगे, ऐ अल्लाह के बंदे! यह तो अल्लाह की शान में गुस्ताख़ी है। सादा सा आदमी था, डर गया, काँप गया। अल्लाह रब्बुलङ्ज्जृत को उसका उरना और काँपना इतना पसंद आया कि अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कि तरफ 'वहीं' फ़्रमा दी जिसको किसी शायर ने यूँ कहा—

> तू बराए वस्त करदन आमदी ने बराए फस्त करदन आमदी

ऐ नबी! मैंने तुझे जोड़ने के लिए भेजा था, तोड़ने के लिए नहीं भेजा था। क्यों? इसलिए कि अगरचे ज़ाहिरी तौर पर बातों का मतलब सही नहीं था लेकिन मुहब्बत तो अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त से थी। (खुलात बुलफुक्कार 1/104)

# हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुलबजादैन रिज़यल्लाहु अन्दु और मुहब्बते इलाही

मुहब्बते इलाही का जज़्बा इंसान के दिल में हो तो अल्लाह तराला बड़ी कृद्रदानी फ्रमाते हैं। मुहब्बत में ऐसी कैफियत हो जैसी ध्यूंग्रा अब्दुल्लाह बिन जुल-बजादैन रिज़यल्लाहु अन्दु को नसीब हुई थी।

यह एक नौजवान सहाबी थे जो मदीना तैय्यबा से कुछ फ़ासले पर एक बस्ती में रहते थे। दोस्तों से मालूम हुआ कि मदीने तैय्यबा में एक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तश्रीफ़ लाए हैं। चुनाँचे हाज़िर हुए और चोरी छिपे कलिमा पढ़ लिया। वापस घर आए। घर के सब लोग अभी काफ़िर थे लेकिन मुहब्बत तो वह चीज़ है जो छिप नहीं सकती। अपनी तरफ़ से तो छिपाया कि किसी को पता न चले मगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई ज़िक्र करता तो ये मुत्रवज्जेह होते—

#### एकदम भी मुहब्बत छिप न सकी जब तेरा किसी ने नाम लिया

चुनौंदे घर वालों ने अंदाज़ा लगा लिया कि कोई न कोई मामला ज़रूर है। एक दिन चचा ने खड़ा करके पूछा बताओं भाई कलिमा पढ़ लिया हैं। फ्रमाने लगे जी हाँ। चचा कहने लगा अब तेरे सामने दो रास्ते हैं या तो कलिमा पढ़कर घर से निकल जा और अगर घर में रहना है तो फिर हमारे दीन को क़ुबूल कर ले। चुनाँचे एक ही लम्हे में फ़ैसला कर लिया। फ़रमाने लगे मैं घर तो छोड़ सकता हूँ लेकिन अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ सकता। चचा ने मारा पीटा भी और जाते हुए जिस्म के कपड़े भी उतार लिए जिस्म पर कोई कपड़ा न था। माँ आख़िर माँ होती है, शीहर की वजह से ज़ाहिर में कुछ कह तो न सकी लेकिन छिपकर अपनी चादर पकड़ा दी कि बेटा! सतर **छिपा लेना।** यह चादर लेकर जब बाहर निकले तो उसके दो टुकड़े किए। एक से सतर छिपा लिया और दूसरी ओढ़ ली। इसीलिए ज़ुल बजादैन यानी दो चादरों वाले मशहूर हो गए। अब कहाँ गए? जहाँ सौदा कर चुके थे। कृदम अपने आप मदीना तैय्यबा की तरफ बढ़ रहे हैं। सत को सफ़र करके सुबह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। नबी करीम सल्लल्लाह् अलैहि वसल्लम ने देखा तो चेहरे पर अजीव खुशी की कैफियत ज़ाहिर हुई।

सहाबा किराम मुतवञ्जेह हुए कि यह कौन आया कि जिसको देखकर अल्लाह के महबूब का चेहरा यूँ तमतमा उठा है—

> दोनों जहाँ किसी की मुहब्बत में हार के वह आ रहा है कोई शबे युम गुज़ार के

हाज़िरे ख़िदमत हुए और अर्ज़ कियां ऐ अल्लाह के नबी! सब कुछ छोड़ चुका हूँ। अब तो आप सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हाज़िर हुआ हूँ। लिहाज़ा अस्हाबे सुफ़्फ़ा में शामिल हो गए और वहीं रहना शुरू कर दिया।

क्योंकि क़ुर्बानी बहुत बड़ी दी थी। मुहब्बते इलाही में अपना सब कुछ दाँव पर लगा दिया था इसलिए इसका बदला ऐसा ही मिलना चाहिए था। इसलिए उनको ऐसी कैफ़ियतें हासिल थीं कि मुहब्बते इलाही में कभी-कभी जज़्ब में आ जाते थे। आजकल के लोग पूछते हैं कि जनाब जज़्ब क्या होता है? जनाब हदीसे मुबारका पढ़ो फिर पता चलेगा कि जज़्ब सहाबा किराम पर भी तारी होता था। हदीसे मुबारका में आया है कि यह (हज़रत अब्दुल्लाह जुल-बजादैन रिज़यल्लाह अन्हु) मिल्जदे नबवी के दरवाज़े पर कभी-कभी बैठे होते थे और ऐसा जज़्ब तारी होता था कि ऊँवी आवाज़ में अल्लाह! अल्लाह! अल्लाह! कह उठते थे। हज़रत उमर रिज़यल्लाह अन्हु ने देखा तो उन्होंने डांटा कि क्या करता है। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उमर! अब्दुल्लाह को कुछ न कहो। यह जो कुछ कर रहा है इख्लास से कर रहा है।

कुछ अरसा गुज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुज़वे में तक्षीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्लाह मी साथ थे। रास्ते में एक जगह पहुँचे तो बुद्धार हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप, अबूबक व उमर रिज़यल्लाहु अन्हुमा को साथ लेकर तश्रीफ़ लाए। जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्लाह के कुछ लम्हें बाकी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर को अपनी गोद मुबारक में रख लिया। यह वह खुशनसीब सहाबी हैं जिनकी निगाहें चेहर-ए-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी हुई थीं और वह अपनी ज़िंदगी के आख़िरी साँस ले रहे थे, सुब्हानअल्लाह। गोद मुबारक में अपनी जान इस कैफ़ियत में जान देने वाले के सुपुर्द कर दी।

नबी करीम सल्लल्लाहु जलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ्रमाया कि कफ़न-दफ़न की तैयारी करो। आपने अपनी चादर मिजवाई और फ्रमाया कि अब्दुल्लाह को इस चादर में कफ़न दिया आएगा। सुब्हानअल्लाह। वाह अल्लाह: तू भी कितना कद्रदान है कि जिस बदन को तेरी राह में नंगा किया गया था आज तू उस बदन को अपने महबूब की कमली में छिपा रहा है। सुब्हानअल्लाह! सौदा करके तो देखें। फिर देखें कि अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त कैसी क्द्रदानी फ़रमाते हैं। हम लोग ही बेक्द्रो हैं कि अल्लाह तआला को भी कहना पड़ा,

#### ﴿ وَمَا قُدَرُو اللَّهِ حَقَّ فَعدرِهِ ﴾

और उन्होंने अल्लाह तआ़ला की कृद्र नहीं की जैसी करनी चाहिए थी।

खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने उनका जनाज़ा पढ़ाया। फिर जनाज़ा लेकर क्रिक्तान की तरफ चले। शरिअत का मस्अला यह है कि जो आदमी मैय्यत का सबसे ज़्यादा क्रीबी हो तो वह कब्र में उसको उतारने के लिए उतरे। उस वक्त अबूबक व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी खड़े थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद कृत्र में उतरकर फ्रमाया कि अपने भाई को पकड़ा दो मगर उनके अदब का ख़्याल रखना। आपने उस आशिक् सादिक को अपने हाथों में लिया और ज़मीन पर लिटा दिया गोया अपनी अमानत को ज़मीन के सुपुर्द कर दिया।

हदीसे मुबारक का ख़ुलासा है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ज़मीन पर रखा तो आप ने इर्शाद फ़रमाया,

"ऐ अल्लाह मैं अब्दुल्लाह से राज़ी हूँ तू भी इससे राज़ी हो जा।"

ये ऐसे बोल थे कि हज़रत उमर रिजयल्लाहु अन्हु भी सुनकर कन्द में आ गए और कहने लगे मेरा जी चाहता है कि काश! आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में मेरी मैय्यत होती। देखा मेहनत व मुजाहिदा और कुर्बानियाँ करने वालों को अल्लाह रब्बुलइज्ज़त यूँ बदला दिया करते हैं। आप सोचिए कि जो आकृ अपने कमज़ोर बंदों को हुक्म फ्रमाता है,

#### ﴿ هِلْ جِزَاءَ الاحسانَ الا الاحسان. ﴾

तो कोई अगर उसके लिए कुर्बानियाँ दे तो क्या अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त कद्रदानी नहीं फ़रमाएमें। ज़रूर फ़रमाएमें, सु*व्हानअल्लाह।* (ख़ुत्वात ज़ुलफ़ुक्क़ार 5/33-36)

## मुहब्बत पर लाख रुपए का शे'र

ख़्वाजा अब्दुल अज़ीज़ मज़्बूब रह० हज़रत अवृदस यानवी रह० के ख़लीफ़ा मजाज़ थे। उन्होंने एक शे'र लिखा और अपने पीर व मुर्शिद को दिखाया। हज़रत यानवी रह० ने शे'र सुनकर फ़रमाया कि अगर में मालदार होता तो एक लाख रुपया ईनाम देता। यह उस ज़माने की बात है जब स्कूल जाने के लिए एक पैसा भी नहीं मिलता था। यह उस दौर की बात है जब इंजीनियर की तंख़्बाह पद्रह रुपया हुआ करती थी। वह शे'र क्या था? बड़ा छोटा सा, सादा, दिल में उतर जाने वाला, अजीब बात कही मगर दिल की कहानी बयान कर दी, फ्रमाया—

हर तमन्ना दिल से रुख़्तत हो गई जब तो आजा अब तो ख़लवत हो गई

(खुल्बात जुलफुक्कार 3/56)

### महबूब की रज़ा में खोटे सिक्के भी मंज़ूर

हज़रत उस्मान ख़ैराबादी रह० एक बुद्धुर्ग गुज़रे हैं। उनकी एक दुकान थी। उनकी आदत थी कि जब कोई ग्राहक आता और उसके पास कभी कोई खोटा सिक्का होता तो वह पहचान तो लेते थे मगर फिर भी वह रख लेते और सौदा दे देते थे। उस दौर में चाँदी के बने हुए सिक्के होते थे। वह सिक्के घिसने की क्जह से खोटे कहलाते थे। वह खोटे सिक्के जमा करते रहते थे। सारी ज़िंदगी यही मामूल रहा। जब मौत का वक़्त क़रीब आया तो आख़िरी वक़्त उन्होंने पहचान लिया। उस वक़्त अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हुज़ूर हाथ उठाकर दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह! मैं सारी ज़िंदगी तेरे बंदों के खोटे सिक्के वसूल करता रहा तो तू भी मेरे खोटे अमलों को कुबूल फ़रमा ले। सुक्शनअल्लाह! मुहब्बते इलाही के रंग में ऐसे रंगे हुए थे।

(खुत्बात जुलफुक्कार ९/८५)

## इश्क् व मुहब्बत की दुकान देखी है आपने

मेरे दोस्तो! अल्लाह की क्सम खाकर अर्ज करता हूँ, इस आजिज़ ने कमी इस तरह क्समें नहीं खायों मगर आज मेरे जी ने चाहा कि यह बात अर्ज़ कर दी जाए कि इस आजिज़ ने भी अपनी ज़िंदगी में इश्क की एक दुकान देखी है, इसके गवाह हज़रत हकीम अब्दुल लतीफ़् साहब बैठे हैं। वह इश्क की दुकान चकवाल में देखी थी। वहाँ पीने वाले आते थे। कोई पूरब से आता कोई पश्चिम से आता, कोई पेशावर से आता था तो कोई कराची से आता था, कहीं से मुनीर साहब चले आ रहे होते थे, कहीं से हकीम अब्दुल लतीफ साहब आ रहे होते थे, कहीं से मौलाना नईमुल्लाह साहब आ रहे होते थे। कहीं से कोई इश्क की पुड़िया लेने आता था और कहीं से कोई इश्क का प्याला पीने के लिए आता था। ये इश्क के सौदाई, ये मुहब्बते इलाही के मंगते, ये मुहब्बते इलाही लेने वाले फकीर बेताब होकर अपने घरों से खिंचे चले आते थे।

ये वहाँ जाते थे। वहाँ एक मोहसिन और श्रेष्ठ थे जिनकी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुलइज़्जत के हुक्मों के मुताबिक ढल चुकी थी, जिनका सीना इश्के इलाही से भर चुका था। वह इश्क की दवा देते थे। कभी किसी को तन्हाइयों में बिठाकर देते थे, कभी किसी से बयान करवा देते थे, कभी किसी को सामने बिठाकर देते, कभी किसी को डांट पिलाकर देते। जो इश्क की दवा पी लेते थे वे अपने सीनों में इश्क की गर्मी लेकर जाते थे। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि जब इन हज़रात के सीनों में उन्होंने इश्क की ऐसी गर्मी भर दी तो पता नहीं कि अल्लाह तआ़ला ने उनके दिल में इश्क की क्या आग रखी होगी।

जिस क्लब की आहों ने दिल फूंक दिए लाखों उस क्लब में या रब क्या आग भरी होगी

# अहले मुहब्बत आज़माए भी जाते हैं

एक सहाबिया रिज़यल्लाहु अन्हा का अजीब वाकिआ लिखा है कि उनकी शादी हुई। अल्लाह तआला ने उनकी हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिज़्क की फराखी थी। हर तरह का ऐश व आराम के सामान थे। मियाँ-बीवी में खूब मुहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुज़र रहा था। बीबी अपने ख़ाबिंद की ख़िदमत भी करती और उन्हें ख़ुश भी रखती। दोनों मियाँ-बीवी खुशी-खुशी से ज़िंदगी गुज़ार रहे दे।

एक रात ख़ाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो ख़ाविन्द सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रहीं हत्ताकि जब ख़ाविंद की दोबारा आँख ख़ुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वह बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इतिजार में खड़ी रहीं। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फ़रमाइश पूरी करूंगा। जब ख़ाविन्द ने यह कहा तो बीवी कहने लगी क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे हाँ पुरा करके दिखाऊँगा। कहने लगी अच्छा फिर जाप मुझे तलाक देकर फारिन कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो यह सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी ख़ूबसूरत और सीरत, इतनी वफ़ादार और ख़्रिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। पूछने लगे बीबी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुँची है? कहने लगी बिल्कुल नहीं। बीबी क्या मैंने आपको बेकुद्री की? हर्गिज़ नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है, कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं। बीबी! क्या आप मुझसे ख़फ़ा हैं? कहने लगी हर्गिज़ नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो क्या आप मुझे पसंद नहीं करती हो? कहने लगी यह बात भी नहीं। पसंद भी बहुत करती हूँ, मुहब्बत करती हूँ इसीलिए तो ख़िदमत करती हूँ। आपने कहा धा कि मैं आपकी बात को पूरा करूंगा, लिहाज़ा आप मुझे तलाक देकर फ़ारिंग कर दीजिए। वह सहाबी परेशान हैं कि कौल भी दे बैठे। कहने लगे अच्छा सुबह होगी तो हम नबी सल्सल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्रिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फ़ैसला करवा लेंगे। यह कहने लगी बहुत अच्छा। लिहाज़ा मियाँ-बीवी दोनों रात को तो गए।

सुबह हुई तो बीदी कहने लगी चलो जल्दी चलते हैं। लिहाज़ा दोनों मियाँ-बीवी घर से बाहर निकले ही ये कि ख़ाबिन्द का किसी वजह से पाँव अटका और वह नीचे गिरे और उनके जिस्म से ख़ून निकलने लगा। बीवी ने फ़ौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और ख़ाविन्द के ज़ुख्य पर पट्टी बांधी और उनके जिस्स का सहरा दिया और कहने लगी चलो घर वापस चलते हैं। मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वह हैरान हुए कि जब तुमने तलाकु का मुतालबा किया तो न मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए ती न अब मुझे समझ में आ सका। कहने लयीं घर तश्रीफ़ ले चलें, वहाँ जाकर मैं आपको बता दूँगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे मुझे बताओं तो सही क्या बात है। कहने लगी आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की ह्दीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त मुंहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियाँ आती हैं जिस तरह पानी ऊँचाई से ब्लान की तरफ़ जाया करता है। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ्रमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गृम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे ख़ाविन्द के ईमान में फुर्क हो, मेरे ख़ाविंद के आमाल में फुर्क हो। मेरे ख़ाविन्द से अगर परवरदिगार को मुहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या ख़िदमत करूंगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरे परवरिदेगार पुरुब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीं ख़िदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, यह अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और ख़ून निकला तो मैं फ़ौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गृम पहुँचा, मुसीबत पहुँची, तकलीफ पहुँची। यकीनन अल्लाह तआला को आपसे प्यार है और अल्लाह तआला ने अपको अपनी नाराज़गी की वजह से ख़ुशियाँ नहीं दी हुई बल्कि अल्लाह तआला को आपसे मुहन्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़लात नहीं। इसलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी ख़ादिमा बनकर आपकी ख़िदमत किया कसंगी, सुन्हानअल्लाह। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 5/74)

> ज़िको दुनिया करके देखा फ़िक्र उक्सा करके देख सबको अपना कर देखा रब को अपना करके देख

### हुकूमत तो लैला को सजती है

एक दफ्त मजनूँ जा रहा था। उन दिनों हज़रत इसन रिज़यलाहु अन्हु हज़रत अमीर मुआविया रिज़यल्लाहु अन्हु के हक् में हुकूमत छोड़ दी थी और हुकूमत उनके हवाले कर दी थी। हज़रत हसन ने फ्रमाया कि मैं ख़िलाफ़त से एक तरफ़ हो गया हूँ और मैंने हुकूमत उन्हीं को दे दी जिनको सजती थी। जब उसने यह सुना तो कहने लगा हज़रत मेरे ख़्यात में तो हुकूमत लैला को सजती है। हज़रत ने फ्रमाया, "तू तो मजनूँ है?" तब से उसका नाम कैस की जमह मजनूँ पड़ गया। दीवाना था बेचारा अपने बस में नहीं था।

(तमत्राए दिल स० ३५)

एक बार उसके बाप ने कहा कि बेटा बहुत बदनामी हो गई। अब दुआ मांग अल्लाह लैला की मुहब्बत मेरे दिल से निकाल दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, उसने फ़ौरन हाथ उठाये और दुआ मांगी क्ष्मिक्षे स्थानिक ऐ अल्लाह। लैला की मुहब्बत और बढ़ा दीजिए चुनौंचे उसके वालिद एक बार उसको पकड़कर बैतुल्लाह ले गए। कहने लगे कि बहुत बदनामी हो गई, आज मैं तुझे नहीं छोडूँगा जब तक कि दू सच्ची तीबा न कर ले। चल तीबा कर, यह तीबा करने लगा तो उसने कहाः

ولكن حب ليله لا اتوب

الطي ثبت من كل المعامى

अल्लाह मैंने हर गुनाह से तीबा कर सी लेकिन रीला की मुहब्बत से तीबा नहीं करता।

उसके वालिद ने नाराज़ होकर कहा तू क्या कर रहा है? जब वह बहुत ज़्यादा नाराज़ तो उसने मजबूर होकर हाथ उठाए और वालिद के सामने दुआ मांगने लगाः

ويرحم الله عبدا قال آمنيا

الهي لا تسلبني حبها ابدا

या अल्लाह उसकी मुहब्बत मेरे दिल से कभी न निकालना और अल्लाह उस बन्दे पर रहम करे जो इस दुआ पर आमीन कहे।

## मुहब्बत में दीवार और कुत्ते के क्दम चूमना

एक बार मजनूँ को किसी ने देखा कि एक कुते के पाँव चूम रहा है। उसने पूछ ऐ मजनूँ! तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मजनूँ ने कहा यह कुत्ता लैला की गली से होकर आया है। मैं इसलिए इसके पाँव चूम रहा हूँ। ऐसे मस्त और अक्ल में ख़राबी आए हुए इंसान को मजनूँ पागल न कहा जाए तो क्या कहा जाए। किसी फारसी शायर ने यही बात शे'र में कही है—

پائے مگ بوسید بحون گفتہ ای چہ بود سے گفت کا ہمایں سے درکو سے کمنی دفتہ بود

मजनूँ हैला की गली का तवाफ किया करता या और यह शे'र पढ़ा करता या—

البسل ذالسجستار و ذالسجسارا ولسكس حب من سكن الديسارا اطبۇق عىلىي جدار دىنار لىلى رمناحىب الىدىار شغان قالىي में हैला के यर की दीवारों का तबाफ करता है। कभी यह दीवार धूमता हूँ कभी वह दीवार धूमता हैं। और दरअसल इन घरों की मुहम्बत मेरे दिल पर नहीं छा गई बल्कि उसकी मुहम्बत जो इन घरों में रहने वाली है।

एक दफा हाकिम शहर ने सीचा कि लैला को देखना चाहिए कि मजर्नू और उसकी मुहब्बत के अफ़साने हर एक की ज़बान पर हैं। जब सिपाहियों ने लैला को पेश किया तो हाकिम हैरान रह गया कि एक आम सी लड़की थी न शक्ल न रंग न रूप था। उसने लैला से कहा.

"तू दूसरो हसीनाओं से ज्यादा बेहतर नहीं है? कहने लगी ख़ामोश रह क्योंकि तू मजनूँ नहीं है।" (इश्के इलाही 55)

## देखिए मगर मजनूँ की आँख से

एक बादशाह ने लैला के बारे में सुना कि मजनूँ उसकी मुहब्बत में दीवाना बन चुका है। उसके दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि मैं लैला को देखूं तो सही। जब उसने देखा तो उसका रंग काला था और शक्त मद्दी थी। वह इतनी काली थी कि उसके माँ-बाप ने लैल (रात) जैसी (काली) होने की वजह से उसको लैला (काली) का नाम दिया। लैला के बारे में बादशाह का ख़्याल था कि वह बड़ी नाज़नीन और परी जैसे चेहरे की होगी। मगर जब उसने लैला को देखा तो उससे कहा-

"तू दूसरी औरतों से तू ज़्यादा ख़ूबसूरत नहीं है?" जब बादशाह ने यह कहा तो लैला ने जवाब में यह कहा—

"ख़ामोश हो जा तेरे पास मजनूँ की आँख नहीं।"

अगर मजनूँ की आँख होती तो तुझे दुनिया में मेरे जैसा ख़ूबसूरत कोई नज़र न आता। इसी तरह मेरे दोस्तो। मुहब्बते इलाही की आँखें से उसकी काएनात को देखेंगे तो हर जगह जमाले ख़ुदावंदी नज़र आएगा। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 11/25) मौलाना रोमी रह० फ्रमाते हैं कि एक बार उसको किसी ने देखा कि रेत की ढेर पर बैठे कुछ लिख रहा है। इस पर उन्होंने कहा :

जंगल में एक आदमी ने एक बार मजनूँ को देखा कि गुम के बयाबान में अकेला बैठा हुआ था। तेत को उसने कागज़ बनाया हुआ था जीर अपनी जंगली को क्लम और किसी को ख़त लिख रहा था। उसने पूछा कि ऐ मजनूँ शैदा तू क्या लिख रहा है? तूं किसके नाम यह ख़त लिख रहा है? मजनूँ ने कहा लैला के नाम की मम्क कर रहा हूँ। उसके नाम को लिखकर अपने दिल को तसल्ली दे रहा हूँ।

इससे मालूम हुआ कि जब दुंनिया के महबूब का नाम लिखने और बोलने से सुकून मिलता है तो महबूबे हकीकी के ज़िक व नाम लेने से किस कृद्र सुकून मिलेगा। (तमजाए दिल स० 55)

### नमाज़ी को मजनूँ की तंबीहर

एक दफ़ा एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। मजनूँ लैला की मुहब्बत में ग़र्क था। वह इसी मदहोशी में उस नमाज़ी के सामने से गुज़र गया। उस नमाज़ी ने नमाज़ पूरी करके मजनूँ को पकड़ लिया। कहने लगा तूने मेरी नमाज़ ख़राब कर दी कि मेरे सामने से गुज़र गया, तुझे इतना नज़र नहीं आया। उसने कहा कि ख़ुदा के बंदे! मैं मख़्तूक की मुहब्बत में गिरफ़्तार हूँ मगर वह मुहब्बत इतनी हाजी हुई कि मुझे पता न चला कि मैं किसी के सामने से गुज़र रहा हूँ और तू ख़ालिक की मुहब्बत में गिरफ़्तार है कि नमाज़ पढ़ रहा था। तुझे अपने सामने से जाने वालों का पता चल रहा था। (ख़ुत्बात ज़लफ़ुक्कार 8/48)

मुझको न अपना होश न दुनिया का होश है बैठा हूँ मस्त हो के तुम्हारे जमाल में

## मुहब्बत व तौहीद का सबक् दिया भी तो किसने

हज़रत जुनैद बगुदादी रह० फरमाते हैं कि मुझे तो एक औरत है तौहीद सिखा दी। किसी ने पूछा कि हज़रत वह कैसे? फ़रमाने लो कि मेरे पास एक औरत आई जो पर्दे में थी। कहने लगी कि का ख़ाविंद दूसरी शादी करना चाहता है। आप फ़त्या लिखकर दें कि उसको दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने समझाया कि अल्लाह बंदी। अगर वह अपनी ज़रूरत के तहत दूसरी शादी करन चाहता है तो शरिअत ने चार तक की इजाज़त दी है। मैं कैसे लिखकर दे सकता हूँ? फरमाते हैं कि जब मैंने यह कहा तो स औरत ने ठंडी साँस ली और कहने लगी कि हज़रत! शरिअत का हुक्स रास्ते में रुकावट है वरना अगर इजाज़त होती तो मैं आफ़ो सामने चेहरा खोल देती और आप मेरे हुस्न व जमाल को देखते ते आप इस बात के लिखने पर मजबूर हो जाते कि जिसकी बीवी इतनी ख़ूबसूरत हो उसको दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं। फ़रमाते हैं कि वह तो यह बात कहकर चली गई मगर मेरे दिल में यह बा आई कि ऐ अल्लाह! आपने औरत को आरज़ी हुस्न व जमान अतः किया। उसको अपने हुस्न पर इतना नाज़ है कि वह कहती है कि मैं जिसकी बीवी हूँ अब उसको मुहब्बत की नज़र दूसरी तरफ़ डालने की। इजाज़त नहीं तो ऐ परवरदिगार! तेरे अपने हुस्न व जमाल का 🕬 आसम है। आप कहाँ पसंद करेंगे कि आपके होते हुए कोई <sup>क्रा</sup> मुख्बत की नज़र किसी ग़ैर की तरफ उठा सके।

(बुत्बात जुलफुक्कार 5/296)

## हर गृम मुझे मंज़ूर मगर मुहब्बत में शिर्कत

हज़रत हसन बसरी रह० फ़रमाते हैं कि मुझे एक घोषन ने ती<sup>हीर</sup>

तिखाई। किसी ने पूछा इज़रत वह कैसे? फ्रमाने लगे कि मेरे पड़ीस में एक घोबी रहता था। मैं एक बार अपने घर की छत पर बैठा गर्मी की रात में क्रुरआन पाक की तिलावत कर रहा था। पड़ीस से मैंने ज़रा ऊँचा-ऊँचा बोलने की आवाज सुनी, सोचा ख़ैरियत तो है ये क्यों ऊँचा बोल रहे हैं? जब ग़ौर से सुना तो मुझे पता वला कि बीवी अपने मियाँ से झगड़ रही थी। वह अपने मियाँ को कह रही थी कि देख तेरी ख़ातिर मैंने इतनी तकतीफ़ें बरदाश्त कीं, फ़ाक़े काटे, सादा लिबास पहना, मुशक़्क़तें उठायीं, हर दुख-सुख मैंने तेरे ख़ातिर बरदाश्त किया और मैं तेरी ख़ातिर हर दुख बरदाश्त करने के लिए अब भी तैयार हूँ लेकिन अगर तू चाहे कि मेरे सिवा किसी और से निकाह कर ले तो फिर मेरा तेरा गुज़ारा नहीं हो सकता। मैं तेरे साथ कभी नहीं रह सकती। फ़रमाते हैं कि यह बात सुनकर मैंने क़ुरआने पाक पर नज़र डाली तो क़ुरआने मजीद की आयत सामने आई,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكْ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا فَوْلَ دَلِكَ لِمُنْ يَشَاء. ﴾

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि ऐ बंदे! जो भी गुनाह लेकर आएमा मैं चाहूँगा, सब माफ़ कर दूँगा लेकिन मेरी मुहब्बत में किसी को शरीक बनाएगा तो फिर मेरा तेस गुज़ारा नहीं हो सकता। (तमजाए दिल स० 38)

# शिवली जोशे मुहब्बत मुझे न दिखा

एक बार हज़रत शिबली रह० बुज़ू करके घर से निकले। रास्ते में ही धे अल्लाइ तआला की तरफ से इल्हाम हुआ शिबली! ऐसा गुस्ताख़ी वाला बुज़ू करके तू मेरे घर की तरफ जा रहा है। वह सहम गए और पीछे हटने लगे। जब वह पीछे हटने लगे तो फिर दोबारा इल्हाम हुआ शिबली तू मेरा घर छोड़कर कहाँ जाएगा? वह फिर डर गए और ज़ोर से "अल्लाह" की ज़र्ब लगाई। जब "अल्लाह" लफ़्ज़ कहा तो इल्हाम हुआ शिबली तू हमें अपना जोश दिखाता है? इज़्रत शिबली रह० यह सुनकर दुबक कर बैठ गए। फिर धोड़ी देर के बाद इल्हाम हुआ शिवली तू हमें अपना सब्च दिखाता है। आख़िरकार कहने लगे ऐ अल्लाह! मैं तेरे ही झामने फ़रियाद करता हूँ। असल में अल्लाह तआ़ला अपने प्यारे के साथ ज़रा मुहब्बत की बातें करना चाहते थे।

> तेरे इश्क की इंतिहा चाहता हूँ मेरी सादगी तो देख क्या चाहता हैं

#### नाज़ का मामला ही अलग है

हज़रत शिवली रहमतुल्लाहि अलैहि पर एक बार अजीव कैफ़ियत थी। अल्लाह तआला ने उनके दिल पर इल्हाम फ़रमाया, शिवलीः क्या तू यह चाहता है कि मैं तेरे ऐव लोगों पर खोलकर ज़िहर कर दूँ ताकि तुझे दुनिया में कोई मुँह लगाने वाला न रहे। वह भी ज़रा नाज़ के मूड में थे। लिहाज़ा जब यह इल्हाम हुआ तो वह उसी वक़्त अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की हुज़ूर में कहने लगे, अल्लाह! क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी रहमत खोल खोलकर लोगों पर ज़िहर कर दूँ ताकि आपको दुनिया में कोई सज्दा करने वाला न रहे। जैसे ही यह बात कही ऊपर से इल्हाम हुआ, शिवली! न तू मेरी बात कहना और न मैं तेरी बात कहता हूँ। सोचिए तो सही कि ताल्लुक की कजह से अल्लाह तआला अपने महबूब बंदों के साथ किस तरह राज़ व नियाज़ और मुहब्बत व शफ़्क़त की बातें करते हैं।

(खुत्यात जुलफुक्कार 7/12)

### मुहब्बत में राबिया बसरिया रह० का गृलबए हाल

राबिया बसिरया रह० एक हाथ में पानी लेकर दूसरे हाथ में आग लेकर जा रही थीं और कह रही थं: कि आग से जन्नत को जलाऊँगी और पानी से जहन्नम को बुझाऊँगी ताकि लोग जन्नत और जहन्नम के लिए इरादत न करें। यह राबिया बसिरया के जोश का वाकिआ है। हज़रत मुजदिद अलफ़ेसानी रह० फ़रमाते हैं:

"अगर राबिया बेचारी भेद से वाकिफ़ होती तो वह ऐसा काम न करती इसलिए कि अल्लाह तआला खुद जन्नत की तरफ़ बुला रहे हैं,

﴿ وَاللَّهُ يَسْفُوا إِلَى قَارِ السَّلَامِ ﴾

और िस तरफ् अल्लाह तआला बुलाएं उसकी तरफ् जाना ऐन अल्लाह तआला की मंशा होती है।

अल्लाह वालों की मुहब्बते इलाही में ऐसी बातें कर जाना यह ् मुहब्बत की वजह से होता है। (सुक्ते दिल स० 216)

> बंदगी से हमें तो मतलब है हम सवाब व अज़ाब थया जानें

#### नफ्सानी और रहमानी मुहब्बत का बदला

हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक जगह जा रहे थे। आवाज सुनी कि वीरानों में कोई आवाज़ दे रहा है,

﴿ المال المعلى الملك عبدا بالمعلية رجعل المبدعلو كا بالطاعة ﴾ पाक है वह ज़ांत जिसने बादशाहों को नाफरमानी की वजह रा मुलाम बना दिया और गुलामों को फरमांबरदारी की वजह से

बादशाह बना दिया। सुन्हानअल्लाह! अल्लाह तआ़ला हकीकृत में ऐसी ही जात है जो! उसकी इताखत करता है अल्लाह तआ़ला उसको दुनिया में भी इज़्ज़ेते देते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा ऐ बुढ़िया तू कौन है?

﴿انَا الَّتِي الْسُرْتِيكَ بِالْعِواهِرِ وَ الْلَهْبِ وَالْقَصَةِ. ﴾

मैं वही हूँ जिसने तुम्हें सोने, चाँदी, हीरे और मोतियों के बदते ख़रीदा था।

अल्लाहु अकबर! ज़लेखा को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुहब्बत थी। मलका से हटा कर भिखारन बना दी गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला से मुहब्बत थी, अल्लाह तआला ने गुलामी से निकालकर वक्त का बादशाह बना दिया।

यही नफ़्सानी और रहमानी मुहब्बत में फ़र्क़ होता है। हर दौर हर ज़माने में जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नक़्शे क़दम पर चलेगा, अल्लाह तआला उसे फ़र्झ से उठाएंगे और अर्झ तक पहुँचाएंगे और जो ज़लेख़ा के नक़्शे क़दम पर मख़्तूक़ की मुहब्बत में गिरफ़्तार होगा अल्लाह तआला मिलका के दर्जे से हटकार उसको भिखारन बनाकर खड़ा कर देंगे। इसलिए अल्लाह की मुहब्बत असल है। हमें अल्लाह तआला से अल्लाह की मुहब्बत मांगने की ज़करत है। अल्लाह तआला की मुहब्बत जब दिल में हो तो गुम, गुम नहीं रहता।(तमनाए दिल स० 45)

> करीम मुझ पर करम कर बड़े अज़ाब में हूँ के तेरे सामने बैठा हूँ और हिजाब में हूँ

## मुहब्बत की शमा कहाँ जलती है

हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रह० ने एक ख़्वाब देखा कि एक फ़्रिश्ता लिख रहा था। पूछा क्या लिख रहे हो? कहने लगे आशिकों का नाम लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरा नाम भी है? फ्रिश्ते ने कहा तुम्हारा नाम नहीं है। कहने लगे कि ऐसा करो कि अल्लाह के आशिकों से मुहब्बत करने वालों में मेरा नाम लिखो। वह फरिक्ता कहता है बहुत अच्छा और चला गया। फिर कुछ अर्से के बाद छ्वाब देखा। देखते हैं कि फरिक्ता लिख रहा है। पूछा क्या लिख रहे? कहने लगा कि उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जिनसे अल्लाह तजाला मुहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा मेरा नाम भी कहीं है? तो उसने दिखाया कि जिनसे अल्लाह तजाला मुहब्बत किया करते हैं उस सफ़हे के सबसे ऊपर इब्राहीम बिन अदहम रह० का नाम लिखा हुआ था। अल्लाह तजाला ने फरमाया कि जो मेरे आशिकों से मुहब्बत करते हैं ये पुहब्बत करते हैं उन बंदों के साथ मुहब्बत किया करता हूँ। इसलिए अल्लाह वालों से मुहब्बत होती है। जब अल्लाह से मुहब्बत होती है तो अल्लाह के नाम से भी मुहब्बत हो जाती है। जब अल्लाह से मुहब्बत होती है तो अल्लाह के नाम से भी मुहब्बत हो जाती है।

एक दम भी मुहब्बत छिप न सकी जब तेरा किसी ने नाम लिया

## दीदारे इलाही का यह नुस्ख़ा भी अजीब

एक बार हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रह० के पास एक आदमी आया। वह कहने लगा, हज़रत! ज़िक्र व अज़्कार और इबादत में ज़िंदगी गुज़र गई मगर मेरा दिल एक तमन्ना की वजह से जल रहा है, जी चाहा कि आज आपके सामने वह तमन्ना ज़ाहिर कर दूँ। आपने पूछा कौन सी तमन्ना है? कहने लगा हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रह० को ख़्वाब में सी बार अल्लाह तआला का दीदार हुआ, मेरा भी जी चाहता है कि मुझे भी अपने ख़ालिक का दीदार नसीब हो जाए।

हाजी साहब रह० तिबयत के समझने में माहिर थे। फ्रमाने लगे आज तुम इशा की नमाज पढ़ने से पहले सो जाना। इसमें हिकमत थी मगर वह बंदा समझ न सका। वह घर आया। जब मगरिंव के बाद का वक्त हुआ तो सोचने लगा कि हज़रत ने फरमाया था कि इशा की नमाज पढ़े बग़ैर वैसे ही सो जाना लेकिन फर्ज़ तो आख़िर फुर्ज़ है। चलो मैं फुर्ज़ पढ़कर सुक्रत छोड़कर सो जाऊँगा और बाद में पढ़ लूँगा। लिहाज़ा वह फुर्ज़ पढ़कर सो गया।

रात को ख़ाब में नबी अलैहिस्सलातु बस्सलाम का दीदार नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमाया, "तुमने फूर्ज़ तो पढ़ लिए मगर सुन्नतें क्यों न पढ़ीं?" उसके बाद उसकी आँख खुल गई। सुबह आकर उसने हाजी साहब रह० को बताया। हाजी साहब रह० ने फरमाया, "ओ अल्लाह के बंदे! तूने इतने साल नमाज़े पढ़ते हुए गुज़ार दिए, मला अल्लाह तजाला तेरी नमाज़ कृज़ा होने देते, कभी ऐसा न होता बल्कि वह तेरे अमलों की हिफ्ज़त फरमाते अगर तू मगरिब के बाद सो जाता तो ख़ाब में अल्लाह तजाला का दीदार भी हो जाता, वह तुझे जगा भी देते और तुझे इशा की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमा देते। मगर तू राज़ को न समझ सका। तूने सिर्फ़ सुन्नतें छोड़ दीं तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का दीदार हुआ अगर तू फुर्ज़ छोड़ देता तो तुझे अल्लाह तजाला का दीदार नसीब हो जाता।"

जी ढूंढता है फिर वही फ़ुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्युरे जानाँ क्रिए हुए

## मुहब्बत के ग़लबे में दो वूढ़ों की हाथापाई

मकामाते ज़वारिया में एक अजीब बात लिखी हुई है। एक बार एक ख़ानकाह फ़ैसलाबाद में दो बूढ़े आपस में उलझना शुरू हो गए। देखने वाले बड़े हैसन हुए कि ये दोनों ज़ाहिर में बड़े नेक और मुत्तक़ी नज़र आते हैं, सुत्रत का इत्तिबी उनके जिस्म पर बिल्कुल ज़ाहिर है मगर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक उसके धप्पड़ लगाता है दूसरा बातें कर रहे हैं। एक साहब क़रीब हुए कि आख़िर बात क्या है? जब कृरीव हुए तो क्या देखते हैं कि वे दोनों मुहब्बते इलाही में डूबे हुए थे कि आपस में बैठे हुए उनमें से एक ने कह दिया, "अल्लाह मैडा ऐ" यानी अल्लाह मेरा है। जब दूसरे ने सुना तो वह उलझने लगा कि नहीं, "अल्लाह मैडा ऐ" यह उसे मारता है और कहता है कि "अल्लाह मैडा ऐ।" वह उसे मारता है और कहता है कि "अल्लाह मैडा ऐ" और मुहब्बत का इतना ग़लबा था कि दोनों इस बात पर उलझ रहे थे, अल्लाह् अकबर। (जुल्बात जुलफुक्कार 3/47)

मुझको न अपना होश न दुनिया का होश है बैठा हूँ मस्त हो के तुम्हारे जमाल में

#### शर्वते दीदार से रोजे का इफ़्तिर

मवाहिबे लदद्दुनिया में यह वाकिआ लिखा है कि अब्दुल अज़ीज़ मळ्जूमा एक बुजुर्ग धे उन्होंने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह जंगे यमामा के लिए जा रहा हूँ। अब इस जंग में मेरे हर-हर हिस्से पर ज़ुक़्न आए। यह दुआ मांगी और वाकई में ऐसा ही हुआ कि वह घमसान के रन में ऐसे घिर गए कि उनके जिस्म के हर उज्रू पर जुख़म आए। जब जुख़्मी हालत में थे और रूह परवाज़ करने के क़रीब थी, एक मुसलमान क़रीब हुआ तो उस मुसलमान ने कहा क्या मैं आपको पानी पिला दूँ। आपके जिस्म का हर हर उज्रू ज़ख़्मी हो चुका है तो अब्दुल्लाह बिन मछ्जूमा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाने लगे नहीं मैं इस वक्त रोज़े की हालत में हूँ। मैं शबर्ते दीदार से अपने रोज़े को खोलना चाहता हूँ। ऐसी भी मुहब्बत होती है, अल्लाहु अकवर।

अल्लाह तआला मुहब्बत का थोड़ा सा नशा हमें भी अता फ्रमा दे फिर हमें इबादतों के अन्दर सुकून नसीब हो जाएगा। इसलिए कहा ﴿مَعْدَى الْرَيْحِرَى مَا اللهِ इश्क् एक आग है जो अल्लाह के सिवा सब कुछ जलाकर रख देती है। अल्लाह की मुहब्बत दिल में आती है, गैर से इन्सान की निगाहें उठ जाती हैं—

> इश्क की आतिश का जब शोला उठा मा सिवा माशूक सब कुछ जल गया तेम 'ला' से कृत्ल ग़ैरे हक हुआ देखिए फिर बाद उसके क्या बचा फिर बचा अल्लाह बाकी सब फुना मरहबा ऐ इश्क तुझ को मरहबा

### मुहव्बते इलाही आख़िर तू संभाल लेती है

अमरीका में एक मुसलमान नौजवान था लेकिन दफ़्तर में काम करता द्या। दफ़्तर में काम करने वाली एक अमरीकन लड़की से उसका ताल्लुक बन नया। और उसकी मुहब्बतः का ताल्लुक यह इतना बढ़ा कि उसने महसूस किया कि अब मैं उसके बग़ैर रह नहीं सकता। लिहाज़ा उसने उसके माँ-बाप को पैगाम भेजा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके माँ-बाप ने कहा हमारी शर्त यह है कि हम ईसाई हैं। आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा, माँ-बाप से ताल्लुक ख़त्म करना पड़ेगा। आप अपने मुल्क वायस नहीं जावा करेंगे। जिस समाज में आप ∙रहते हैं उससे आप बिल्कुल मिला ही नहीं करेंगे। अगर आप ये सब शर्ते पूरी कर देंगे तो हम अपनी बेटी की शादी आपसे कर देंगे। यह अपने जज़्बात में इतना दबा हुआ था कि इस अल्लाह के बन्दे ने सारी शर्ते कुडूल कर लीं। माँ-बाप से रिश्ता ख़त्म, अज़ीज़ व क़रीबी लोगों से रिश्ता ख़त्म, मुल्क से रिश्ता खुल्म और जिस समाज में रहता था उनसे रिश्ता ख़त्म हत्ताकि यह

ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में ज़िन्दगी गुज़ारने लग गया। उसने अपनी शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान कमी-कभी वह उसको तलाश करने की कोशिश करते मगर यह उनसे मिलने से भी घबराया करता था। कभी कहीं से किसी को देख भी लेता तो दूर से कतरा जाता था। लोग आख़िर वक गए। किसी ने कहा कि इसके दिल पर मुहर लग गई है, फिसी ने कहा यह इस्लाम से फिर गया, किसी ने कहा इसने जहजम ख़रीद ली, किसी ने कहा इसने बड़ा मंहगा सौदा ख़रीदा। हर एक की अपनी अपनी बातें थीं। तीन चार साल इसी हालत में गुज़र गए। यहाँ तक कि दोस्त अहबाब सबकी याद्दाश्त से भी निकलने लुपा, भूली बिसरी चीज बनता चला गया। एक दिन इमाम साहब ने फूज की नमाज़ के लिए जब दरवाज़ा खोला तो देखर एक नौजवान आया उसने वुजू किया और मस्जिद में नमाज की सफ में बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान। उनके लिए यह चीज़ तो बड़ी अजीब थी। नमाज पढ़ाई और उसके बाद उसको सलाम किया फिर उसको लेकर अपने हुजुरे में गए और मुहब्बत प्यार से जरा पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उस वक्त उसने अपनी हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मुहब्बत में अपना सब कुछ क्रुबीन कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना जाए कर दिया। लेकिन जिस घर में मैं रहता था उस घर में अल्लाह का क़ुरआन रखा होता था। मैं जब कभी आता-जाता और उस पर मेरी नज़र पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि यह मेरे मौला का कलाम है, यह मेरे अल्लाह का क्रुरखान है और मेरे घर में मीजूद है। मैं अपने नफ़्स की मलामत करता। अमाल तो मेरे बुरे थे लेकिन दिल मुझे कहा करता वा कि नहीं जिसका मैंने कलिमा पढ़ा, मैं उससे मुहब्बत करता ज़सर 🐉। उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी ज़रूर है। इसी तरह कई साल गुज़र सए। एक दिन मैं आया और आदत के मुवाफिक मैंने

गुज़रते हुए उस जगह पर नज़र डाली। मुझे क़ुरआन नज़र न आया। मैंने बीवी से पूछा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी वह कहाँ है? उसने कहा मैंने घर की सफ़ाई की थी। उसमें ग़ैर ज़रूरी चीजों को मैंने फेंक दिया है। उसने कहा उस किताब को भी। उसने कहा हाँ। यह वहाँ से वापस गया और कूड़ा फेंकने की जगह से उस किताब को उठाकर ते आया। जब लड़की ने देखा कि यह बहुत ज़्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वह भी एहसास करने लगी कि आख़िर वजह क्या है? उसने कहा बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब देखा कि यह तो अरबी में है। उसने कहा हाँ कोई न कोई ताल्लुक़ इसका इस्लाम से है। तो उसने कहा देखो इस घर में या तो यह किताब रहेगी या फिर में रहूँगी। तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फ़ैसला करना होगा। वह कहने लगा कि जब लड़की ने यह कहा तो मेरे लिए यह ज़िन्दगी का अजीब वक्त या। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपने ख़्वाहिशात को पूरा करने के लिए यह कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फ़ैसला कर से कि तू इसको चाहता है या इसके परवरदिगार को चाहता है। जब मैंने दिल में यह सोचा तो दिल ने यह आवाज़ दो कि नहीं मैं अपने मौला से कभी भी नहीं कटना चाहता। मैंने लड़की को तलाक दे दी। अब मैंने दोबारा कलिमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। सोचिए इतने गाफ़िल मुसलमान के दिल में भी अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की मुहब्बत का बीज मौजूद होता है। (तमत्राए दिल स० 65)

दुनिया की महिफिलों से उकता गया हूँ या रब क्या तुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो

## मुहब्बते इलाही के कैसे क़ैदी हों

ंहसन बसरी रह**ं फ़रमाते** हैं कि मुझे चार वाकिआत ज़िन्दगी में बड़े अजीब लगे। लोगों ने पूछा हज़रत वे कौन से? कहने लगेः

- 1. एक नौजवान के हाथ में चिरागृ था तो मैंने नौजवान से सवाल किया कि यह रोजनी कहाँ से आई तो जैसे ही मैंने यह पूछा कि यह रोजनी कहाँ से आई? उसने फ़ूंक मारकर चिरागृ बुझाया और कहने लगा हज़रत जहाँ चली गई वहीं से आई थीं। फ़रमाया कि मैं उस नौजवान की हाज़िर जवाबी पर आज तक हैरान हूँ।
- 2. एक बार दस बारह साल की एक लड़की आ रही थी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। बारिश हुई थी, मैं मस्जिद जा रहा था और वह बाज़ार से कोई चीज़ लेकर आ रही थी। जब ज़रा मेरे क़रीब आई तो मैंने कहा कि बच्ची ज़रा संभल कर क़दम उठाना, कहीं फिसल न जाना। जब मैंने यह कहा तो उसने आगे से जवाब दिया हज़रत मैं फिसल गई तो मुझे नुक़सान होगा, आप ज़रा संभलकर क़दम उठाना अगर आप फिसल गए तो कौम का क्या बनेगा? कहने लगे उस लड़की की बात मुझे आज तक याद है। उस लड़की ने कहा था कि आप संभलकर क़दम उठाना अगर आप फिसल गए तो कौम का क्या बनेगा?
- ९. एक बार मैंने एक हीजड़े को देखा। जब उसे पता चल गया कि मैंने उसे पहचान लिया तो कहने लगा मेरा राज़ न खोलना अल्लाह तआला क्यामत के दिन तुम्हारे राज़ों पर पर्दा डालेंगे।
- 4. एक आदमी नमाज़ यह रहा था। उसके सामने से एक औरत रोती हुई खुले चेहरे, खुले सर के साथ उसके आगे से गुज़री। उसने सलाम फेरा तो उस औरत पर बड़ा नाराज़ हुआ कि मैं

नमाज़ पढ़ रहा था, तुझे शर्म नहीं आई, ध्यान नहीं नंगे सर खुले चेहरे के साथ मेरे सामने से गुज़र गई। औरत ने पहले तो माफी मांगी और फिर माफी मांगकर कहने लगी देखो मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दी और मैं उस बक़्त गृमज़दा थी, मुझे पता न चला कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या नहीं। मैं इस हालत में आपके सामने से गुज़र गई मगर हैरान इस बात पर हूँ कि तुम अल्लाह की मुहब्बत में कैसे गिरफ़्तार हो कि खड़े हो परवरदिगार के सामने और देख मेरा चेहरा रहे हो। हसन बसरी रह० फ़रमाते हैं कि उस औरत की यह बात मुझे जाज तक याद है। और वाक़ई हमारी नमाज़ का यही हाल है। नीचे की मॉज़ल पर अगर नमाज़ पढ़ रहे हों और ऊपर की मंज़िल में कोई हमारा नाम ले दे तो हमें नमाज़ में पता चल जाता है कि हमारा नाम पुकारा गया है। हमारी नमाज़ की तवज्जेह का यह आलम होना चाहिए धा—

अल्लाह वह दिल दे जो तेरे इश्कृ का घर हो दाइमी रहमत की तेरी उस पर नज़र हो दिल दे कि तेरे इश्कृ में यह हाल हो इसका महस्तर का गर शोर हो तो भी खबर न हो

### इश्कृ व मुहब्बत की दुकान किघर को है

मौलाना मुहम्मद अली मुंगेरी रह० ने हज़रत शाह फ़ज़्लुर्रहमान गंज मुरादाबादी रह० की सोहबत में जाना शुरू कर दिया। यह ज़रा अक्लमंद ये। एक बार हज़रत शाह साहब रह० ने बड़े राज़दाराना लहजे में पूछा कि मुहम्मद अली! क्या तुमने कभी इशक की दुकान देखी हैं? उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहने लगे जी हज़रत! मैंने इशक की दो दुकानें देखी हैं, एक शाह आफ़ाक रह० की और दूसरी शाह अब्दुल्लाह की, गुलाम अली देहतवी रह० जो नक्शबंदी सिलसिले के शेख्न हैं और हज़रत मुजद्दिद अलफ़ेसानी रह० की औलाद में से है। दुकानों से मुराद ख़ानक़ाहे हैं क्योंकि इश्के इलाही का सौदा अल्लाह वालों की ख़ानकाहों से मिलता है।(ख़ुत्वात ज़लफ़ुक्कार 3/85)

निगाहे क्ली में वह तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी

### मुहब्बत की हकीकृत इनसे पूछो

इमाम मालिक रह० के सामने मुहब्बत का लफ्ज़ आया तो फ्रमाया कि अगर इसके लफ़्ज़ी मतलब पूछना हो तो हम भी बता देंगे, शश अबसाम (छठी किस्म) में से कौन सा लफ़्ज़ है, हफ़्त (सातवीं) अबसाम में से कौन सा लफ़्ज़ है, बाब इसका कौन सा है, यह तो हम भी बता देंगे लेकिन इसकी हक़ीक़त पूछनी हो तो तुम्हें फ़लाँ शेख़ के पास जाना होगा। वह तुम्हें इसकी हक़ीकृत समझाएंगे। इसी तरह उम्मत के उलमा वक़्त के मशाइख़ के साथ राब्ता रखते। (दवाए दिलः स० 249)

#### जिधर मौला उधर शाहदौला

एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं शाहदौला उनकी बस्ती के क़रीब एक बंध बंधा हुआ था। सैज़ाब आता तो बस्ती इबने का ख़तरा होता। इसलिए लोगों ने बंध बंध दिया। एक बार पानी बहुत ज़्यादा आ गया और एक जगह डर हुआ कि कहीं बंध टूट न जाए। लिहाज़ा लोग उनके पास गए कि जी दुआ करें कि कहीं बंध टूट न जाए। यह अपना कुदाल लेकर आए और उस जगह को देखा जहाँ से टूटने का ख़तरा था और उनको खोदना शुरू कर दिया। लोग हैरान कि हज़्रत हम तो आपको इसलिए लाए हैं कि बंध टूटे नहीं, आप उलटा खोद रहे हैं। कहने तमे, ''जिधर मीला उधर शाहदौला।''

अगर भेर रब को तोड़ना मंज़ूर है तो मैं ख़ुद ही क्यों न तोड़ दूँ। उनकी यह आजिज़ी अल्लाह को पसंद आ गई और पानी घटना शुरू हो गया। सैलाब जहाँ से आया द्या वहीं वापस हो गया। अल्लाह वाले सरापा तसलीम व रज़ा होते हैं। (दवाए दिल: स० 104)

तेस गुम भी मुझको अज़ीज़ है के वह तेरी दी हुई चीज़ है

#### हज़रत शिबली रह० गवर्नरी से फ़क़ीरी तक

अब्बासी दौर में इस्लामी हुकूमत लाखों मुख्य (स्कवायर) मील के इलाक़े तक फैल चुकी थी। अलग-अलग इलाक़ों के गवर्नर अपने असर को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत का निज़ाम चला रहे थे। अक्सर इलाक़ों से अद्ल व इंसाफ़ की ख़बरें मिल रही थीं। फिर भी कुछ इलाक़ों के हालात और वेहतर बनाने की ज़रूरत महसूस हो रही थीं। वक्त के ख़लीफ़ा ने सोचा कि तमाम गवर्नर हज़रात को मर्झज़ बुलाया जाए और अच्छी तरह काम अंजाम देने वालों को ईनाम व इकराम से नवाज़ा जाएं ताकि दूसरों को भी हालात ठीक रखने का श्रीक हो। चुनाँचे फरमाने शाही कुछ दिनों में हर इलाक़े में पहुँच गया कि फलाँ दिन सब गवर्नर हज़रात मर्झज़ में इकठ्ठे हों। आख़िर यह दिन आ पहुँचा जिसके लिए गवर्नर हज़रात हज़ारों मील का सफ़र तय करके आए थे। ख़लीफ़ए वज़्त ने एक ख़ास बैठक में उन सबको जमा किया। युष्ठ अच्छी तरह काम करने वालों को ख़ास ईनाम व

इकराम से नवाज़ा और बाकी लोगों को नसीहतें कीं। महिफ्ल के ख़त्म पर ख़लीफ़ा ने सब हज़रात को अपनी तरफ़ से पौशाक़ें दीं और अगले दिन ख़ुसूसी दावत का एहतिमाम किया। सब हज़रात अपनी-अपनी ख़ुसूसी पौशाक पहनकर अगले दिन दावत में आए।

67 शानदार खानों और फलों की मेहमानदारी का लुत्फ उठाया। खाने के बाद एक दूसरे से ख़्यालात और हालात के जानने की महफ़िल गर्म हुई। सब लोग बहुत ख़ुश थे। ख़ुलीफ़्ए वक्त की ख़ुशी भी उसके चेहरे से झलक रही थी। ठीक उसी वक्त एक गवर्नर को छींक आ रही थी और वह अपनी कुव्वत से दबा रहा था। धोड़ी देर की कशमकश के बाद गवर्नर को दो तीन छींके इकठ्ठी आयीं। घोड़ी देर के लिए महिफ़ल का माहील बदल गया। सब लोगों ने उसकी तरफ़ देखा। धींक आना एक तबियती चीज़ है मगर जिस गवर्नर को छींक आई वह शर्म महसूस कर रहा था क्योंकि उसकी नाक से कुछ मवाद निकल आया या। जब सब लोग ख़लीफ़ा की तरफ़ मुतवज्जेह हुए तो उस गवर्नर ने मौका गुनीमत जानते हुए अपनी पौशाक के एक कोने

से नाक को साफ कर लिया। अल्ताह तआ़ला की शान कि ठीक उसी लम्हे ख़लीफ़ए वक्त उस गवर्नर को देख रहा था। जब उसने देखा ्रिकिं उसकी अता की हुई पौशाक से नाक से निक्ले मवाट की साफ् किया गया है तो उसके सुस्से की हद न रही। ख़लीफा ने गवर्नर की तंबीह की कि तुमने शाही पौशाक की बेकदी की और सब लोगों के

दिया। मज्लिस की खुशियाँ ख़ाक में मिल गयीं। सब गवर्नर हज़रात परेशान हो गए कि कहीं उनका हश्र भी इस जैसा न हो। समझदार वज़ीर ने मौके की नज़ाकत का ख़्याल करते हुए ख़लीफ़ए वक्त से कहा कि आप महिफ्ल ख़त्म कर दें। लिहाज़ा महिफ्ल ख़त्म | होने का ऐलान कर दिया गया। सब गयर्नर हज़रात अपने ठिकानों की तरफ़ लौट गए। दरबार में ख़लीफ़ा और वज़ीर बाक़ी रह गए। थोड़ी देर दोनों हज्रात ख़ामोश रहे और इस नापसदीदा वाकिए पर अफसोस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दरबान ने आकर ख़बर दी कि नहावंद के इलाके का गवर्नर अंदर आने की इजाज़त चाहता है।

सामने उसकी पौशाक वापस ले ली उसे दरबार से बाहर निकलवा

ख़लीफ़ा ने अंदर आने की इजाज़त दी। गवर्नर ने अंदर आकर सलाम किया और पूछां की छींक आना अपने कृाबू की बात है या कृाबू से बाहर की बात है? ख़लीफ़ा ने सवाल की नज़ाकत को भांप लिया

और कहा तुम्हें ऐसा पूछने की क्या ज़रूरत है जाओ अपना काम करों। गवर्नर ने दूसरा सवाल पूछा कि जिस आदमी ने शाही पौशाक से नाक साफ की उसकी सज़ा यहीं लाज़मी थी कि भरे दरबार में ज़तील कर दिया जाए या इससे कम सज़ा भी दी जा सकती थी?

यह सवाल सुनकर ख़लीफा ने कहा कि तुम्हारे सवाल से मुहासबे की बू आती है। मैं तुम्हें तंबीह करता हूँ कि ऐसी बात मत करो बरना पछताओंगे। गर्बनर ने कहा बादशाह सलामत। मुझे एक बात समझ में आई कि आपने एक शख़्स को पाशाक पहनाई और उसने पाशाक की नाकृदी की तो आपने बीच दरबार उसको ज़लील व करवा कर दिया। मुझे ख़्याल आया कि रब्बे करीम ने भी मुझे इंसानियत का लिबास पहनाकर दुनिया में भेजा है। अगर मैंने इस लिबास की नाकृदी की तो अल्लाह मुझे भी रोज़े मह्श्वर इसी तरह रुसवा कर देगा। यह कहकर उसने अपनी पाशाक उतारकर तख़्त पर फेंकी और कहा कि मैं इंसानी लिबास (वजूद) की कृद्र कहाँ ताकि मह्श्वर की ज़िल्लत से बच जाऊँ। गवर्नर यह कहकर और गवर्नरी को लात भारकर दरबार से बहार निकल गया। बाहर निकलकर सोचा कि क्या करूं तो दिल में ख़्याल आया कि जुनैद बग्दादी रह० की ख़िदमत में जाकर बातिनी नेमत को हासिल करनी चाहिए।

## हज़रत शिवली रह० मुहब्बत और मआरिफ़त की दुकान में

हज़रत जुनैद बग़दादी रह० की ख़िदमत में पहुँचे तो कहा कि हज़रत आपके पास बातिनी नेमत है आप यह नेमत मुझे अता करें चाहे इसको मुफ़्त दे चाहें तो कीमत तलब करें। हज़रत ने फ़रमाया कि कीमत मांगें तो तुम दे नहीं सकीये और अगर मुफ़्त दें तो तुम्हें उसकी कड़ नहीं होगी। मवर्नर ने कहा फिर आप जो फ़रमाएं मैं वही करने को तैयार हूँ। हज़रत जुनैद रहठ ने फ़रमाया कि कुछ अरसे यहाँ रहो, जब हम दिल के आइने को साफ पाएंगे तो यह नेमत अता कर हैंगे। कई महीने के बाद हज़रह है एक कि बार हमा करने हों? अर्ज

देंगे। कई महीने के बाद हज़रत ने पूछा कि तुम क्या करते हो? अर्ज़ किया कि फ़लाँ इलाक़े का गवर्नर रहा हूँ। फ़रमाया कि अच्छा जाओ बग़दाद शहर में गंधक की दुकान बनाओ। गवर्नर साहब ने शहर में गंधक की दुकान बना ली। एक तो गंधक की बदबू दूसरे ख़रीदने

वाले आम लोगों की बहस बाज़ी गवर्नर की तबियत बहुत खीजती। लाचारी में एक साल गुज़रा तो हज़रत की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि हज़रत एक साल की मुद्दत पूरी हो गई है। हज़रत ने फ़रमाया कि अच्छा तुम दिन गिनते रहे हो जाओ एक साल दुकान और चलाओ।

अब तो दिमाग ऐसा साफ हुआ कि दुकान करते करते साल से ज़्यादा अरसा गुज़र गया मगर वक्त का हिसाब न रखा। एक दिन हज़रत ने फ़रमाया कि गवर्नर साहब आपका दूसरा साल पूरा हो गया है। अर्ज़ किया पता नहीं। हज़रत ने कटोरा हाथ में देकर फ़रमाया कि जाओ बग़दाद शहर में भीख मांगो। गवर्नर साहब हैरान रह गए। हज़रत ने फ़रमाया कि अगर नेमत चाहने वाले हो तो हुक्म को मानो वरना जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। गवर्नर साहब

ने फ़ौरन कटोरा हाथ में पकड़ा और बग्दाद शहर में चले गए। कुछ लोगों को एक जगह देखा और झथ आगे बढ़ाया कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उन्होंने चेहरे को देखा तो फ़कीर का चेहरा लगता ही नहीं था। लिहाज़ा उन्होंने कहा कामचोर शर्म नहीं आती मांगते हुए।

जाओ मेहनत मज़दूरी करके खाओ। यवर्नर साहब ने जली कटी सुनकर गुस्से का घूँट पिया और ''क्हर दरवेश बरजान दरवेश'' (दरवेश का गुस्सा दरवेश की जान पर) वाला मामला। अजीब बात तो यह थी कि साल घर भीख मांगते रहे मगर किसी ने कुछ नहीं दिया हर एक ने झिड़कियों ही दीं। यह बातिनी सुधार का तरीका था। हज़रत जुनैद बग़दादी रह० गवर्नर साहब के दिमाग से नाज़ व धमंड निकालना चाहते थे। लिहाज़ा एक साल लोगों के सामने हाथ फैलाकर गवर्नर साहब के दिल में यह दात उत्तर गई कि मेरी कोई कीमत नहीं और मांगना हो तो बजाए मख़्तूक के ख़ालिक से मांगना चाहिए। पूरा साल इसी काम में गुज़र गया।

एक दिन हज़रत जुनैद बग़दादी रह० ने युलाकर गवर्नर साहब से पूछा कि आपका नाम क्या है? अर्ज़ किया शिवली। फ्रमाया, अच्छा अब आप हमारी मज़्लिस में बैठा करें। गोया तीन साल के मुजाहिद्रे के वाद अपनी मज़्लिस में बैठने की इजाज़त दी मगर शिवली रह० के दिल का बर्तन पहले ही साफ़ हो चुका था। अब हज़रत की एक-एक वात से सीने में नूर भरता गया और आँखें बसीरत से माला माल हो गयीं। कुछ महीनों के अंदर हालात और कैफ़्यित में ऐसा बदलाव आया कि दिल अल्लाह की मुहब्बत से लबरेज़ हो गया। आख़िरकार हज़रत जुनैद बग़दादी रह० ने एक दिन बुलाया और फ़रमाया कि आप नहाविंद के इलाक़े के गवर्नर रहे हैं, आपने किसी पर ज़्यादती की होगी, किसी का हक़ दबाया होगा, आप एक फ़हरिस बनाएं कि किस-किस का हक़ आपने दबाया।

आपने एक फ्हिंग्स्त वनानी शुरू की। हज़रत ने तवज्जेह दीं। लिहाज़ा तीन दिन में एक कई सफ़हों वाली लम्बी फ़हरिस्त तैयार हो गई। हज़रत जुनैद बग़दादी रह० ने फ़्रमाया बातिन की निस्बत उस वक़्त तक नसीब नहीं हो सकती जब तक मामलात में सफ़ाई न हो। जाओ उन लोगों से हक माफ़ करवा के आओ। चुनाँचे आप नहाविंद तश्रीफ़ ले गए और एक एक आदमी से माफ़ी मांगी। कुछ ने तो एकदम माफ़ कर दिया और कुछ ने कि हम उस वक़्त तक माफ़ नहीं आए तो पाँच साल का अरसा गुज़र गया था। मुजाहिदे और रियाज़त की चक्की में पिस पिसकर नफ़्स मर चुका था, ''मैं'' निकल गई थी, बातिन में दू ही तू के नारे थे। बस रहमते इलाही ने जोश मारा और एक दिन जुनैद बग़दादी रह० ने उन्हें बातिनी निस्बत से माला माल कर दिया। बस फिर क्या था आँख का देखना बदल गया, पाँच का चलना बदल गया, दिल व दिमाग़ की सोच बदल गई, गुफ़लत ख़त्म हो गई, माआरिफ़ते इलाही से सीना पुर नूर होकर ख़ज़ीना बन गया और आप अल्लाह के आरिफ़ बन गए। (इश्के इलाही: स० 38-35) जो दुनिया की सूरत पर होते हैं शैदा हमेशा वो रंज औ अलम देखते हैं गुड़ के बदले सोने की अंगूठी

शेख़ सअदी रह० ने एक किस्सा लिखा है कि वह फ्रसाते हैं कि मैं छोटा सा या तो मेरी वालिदा ने मुझे सोने की अंगूठी बनवाकर दी। मैं अंगूठी पहनकर बाहर निकला मुझे एक ठग मिल गया। उसके पास गुड़ की इली थी। उसने मुझे बुलाया और कहा कि यह चुखो।

करें। जब तक तुम इतनी देर धूप में न खड़े रहो। कुछ ने कहा हम जब तक माफ नहीं करेंगे जब तक तुम हमारे मकान की तामीर में मज़दूर बनकर काम न करो। आप हर आदमी की ख़्वाहिश के मुताबिक उसकी शर्त पूरी करते, उनसे हक बख़्शवाते रहे यहाँ तक कि दो साल के बाद वापस बगुदाद पहुँचे। अब आपकी ख़ानकाह में

मैंने गुड़ को चखा तो मीठा लगा फिर वह कहने लगा कि अब अपनी अंगूठी को चखो। जब मैंने अपनी अंगूठी को चखा तो कुछ लज़्ज़त महसूस नहीं हुई। वह मुझे कहने लगा कि यह बेमज़ा चीज़ दे दो और मज़ेदार चीज़ ले लो। मैंने उसकी बातों में आकर उसे सोने की अंगूठी दे दी और गुड़ की डली ले ली। इसी तरह अगर मुहब्बते इलाही की कद्र व कीमत हमारे दिल में न हो तो आदमी गृफलत व गुनाहों की वजह से उसको ज़ाए कर देता है। (ख़ुत्वात ज़ुलफुक्कार 8/122)

> हुस्ने फ़ानी की सजावट पे न जा यह मुनक्कृश साँप है इस जाएगा

### मुहब्बत के लिए हाँ तो कह दे

एक बंदे की झोपड़ी थी सरकंडे की बनी हुई। एक हायी वाला कहीं से आ गया। हाथी वाले ने झोपड़ी वाले से कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसने कहा जी मैं तो नहीं कर सकता? उसने कहा कि आप हायी वाले हैं हाथी लेकर आएंगे और मेरी झोपड़ी में हाथी तो आ नहीं सकता। हाथी वाला मुस्कुराया और कहने लगा कि बस तुम हाँ कर दी। मैं तुम्हारी झोपड़ी को भी महल बना दूँगा। सोचिए जहाँ हाथी आ जाता है अगर हाथो वाला मुहब्बत के इक्सर करने पर उसी झोपड़ी को महल बना सकता है।

बिल्कुल यही मामला परवरदिगार ने क़ुरआन में फ़रमा दिया,

﴿ اللَّهُ زَلِي الَّذِينَ آمَنُوا. ﴾

अल्लाह तआला की मिसाल हाथी वाले की तरह है और मोमिन

#### अल्लाह तआला दोस्त है ईमान वार्लो का।

की मिसाल झोपड़ी वाले की है। अब अगर मोमिन हाँ कह दे। अल्लाह तआला आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। हम भी उस दोस्ती पर लब्बेक कहना चाहते हैं तो परवरिदगार हमारी झोपड़ी को महल खुद बना देंगे और मुहब्बत के आदाब खुद सिखाकर हमें अपनी मुहब्बत की नेमत खुद अता फरमा देंगे। बड़े की तरफ से मुहब्बत का इशारा है, तो जब इशारा है तो हम उसके लिए हाज़िर हैं कि ऐ महबूब हम

आपसे मुहब्बत के लिए तैयार हैं आप हमें अपनी मुहब्बत में शामिल

कर लीजिए। (खुत्बात जुलफुक्कार 1/109, तमन्नाए दिल: 212)

दुनिया की महिफ़लों से उकता गया हूँ या रब क्या लुत्क अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया

### महबूब मिला सब कुछ मिला

सुबक्तगीन बादशाह अपनी एक बीवी से बहुत ज़्यादा मुहब्बत करता था। एक बार दूसरी बीवियों ने उससे कहा कि आप अपनी बीवी फलाँ से ज़्यादा मुहब्बत रखते हैं हालाँकि हुन्न में हम उससे ज़्यादा हैं, समझदारी में भी हम उससे ज़्यादा हैं। आख़िर उसमें कौन सी ऐसी ख़ास बात है, हमें तो उसके अंदर कुछ नज़र नहीं आता मगर आप की मुहब्बत की निगाह जो उस पर उठती है वह किसी दूसरी बीवी पर नहीं उठती, आख़िर क्या वजह है? बादशाह ने कहा अच्छा मैं कभी इस बात का जवाब दे दूँगा। उसके बाद उसकी बीवियाँ यह बात भूल गयीं।

एक दिन सुबकतगीन ने अपने घर के सहन में बैठकर कहा कि आज मैं अच्छे मूड में हुँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम में से हर एक को अच्छे अच्छे ईनाम से नवाज़ुँ। वे यह बात सुनकर खुश हुईं कि आज हमें शाही ख़ज़ाने से ईनाम मिलेगा। सहन में सोने चाँदी और जवाहरात के ढेर लगा दिए गए। बादशाह ने सबको बुलाकर कहा कि इस सहन में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनमें से जिस चीज़ पर जो बीवी भी हाथ रख लेगी उसको वह चीज़ ईनाम के तौर पर दे दी जाएगी। चुनाँचे जिस वक़्त मैं इशारा करूं तुम दौड़कर अपनी पसंद की चीज़ पर हाथ रख लेना। बीवियाँ तैयार हो गयीं और उन्होंने अपनी-अपनी पसंद की चीज़ों पर निगाह जमा लीं। किसी ने याक़्त के ऊपर, किसी ने हीरें के ऊपर, किसी ने सोने के ऊपर, किसी ने

(खुत्बात जुलफ़ुक्कार ७/150)

चाँदी के ऊपर। बादशाह ने इशारा किया तो बीवियों ने दौड़का अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ों पर हाथ रख लिए लेकिन वह बीवी जिस पर उसकी मुहब्बत की ख़ास नज़र रहती थी वह अपनी जगह खड़ी रही। जब सबने देखा कि हमने कीमती चीज़ों पर हाथ रख लिए मगर इसने किसी चीज पर हाथ नहीं रखा तो वे हँसने लगीं और बादशाह से कहने लगीं बादशाह! सलामत हम कहा करती थीं कि यह बेवकूफ है और इसके अंदर अक्ल की कमी है और आज इसकी अक्ल की कमी ख़ुलकर सामने आ गई। यह तो वस सोचती रही लिहाजा आज इसके पल्ले कुछ नहीं आएगा। बादशाह ने उससे पूछा कि ऐ अल्लाह की बंदी! तूने किसी चीज पर हाथ क्यों नहीं रखा। वह कहने तगी बादशाह सलामत! मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने यही कहा है न कि आज जो जिस चीज पर हाथ रखेगी वह चीज उसकी हो जाएगी। बादशाह ने कहा हाँ यही तो मैंने कहा है। उसने यह सुना तो आगे बढ़ी और बादशाह के कंधे पर हाथ रख दिया और कहने तयी बादशाह सलामत! जब आप मेरे हो गए तो सारा ख़ज़ाना मेरा बन गया। बादशाह ने उसकी यह बात सुनकर अपनी दूसरी बीवियों से कहा कि देखो इस की अक्लमंदी और मुहब्बत की वजह से मैं इसके साथ ज़्यादा मुहब्बत करता हूँ। इसी तरह जब इंसान मुहब्बते इलाही को धाम लेता है तो काएनात की चीज़ें उसके लिए मुसख़ुद्धर (क़ाबू

> इश्क़ की दीवानगी तय कर गई कितने मकाम अक्ल जिस मंज़िल पे थी अब तक उसी मंज़िल पे है

# मुहब्बते इलाही में मौलाना मुहम्मद अली

### जौहर रह० सरशार (मस्त)

में) हो जाती हैं।

मौलाना मुहम्मद अली जौहर रह**ः** क़रीब ज़माने में एक बुज़ुर्ग

अल्लाह तआला ने उनके दिल में अपनी मुहब्बत भर दी। दिल में अहद कर लिया कि मुसलमानों को जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी मैं उस वक्त तक क़लम के ज़िरए से जिहाद करता रहूँगा। लिहाज़ा इंगलैंड तश्रीफ़ ले गए। वहाँ अख़बारों में अपने मज़मून लिखते थे कि अंग्रेज़ों को चाहिए कि वे मुसलमानों को आज़ादी दे दें। क़लमी जिहाद करते रहे और यह नीयत कर ली कि जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती वापस घर नहीं जाऊँगा। इसी हालत में कई बार उनको तकलीफ़ें भी आयीं। जेल में भी डाले गए। उन्होंने जेल में कुछ अश'आर लिखे, फ़रमाते हैं—

गुज़रे हैं। हमारे नक्शबंदी बुज़ूर्गों के साए में रहे, उनसे तिर्बियत पाई।

तुम यूँ ही समझना कि फ़ना मेरे लिए हैं पर ग़ैब में सामान मेरे लिए हैं तौहीद यह है कि ख़ुदा हश्र में कह दे यह बंदा दो आलम से ख़फ़ा मेरे लिए हैं

(खुल्बात जुलफुक्कार 1/114)

### मरने से पहले अब्बा जी की ज़ियारत

डाक्टरों ने जवाब दे दिया। जवान उम्र तड़की थी। माँ ने पूछा कि कोई आख़िरी तमन्ना कोई आख़िरी ख़्वाहिश? कहा अब्बा जी की ज़ियारत को जी चाहता है। माँ ने ख़त लिखवा दिया। जवान उम्र बेटी का ख़त परदेस में निला कि मैं अपनी उम्र की आख़िरी घड़ियाँ गिन रही हूँ, दिल की आख़िरी तमन्ना है कि अब्बा हुज़ूर तश्रीफ लाएं तो मैं आपका दीदार कर लूँ। कितनी बड़ी बात थी। हज़्रत को वह

ख़त मिला। हज़रत मौलाना मुहम्मद अली जौहर रह० ने उस ख़त की

हज़रत मौलाना मुहम्मद अली जौहर रह० की बेटी बीमार हुई।

पीठ पर दो शे'र लिखकर वह ख़त वापस भेज दिया। बेटी को इस हाल में क्या जवाब लिखा? वह फ़रमाते हैं—

> मैं तो मजबूर हूँ अल्लाह तो मजबूर नहीं तुझ से मैं दूर हो वह तो मगर दूर नहीं तेरी सेहत हमें मंज़ूर है लेकिन उसको नहीं मंज़ूर तो फिर हम को भी मंज़ूर नहीं

यह कैफ़ियत नसीब हो जाए तो ज़िंदगी का मज़ा आ जाए। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त हमारे लिए अपनी यह नेमत आसान फ़रमा दे। (आमीन) (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 1/115)

### मुहब्बते इलाही की बरकत से हो गए सब अपने

शेख अब्दल वाहिद रह० कि एक बार मैंने अल्लाह तआला से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह आपने जन्नत में जिसको मेरा साथी बनाना है दुनिया में ही मेरी उससे मुलाकात करा दीजिए। फ्रमाते हैं कि मुझे ख्याब में बताया गया कि हब्शा की रहने वाली एक औरत मैमूना है जो जन्नत में तुम्हारी साथी बनेगी। लिहाज़ा मैं उस बस्ती की तरफ़ चल पडा। जाकर बस्ती वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह तो बकरियाँ चराती है और इस वक्त बाहर कहीं बकरियाँ चरा रही होगी। फरमाते हैं कि मैं चल पड़ा। जब मैंने बस्ती से बाहर निकलकर देखा तो हैरान हुआ कि बकरियाँ एक ही जगह पर चर रही हैं और इधर उधर भागती नहीं हैं और एक औरत पेड़ के नीचे खड़ी नमाज़ पढ़ रही है। जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि जहाँ बकरियाँ चर रही थीं वहाँ उस चारागाह के किनारे कुछ भेड़िए बैठे नज़र आए। उन भेड़ियों की वजह से वे बकरियाँ कहीं बाहर नहीं भाग रही थीं और एक जगह पर ही चर रही थीं। जब उस औरत ने सलाम फेरा और मुझे देखा तो कहने लगी अब्दुल दाहिद! अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने मुलाक़ात की वायदागाह तो जत्रत बनाई है। इसलिए सुम दुनिया में कैसे आ गए? मैंने कहा कि मैंने दुआ मांगी थी जो अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के यहाँ सुबूल हो गई। मगर अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा मंज़र तो कभी नहीं देखा कि आप नमाज़ पढ़ रही थीं, बकरियाँ घर रही थीं और भेड़िए बैठे हुए थे और वे बकरियों को कुछ नहीं कह रहे थे। मुझे इसका राज़ तमझ में नहीं आ रहा है। वह कहने लगीं अब्दुल वाहिद! यह बात समझनी आसान है कि जिस दिन से मैंने अपने परवरिवगार से सुलह कर ली है उस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। मालूम हुआ कि 'फ़ज़कुरूनी उज़्कुरुकुम' का एक मलतब यह बना कि ऐ बंदो! मैं तुम मुझ से सुलह कर लो, मैं मख़्कूक़ की तुम्हारे साथ सुलह कर हूँगा।

सारी चमक दमक तो इन्हीं मोतियों से है ऑसू नहीं तो इश्कृ में कुछ आबरू नहीं

### दरबारे इलाही में अहले मुहब्बत की लाज

एक बार मुसलमान और एक ईसाई सफ़र के साथी बने क्योंकि दोनों को एक ही मंज़िल पर जाना था। लिहाज़ा सोचा कि इकठ्ठे सफ़र अच्छा गुज़रेगा। अभी मंज़िल पर पहुँचने में दो दिन बाक़ी थे कि दोनों की सफ़र में खाने का सामान ख़त्म हो गया। आपस में सोच-चिचार करने बैठे। मुसलमान ने सुझाव दिया कि एक दिन आप दुआ करें कि खाना मिले दूसरे दिन मैं दुआ कब्दंगा कि खाना मिले। ईसाई ने कहा पहले आप दुआ करें। लिहाज़ा मुसलमान ने एक तरफ़ होकर अपने परवरदिगार से दुआ मांगी तो थोड़ी देर में एक आदमी गर्म-गर्म खाने के तश्त लेकर आ गया। मुसलमान बहुत ख़ुश हुआ

ľ۱

कि अल्लाह तआ़ला ने इज़्ज़त रख ली। खाना खाकर दोनों चैन की नींद सो गए। दूसरे दिन ईसाई की बारी थी। वह देखने में बड़ा सुकून में नज़र आ रहा था। उसने एक तरफ़ होकर दुआ की। थोड़ी देर में पहले दिन से दुगना खाना आया। ईसाई की ख़ुशी की हद न रही मगर मुसलमान अपने दिल में बहुत परेशान हुआ। उसका जी ही नहीं चाहता था कि खाना खाए। ईसाई ने देखा तो कहने लगा आप खाना खाएं तो मैं आपको दो खुशख़बिरयाँ सुनाऊँगा। जब खाने से फारिग हो गए तो मुसलमान ने पूछा कि बताएं क्या खुशख़बरी है। ईसाई ने कहा पहली खुशख़बरी तो यह कि मैं कलिमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ और दूसरी खुशख़बरी यह है कि मैंने यह दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह अगर इस मुसलमान का आपके यहाँ कोई मकाम है तो आप खाना अता फ्रमा दें। लिहाज़ा अल्लाह तआ़ला ने खाने के दो तश्त आपके इकराम की वजह से अता फरमाए। आशिक सादिक की अल्लाह तआला के यहाँ बड़ी कद व कीमत होती है।

### पुहब्बत में बाहर आने नहीं देते

एक आदमी ने मछली ख़रीदी और एक मज़दूर से कहा कि घर गहुँचा दो तो इतनी मज़दूरी मिल जाएगी। मज़दूर ने कहा बहुत अच्छा गर रास्ते में नमाज़ का वक्त हो गया तो मैं पहले नमाज़ पढ़ूँगा फिर छिली पहुँचाउंगा। इस पर वह आदमी राज़ी हो गया। जब चले तो गफ़ी दूर जाकर अज़ान हुई। मज़दूर ने कहा कि वायदे के मुवाफ़िक़ तो नमाज़ पढ़ूँगा। आदमी ने कहा, बहुत अच्छा मैं मछली के पास इं होता हूँ तुम जल्दी से नमाज़ पढ़कर आ जाओ। मज़दूर मस्जिद दाख़िल हुआ और नमाज़ पढ़ने में लग गया। जब दूसरे लोग माज़ पढ़कर बाहर निकल आए तो भी यह मज़दूर नमाज़ पढ़ रहा उस आदमी ने देखा कि बहुत देर लग गई तो आवाज़ देने लगा। ऐ मियाँ इतनी देर हो गई तुम्हें कौन बाहर आने नहीं देता। उस मज़दूर ने जवाब दिया कि जनाब जो आपको अंदर नहीं आने देता

वही मुझे बाहर जाने नहीं देता। सुझ्हानअल्लाह इश्क व मुहब्बत वालों का अजीब हाल होता है वह नमाज़ में यूँ महसूस करते हैं जैसे अपने महबूबे हकीकी से राज़ व नियाज़ की बातें कर रहे हों। (इश्के इलाही: स० 44)

उसको मुहब्बत न होती तो तहज्जुद <mark>की तौफीक न देता</mark>

एक आदमी बाज़ार जा रहा था। उसने देखा कि एक बांदी का

मालिक उसे बेच रहा है सगर ख़रीदार कोई नहीं। वह बांदी देखने में बहुत दुबली पतली सी नज़र आ रही थी। उस आदमी ने उस बांदी

को मामूली दामों में ख़रीद लिया। जब रात को आँख ख़ुली तो उसने दखेा कि यह बांदी तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर दुआ कर रही है और कह रही है कि ऐ अल्लाह! आपको मुझे मुहम्बत रखने की कसम।

उस आदमी ने टोका कि यूँ न कही बल्कि यह कही कि ऐ अल्लाह मुझे तुझसे मुहब्बत रखने की कसम। यह सुनकर वह बांदी बिगड़ गईं और कहने लगी मेरे आका अगर अल्लाह तआला को मुझसे मुहब्बत न होती तो मुझे सारी रात मुसल्ले पर न बिठाता और आपको यूँ मीठी नींद न सुलाता। यह कहकर उस बांदी ने रो रोकर दुआ की ऐ

मीठी नींद न सुलाता। यह कहकर उस बांदी ने रो रोकर दुआ की ऐ अल्लाह अब तक मेरा मामला पोशीदा था अब लोगों को पता चल गया है तू मुझे अपने पास बुला ले। चुनाँचे वहीं मुसल्ले पर बैठे बैठे उसकी रूह निकल गई। (इस्कें इलाही: स॰ 44)

मुहब्बते इलाही में भूख व प्यास का गुज़र कहाँ

एक बार हज़रत हसन व हुसैन रिज़यल्लाहु अन्हुमा बहुत बीमार

हो गए। त्तवियत संभल ही नहीं रही थी। ख़ातूने जन्नत हज़रत फ़ातिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने दोनों शहज़ादों की सेहत के लिए मन्नत मानी कि या अल्लाह दोनों बच्चों को सेहत मिल गई तो हम मियाँ-बीवी तीन दिल लगातार नफ़ली रोजे रखेंगे। अल्लाह तआला ने अपनी रहमत ख़ास से दोनों शहज़ादों को सेहत अता फ़रमा दी। चुनाँचे हज़रत अती और हज़रत फ़ातिमा ने रोज़े रखने शुरू किए। जब इफ़्तिर का वक्त हुआ तो दोनों के पास सिर्फ़ एक रोटी थी। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई। पूछा कौन तो जवाब मिला निस्कीन हूँ, भूखा हूँ, इस दर पर आया हूँ कि कुछ मिल जाए। मियाँ-बीवी ने सोचा कि हम बगैर खाए गजारा कर लेंगे मगर हमें मांगने वाले को ख़ाली नहीं भेजना चाहिए। लिहाज़ा रोटी उठाकर मांगने वाले को दे दी और ख़ुद बगैर खाए सिर्फ पानी से रोज़ा इपितार कर लिया। सुबह सहरी भी सिर्फ़ पानी पीकर हुई। दूसरे दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ काम किया मगर उजरत इतनी मिली कि फिर दोनों के लिए सिर्फ एक रोटी। जब इपितारी का वक्त करीब आया तो फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। पता चला कि एक क्तीम सवाली बनकर आया है और कुछ खाने के लिए मांग रहा है। मियाँ-बीवी ने सोचा कि हम आज फिर खाए बग़ैर मुज़ारा कर लेंगे मगर यतीम को इंकार करना ठीक नहीं। लिहाज़ा रोटी यतीम को दे दी गई और ख़ुद पानी से रोज़ा इंप्रितार कर लिया। सहरी के वक्त सिर्फ् पानी था। तीसरे दिन हज़रत अली कुछ लेकर आए मगर वह भी इतना कि मियाँ-बीवी मुश्किल से इफ़्तिर कर सकते थे। लेकिन इस दिन एक कैदी ने दस्तक दी और सवाल किया। गोया तीन दिन लगातार भूखा रहने से हज़रत अली और हज़रत फातिमा की हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। भूख की शिद्धत ने बेचैन कर दिया या मगर अल्लाह के नाम पर सवाल करने वालों को ख़ाली भेज देना उनके नज़दीक मुनासिव नहीं या। तिहाज़ा तीसरे दिन भी रोटी उठकार सवाल करने वाले को दे दी। अपने ऊपर तंगी बरदाश्त कर ली मगर मुहब्बते इलाही से दिल ऐसा लबरेज़ था कि अल्लाह के नाम पर जान देना भी आसान था यह तो फिर रोटी की बात थी। आशिकों की ज़िंदगियों का एक खुला पहलू यही होता है कि वे अपना सब कुछ अल्लाह तआ़ला की ख़ातिर कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। (इश्के इलाही: स० 46)

यह बाज़ी इश्क की बाज़ी है जो चाहो लगा दो डर कैसा जीत गए तो क्या कहना गर हार गए तो मात नहीं

# सजदे में महबूब ने प्यार ले लिया

हज़रत शाह फज़लुर्रहमान गंज मुरादाबादी रह० एक बहुत बड़े शेख्न थे। एक बार हज़रत थानवी रह० तश्रीफ़ ले गए। हज़रत ने फ़रमाया, अश्रारफ़ अली! जब सजदा करता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे अल्लाह तआला ने मेरा प्यार ले लिया हो और अश्ररफ़ अली! जब क़ुरआन पढ़ता हूँ तो यूँ लगता है कि जैसे परवरदिमार से बातचीत कर रहा हूँ और मुझे इतना मज़ा आता है कि जन्नत में कुछ हूँ मेरे पास आएं तो मैं उनसे कहूँ बीबी! मुझे थोड़ा से क़ुरआन सुना दो, सुन्हानअल्लाह।

### मुझे मेरा महबूब बच्चाएगा

एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे हैं। एक काफिर ने देखा कि तलवार लटक रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। उसने सोचा कि अच्छा मौका है, कुछ काम कर दिखाऊँ। उसने आगे बक्कर नेलवार को हाथ में ले लिया उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु असीहि मिल्लम आग गए तो यह पूछता है,

### ﴿مَنْ يَمْتَعَكُ مَنِّي يَا مَحْمَدُ﴾

ऐ मुहम्मद अब आपको मुझसे कौन बधाएगा?

नबी सक्लल्लाहु अलैहि यसल्लम ने फ्रमाया, ''अल्लाह'' इस अल्लाह के लफ़्ज़ में कोई ऐसी तासीर थी कि उस काफ़िर के दिल पर एक हैबत तारी हुई। इतना काँपा कि उसके हाथ से तलवार गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम ने तलवार ली, फ्रमाया,

### ﴿من يعنعك متى﴾

अव तुझे मुझसे कौन यचाएगा?

हैं, फुलों हैं और फुलों हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने अपने रहमतुल्लिल-आलमीन होने का सबूत दिया कि अच्छा तू ऐसे सख़ी से माफ़ी मांग रहा है जिसे रहमतुल्लि-आलमीन कहा गया। फ़रमाया जा तुझे मैंने माफ़ कर दिया। कहने लगा हुज़ूर! आपने मुझे माफ़ कर दिया। कहने लगा हुज़ूर! आपने मुझे माफ़ कर दिया और ज्रा कलिमा पढ़ा दीजिए ताकि मुझे अल्लाह तआला भी माफ़ फ़रमा दें। मैं आज से आपके गुलामों में शामिल होता हूँ।

वह काफ़िर मित्रतें करने लगा कि आप तो करीम हैं, आप तो बड़े

# महबूब की हिफ्राज़त दुश्मन की गोद में

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यालिदा के साथ अल्लाह तआ़ला ने वादा फ़रमाया और उन्होंने अल्लाह तआ़ला के वादे पर भरोसा कर लिया। नतीजा क्या हुआ? ज़रा वाकिआ मुख़्तसर सा सुन लीजिए। अल्लाह तआ़ला इशांद फ़रमाते हैं,

﴿ والرحينَ الِّي مرسىُ إن ارضعيه فالمُاحقت عليه فالله في اليع ﴾

हमने "वही" की मूसा असैहिस्सलाम की वालिदा को कि आप इस बच्चे को दूध पिलाइए और अगर आपको इसके वारे में डर लग जाए (फिरऔन के सिपाही एकड़ न ले जाएं और ज़िक्ह न कर दें) तो उसको फिर पानी में डाल देना।

और इर्शाद फ्रमाया,

﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ بِالْسَاحِلِ يَأْخِذُهُ عَدُولِي وَعَدُووِنَّهُ ﴾

फिर इसका वह ताबूत किनारे पर आ त्रगेगा, इसको वह पकड़ेगा जो मेरा भी दुश्मन है और इसका भी दुश्मन है।

अब बताइए अक्ल से पूछें। अक्ल चीख़ेगी, चिल्लाएगी और कहेगी परवरियार आपने हिफाज़त भी करनी है तो यह बच्चा इन सिपाहियों को नज़र ही न आए, वे सिपाही इधर आ ही न सकें, मुझे फ़ुरमा दें मैं कहीं गुफ़ा में छिपा अती हूँ, छत पर लिटा देती हूँ, रब्बे करीम यह क्या बात है कि इसको दरिया में डालें, बच्चा है ताबूत बनाकर डालना पड़ेगा। ताबूत में डालें तो पानी भरने का अदेशा और अगर पानी से बचाने के लिए वाटर टाइट बनाएं तो हवा भी बंद हो जाएगी, हवा बंद होने से बच्चा मरेगा। समझ नहीं आती कि क्या करें। हवा के लिए सुराख़ भी रखें तो पानी जाने का ख़तरा है और पानी से बचाने की कोशिश करें तो हवाब बंद होने का ख़तरा, अक्ल कहती है कि यह बच्चा बचता नहीं है मगर रब्बे करीम क्या फरमाते हैं,

﴿ ولا تخافي ولا تحزني انا رآدوةُ اللَّك وجاعلوه من المرسلين. ﴾

तुमने ख़ौफ भी नहीं खाना और तुमने डरना भी नहीं है, हम उसे लौटाएंगे तुम्हारे पास और हमने तो उसे रसूर्लो में बनाना है।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इस बात पर यकीन कर लिया। लिहाज़ा बेटे को दरिया में डाल दिया। उसको फिरऔुन के कारिन्दों ने पकड़ लिया। अब जब खोलकर देखा तो उसमें बच्चा था। अल्लाह तआला फ्रमाते हैं,

#### ﴿اللَّذِيتَ عَلَيكُ مِحِدٌمني.﴾

#### हमने आप पर मुहम्बत डाल दी।

मुफ़रिसरीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की आँखें इतनी दिलकश थीं, जाज़िब थीं कि जैसे ही फ़िरऔन और उसकी बीवी ने देखा तो वे अपना दिल दे बैठे। फ़िरऔन की बीवी कहने लगी,

### ﴿ لا لقتلو فُعسْنَيُّ انْ يَنْفِعَنَّا أَوْ نَعَجَلْهُ وَلَمَّا. ﴾

तुमने इसे कृत्त नहीं करना, हम इसको अपना बेटा बनाएंगे, हमें नफा होगा।

फिरऔन कहने लगा ठींक है। लिहाज़ा शाही फ्रमान जारी हुए कि हमने इसे देटा बना लिया। हज़रों बच्चों को ज़िब्ह करवाने वाला अपना दिल दे बैठा है। कहता है, ठींक है इसे कुल्ल नहीं करना। अल्लाह तआ़ला फ्रमाते हैं,

### ﴿ حرمنا عليه العراضع من قبل، ﴾

हमने उन पर बाकी औरतों के दूध को हराम कर दिया।

अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पीते तो फ़िरऔन खुद परेशान होता है कि बच्चा दूध नहीं पीता, क्या होगा? लिहाज़ा औरतों को बुलवाया। जो औरतें आती हैं बच्चा दूध नहीं पीता। इसी हाल में रात गुज़र गई। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की हालत भी अजीब थी। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं,

### ﴿إِنْ كَادِتَ لَتَهْدَى بِهِ نُولاً الرِبطَنَا عَلَى قَلْيَهَا. ﴾

वह तो अपनी बात का इड़्सर ही कर बैठती अगर हमने उसके दिल पर गिरह न अल दी होती। अहते दिल के तड़पा देने चाले वाकिआत

वेचारी रो बैठी, आख़िर माँ थी, रात गुज़र गई। सोचती थी कि क्या पता मेरा बेटा किस हाल में है? रो रहा है या ख़ुश है, जाग रहा है या सोया हुआ है, किसके हाथ में है, किसके हाथ में नहीं है। माँ थी, इन ख़्यालों ने बहुत परेशान किया हुआ था। लिहाज़ा बेकरार होकर अपनी बेटी से कहा, जाओ ज़रा माई की ख़बर लाओ। वह भागी गई, जाकर मन्ज़र देखती है कि बहुत सारी औरतें दूध पिलाने आ रही है मगर वह बच्चा किसी का दूध ही नहीं पीता। वह आगे बढ़ी और फ़िरऔन से कहा,

﴿ هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم لله ناصحون . ﴾

मैं तुन्हें बताऊँ ऐसे घर वार्लों के बारे में जो इसे दूध भी पिलाएं और इसके वड़े क़ैर ख़्याह होंगे।

मुफ्रिस्सरीन ने लिखा है कि फि्रजीन को यह बात खटकी। कहने लगा कौन जो इसके बड़े ख़ैरज़्ज़ह होंगे। यह भी नवी की बहन थीं, कहने लगीं हम आपकी रिआया हैं अगर हम आपकी ख़ैरज़्ज़ाही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फि्रजीन कहने लगा, बात समझ में आ गई, अच्छा ले जाओ। चुनाँचे बहन आई और वालिदा को ले गई। उन्होंने दूघ पिलाया। जब बच्चे ने दूध पी लिया तो फि्रजीन बहुत ख़ुश हुआ। कहने लगा बीबी! इस बच्चे को अपने घर ले जाओ। वहाँ जाकर इसे दूध पिलाना और दूध पिलाने की तन्ख़्बाह हम अपने ख़ज़ाने से भेज दिया करेंगे। रब्बे करीम फ्रमाते हैं,

قرددناه الى امع كى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون.

उसकी आँखें टंडी हों और गृमज़दा न हो और वह जान ले कि अल्लाह के बादे सच्चे हैं लेकिन अक्सर सोग इस बात को नहीं जानते। देखा अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के बाद कैसे सच्चे हैं। इसिलए फ्रमाया, ﴿ورسن اصدق من السُنه فِيلا और कौन है अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात कहने में!

सुब्हानअल्लाह, अल्लाह इस तरह अपने नेक बंदों की हिफाज़त करते हैं। (वाक्रिआत फ़कीर 45-46)

### राहे इश्कु व बफा में घोका भी गवारा

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़यल्लाहु अन्हुमा के बारे में आता है कि जब वह अपने गुलामों में से किसी को अच्छे अंदाज़ से नमाज़ पढ़ते देखते तो यह उस गुलाम को आज़ाद कर देते थे। जब आहिस्ता-आहिस्ता गुलामों को पता चला तो हर गुलाम ने यही तरीका अपना लिया। गुलाम अच्छी तरह नमाज़ पढ़कर दिखा देते और वह उन्हें आज़ाद कर देते। किसी ने कहा हज़रत आपके गुलाम दिखावा करते हैं और वे आपके सामने बना संबार कर नमाज़ पढ़ लेते हैं और आप उनको आज़ाद कर देते हैं। वे तो इस तरह आपको धोका देते हैं। इस पर अब्दुल्लाह बिन उमर ने फ़रमाया,

"मैं अल्लाह की मुहब्बत में सच्चा कैसे हो सकता हूँ जब तक उसकी मुहब्बत में धोका न खाऊँ।" (खुत्बात जुलफुक्कार 10/24)

### इक्के इलाही के तीन इन्तिहान

इश्के इलाही के मैदान में सैय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मज़बूत कृदम रखा। अल्लाह तआ़ला ने जब उनको आज़माया तो वह इस आज़माइश में कामयाब हो गए। इसी हक्तीकृत को कुरआन मजीद में यूँ बयान किया गया है,

﴿ وَاذَا بِعَلَىٰ الرَّاهِمِ رِبَّهُ يَكُلُّمْتُ فَاتَّمِينَ. (الْقَرَّهُ: ١٤٤) ﴾

और याद करो उस वक्त को आज़माया इब्राहीम को उसके रह ने कुंड बार्तों में और वह उसमें कामयाब हुआ।

हगारे हज़रत मुशिदि आलम रह० फ़रमाते थे कि "फ़्तम्माहुना" का मतलब यह है कि वह इसमें सौ फ़ीसद कामयाब हुए। अब आपकी ख़िदमत में इन चंद बातों की तफ़्सील करता हूँ:

# 1. बेझिझक कूद पड़े आतिशे नमरूद में

किताबों में लिखा है:

اوحی الْلَهُ تعالیٰ نبیه ایراهیم علیه الصلوة والسلام یا ایراهیم انک لی خلیل فاحذر ان اطلع علی قلبك فاجد مشغولا بغیری فیقطع حبك منی فاتی اضما انتخار لحی من لو احرکته بالنار لم بلتفت قلبه عنی.

"अल्लाह रब्युलइज़्ज़त ने अपने नवी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ़ 'वहीं' नाज़िल फ़रमाई कि ऐ इब्राहीम! आप मेरे ख़लील हैं। इस बात से परहेज़ करना कि मैं आपके दिल की नाफ़ तक्जोह करूं और मैं आपके दिल को किसी गैर के साथ मश्रामूल पार्ज इसलिए कि जिसको मैं अपनी मुहब्बत के लिए घुन सेता हूं तो वह ऐसा होता है कि अगर उसको आग भी जला दे तो उसका दिल मेरी तरफ़ से दूसरी तरफ़ मुतबज्जोह नहीं होता।"

लिहाज़ा ज़िन्दगी में वह बक्त भं आया जब नमस्द ने आपको आग में डाल देने का हुक्म दिया। तफ्सीरों में उस आग की तफ्सील बयान की गई है। उन लकड़ियों को एक ही वक्त में आग लगाई गई। जब सारी लकड़ियों जल गयीं तो नमरूद सोचने लगा कि हज़रत इब्राहीम को आग में कैसे डाले। आख़िरकार शैतान नमस्द के पास आया और उसने समझाया कि एक झूला बना लीजिए और उसमें बिठाकर इनको आग में फेंक दीजिए। इस तरह यह आग के ठीक

बीच में जाकर गिरंगे। लिहाज़ा झूला बनवा लिया गया और आपकी उसमें बिठाकर फेंक दिया गया।

अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का झूला हवा में था कि फ़रिक्ते ताज्जुब से कहने लगे, ऐ अल्लाह इब्राहीम के दिल में आपकी कितनी मुहब्बत है, आपकी मुहब्बत की वजह से आम में डाले जा रहे हैं। उन्होंने असबाब की कोई परवाह नहीं की। ऐ अल्लाह इनकी मदद फ़रमा दीजिए। मगर अल्लाह तआला ने फ़रिक्तों को फ़रमाया, "तुम लोग उनके पास चले जाओ और अपनी मदद पेश कर लो। फिर मेरा ख़लील कुबूल कर ले तो मदद कर देना वरना ख़लील जाने और ख़लील का रब जलील जाने क्योंकि यह मेरा और मेरे ख़लील का मामला है।"

लिहाज़ा फ्रिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर मदद पेश की मगर आप अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर फ्राया ४﴾ ﴿عامل الكم﴾ मुझे तुम्हारी हाजत कोई नहीं।

फिर हज़रत जिब्रील अतैहिस्तलाम हाज़िर हुए और मदद पेश की। इब्राहीम अतैहिस्तलाम ने पूछा जिब्रील! आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं या अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने मेजा है? जिब्रील अतैहिस्तलाम ने अर्ज़ किया कि मैं आया तो अल्लाह की मर्ज़ी से हूँ मगर अल्लाह तआला ने मुझे फ़रमाया है कि अगर मदद ख़ुबूल करें तो मदद कर देना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्तलाम ने फ़रमाया, "नहीं जब मेरे अल्लाह को मेरे झल का पता है तो फिर मुझे यही काफ़ी है कि परवरदिगार जानता है की इब्राहीम किस झल में है। मेरा मालिक और महबूब जानता है कि मुझे उसके नाम पर आग में डाला जा रहा है। लिहाज़ा मैं आग में जाना ही पसन्द कर्स्गा।"

जब फरिश्ते वापस चले गए तो अल्लाह रच्चुलङ्ग्ज़त ने आग से

मुख़ातिब होकर इशांद फ्रमाया,

﴿ يَنَارُ كُونِي بردا وسلما على إبراهيم. (سورة أنبياء ١٩)

ऐ आग मेरे इब्राहीन पर सलामती वाली ठंडक वाली बन जा।

इस तरह अल्लाह तजाला ने आग को उनके लिए मुलज़ार बना दिया।

### 2. वीरान दादी में

हज्रत इस्पाईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई तो अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फ्रमाया, "ऐ मेरे प्यारे खलील। आप अपनी बीवी को वीरान वादी में छोड आइए।" इसलिए आप अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा और बच्चे हज़रत इस्माईल को बैतुल्लाह के क़रीब जहाँ पानी और हरियाली का नाम व निशान भी नहीं था, छोड़ देते हैं। कोई बात भी नहीं करते और फिर दापस मुल्के शाम जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह कोई आसान काम नहीं था। ज़रा तसव्युर करके देखिए कि अपनी बीवी को अकेले मकान में छोड़कर आने के लिए बंदे का दिल तैयार नहीं होता हालाँकि शहर के अंदर होता है। फिर अपनी बीवी और बच्चे को ऐसे वीराने में छोड़ देना जहाँ पीने को पानी भी न मिले और हर तरफ़ पत्थर ही पत्थर नज़र आएं, कितनी बड़ी आज़माइश है। जब अल्लाह के हुक्म से उन्हें छोड़कर वापस आने लगे तो बीवी ने पूछा, आप हमें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा कि आए हमें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मगर फिर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। वह भी आख़िर नबी के साथ रही थीं। तीसरी बार पूछने लगीं कि क्या आप हमें अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? आपने जवाब देने के वजाए सर हिला दिया कि हाँ मैं अल्लाह के हुक्म से आपको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। जब उस नेक बीवी ने यह सुना तो कहने लगीं अगर आप हमें अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़कर जा रहे हैं तो अल्लाह तआ़ला हमें कभी ज़ाए नहीं फ्रमाएंगे। फिर आप अपने बीवी बच्चे को वहाँ छोड़कर वापस मुक्के शाम चले गए।

# 3. सिखाए किसने इस्माईल (अलैहिस्स्लाम) को फ्राज़न्दी

अपनी जान देना आसान होता है लेकिन अपने सामने अपने बच्चे को मरते देखना इससे भी ज़्यादा मुक्किल काम है। इसीलिए तो बच्चे को बचाने के लिए माँ-बाप आ जाते हैं और कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर बच्चे को हाथ लगाना। मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाले जाने का इम्तिहान एक दर्जा पीछे था और औलाद को अपने हाथों से ज़िब्ह करना उससे भी एक दर्जा आगे था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वीवी और बच्चे से मिलने मुल्के शाम से मक्का मुकर्रमा आए। आपने आठ ज़िलहिज्जा की ख़्याब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़िब्ह कर रहा हूँ। आप सुबह उठते तो सोचने लगे कि शाायद क़ुर्बानी मक़सूद है। इसलिए आपने सत्तर ऊँट अल्लाह के रास्ते में क़ुर्वान कर दिए। नवीं रात को फिर वही ख़्वाब देखा। इसलिए दूसरे तो दिन भी सत्तर ऊँट कुर्वान कर दिए। लेकिन दसवीं रात को फिर वहीं ख़्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ तो वाज़ेह तौर पर समझ गए कि अल्लाह तआ़ला को मेरे बेटे की ही क़ुर्बानी मतलूब है। इसलिए आपने पक्का इरादा कर लिया कि अब मैंने अपने सात साला बेटे इस्माईल को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है।

चुनाँचे जब सुवह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिरसलाम ने अपने वच्चे को प्यार किया और कहा बैटा! मेरे साथ चलो। बीवी ने पूछा कहाँ? आपने फरमाया, किसी बड़े की मुलाकात करनी है। नाम न बताया क्योंकि वह आख़िर माँ हैं, मुम्किन है क़ुर्बानी का नाम सुनकर उसका दिल पत्तीज जाए और उसकी आँखों से आँसू आ जाएं और सब्र व बरदाश्त में कुछ फुर्क आ जाए। इसलिए मोटी सी बात कर दो कि किसी बड़े की मुलाकात के लिए जाना है। बीबी हाजरा रज़ियल्लाह् अन्हा ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को नहलाया, सर में तेल भी लगाया, कंघी भी कर दी। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उनका बेटा आज किसी आज़माइश में जा रहा है। अलबता रवाना होते वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कह दिया, बेटा! एक रस्सी और छुरी भी ले लो। उसने पूछा, अब्बा जान! रस्सी और ख़री किस लिए लेनी है? फ़रमाया, बेटा! जब बड़े से मुलाकात होती है तो फिर कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। बेटा समझा कि शायद किसी जानवर को कुर्बान करेंगे। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जिगर के टुकड़े को क़ुर्बान करने के लिए घर से चल पड़े।

जब वह अपने घर से चले गए तो पीछे शैतान मलकन बीबी हाजरा रिज़्यल्लाहु अन्हा के पास आया और कहने लगा तुझे पता भी है कि आज तेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है? उन्होंने पूछा क्या? वह कहने लगा तेरा भियाँ तेरे बेटे को ज़िब्ह कर देगा। उन्होंने कहा बूढ़े! तेरी अक्ल चली गई, कभी बाप भी अपने बेटे को ज़िब्ह करता है? वह कहने लगा हाँ, उनको अल्लाह का हुक्म हुआ है। जब उसने यह कहा तो कहने-लगीं अगर अल्लाह का हुक्म हुआ है तो मेरे बेटे को ख़ुर्बान होने दो क्योंकि अगर मेरे बारे में अल्लाह का हुक्म होता तो मैं भी उसके रास्ते में सुर्वान होने के लिए तैयार हो जाती।

जब शैतान का बीबी हाजरा के सामने कोई बस न चला तो वह रास्ते में हज़रत इस्माईल के पास आया और उनसे पूछा सुनाओ तुम कहाँ जा रहे हो? किसी बड़े की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। वह कहने लगा हर्गिज़ नहीं, तुझे ज़िब्ह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है, कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िब्ह करता है? कहने लगा हों अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इस्माईल कहने लगे अगर अल्लाह तआ़ला का हुक्म है तो मैं हाज़िर हूँ। लिहाज़ा शैतान फिर नाकाम हुआ।

फिर रास्ते में हज़रत इंब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, बेटे को क्यों ज़िब्ह करते हो, कभी ख़्याब के पीछे भी कोई अपनी औलाद को ज़िब्ह करता है? देखिए काबील ने हाबील को कुल किया या लेकिन आज तक उसका नाम रुसवाए जुमाना मश्रहर है। अगर आप भी अपने बेटे को ज़िब्ह कर देंगे तो कहीं आपका नाम भी ऐसे ही बुरा न मशहूर हो जाए लिहाज़ा ऐसा काम हर्गिज़ न करना। हज्रस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया, अरे बदबद्धाः मालून होता है तू शैतान है। काबील ने तो अपनी नपुसानी ख्वाहिश की वजह से घंदे को मारा था और मैं तो रहमानी ख़्नाब को पूरा करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करना चाहता हूँ। भेरे ख़्ताब का उसके अमल के साथ कोई ताल्लुक और वास्ता भी नहीं है। काबीत तो औरत का मिलाप चाहता था और मैं अपने पाक परवरदिगार का मिलाप चाहता हूँ ! तिहाजा मैं आज अपने बेटे की क्रुर्बानी देकर दिखाऊँगा। उसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आये बढ़े तो शैतान आकर रास्ते में खड़ा हो गया और कहने न्तमा मैं नहीं जाने देता। उस वक्त उन्होंने सात कंकरिया उठाकर शैतान को मारी और अल्लाह तआ़ला ने वहाँ से शैतान को भगा दिया। जहाँ उसे हज़ात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरिया मारीं उस जगह का नाम जमस्तुल-ऊला पड़ गया। फिर दूसरी जगह पर जाकर रास्ता रोका और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी उसकी रमी जमार की।

शैतान फिर माग गया। उस जगह का नाम जमरतुल-वुस्ता पड़ गया। फिर तीसरी जगह भी उसको कंकिरयाँ लगीं और उस जगह का नाम जमरतुल-उक्बा पड़ गया। जमरतुल-उक्बा से आगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, अब्बा जान! आपने फरमाया कि बड़े के लिए जाना है, बताइए कि उस बड़े की मुलाक़ात कब होगी? अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई कि,

﴿ يُنتِي الى الري في المنام الى الدِّبحك فانظر ما ذا تريَّ (الْفَقَت: ١٠٢) ﴾

ऐ मेरे बेटे! मैंने ख़्याब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िन्ह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? बेटा भी बड़े दर्जे के नबी के घर का चंश्म व चिरागृ था और बाद

बंदा मा बड़ दर्ज के नबा के घर का चर्म व ।चरान या जार माप में रिसालत के ओहदे पर बैठने वाला था। इसलिए कम उम्री के बावजूद इताअत के साथ सर झुकाते हुए बहुत ही अदब से अर्ज़ करने लगा,

﴿ إِلَّهِ الْعَلِّ مَا تَوْمَو مُسْتِجِفُتِي الشَّلَّةِ عَلَى الْعَلَمِينِ \_ (الشَّقِينِ - [السَّقِين

ऐ अब्बा जान! कर युज़िरए जिस बात का आपको हुक्म हुआ है, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे।

सुब्हानजल्लाह! जब बाप के दिल में मुहब्बत इलाही का जज़्बा जोश मार रहा होता है तो फिर घर के दूसरे लोगों के अंदर भी उसके नमूने नज़र आते हैं। जब बेटे ने यह जवाब दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको ज़िब्ह करने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर वह कहने लगे, "अब्बा ज़ान! मैं आपसे चार बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ।" हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया मेरे बेटे! तुम मुझे बताओ कि तुम इस बक्त क्या कहना चाहते हो? अर्ज़ किया अब्बा जान! पहली बात तो यह कहना चाहता हूँ कि आप दुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लीजिए ऐसा न कि छुरी खुंडी हो और मुझे ज़िब्ह करने में ज़्यादा वक्त लग जाएं। मैंने जब अल्लाह के नाम पर जान देनी ही है तो छुरी तेज़ होने की वजह से मेरी जान जल्दी निकलेगी और मैं अल्लाह से वासिल हो जाऊँगा ।"

यह सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी और भी तेज़ कर ही और पूछा बेटा! दूसरी बात कीन सी है? बेटे ने अर्ज़ किया, "अब्बा जान! मैं छोटा हूँ, मुझे रस्सी से बाँध दीजिए।"

लिहाज़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको रस्सी से बाँध दिया और पूछा बेटा! तीसरी बात क्या है? बेटे ने अर्ज़ किया, "अब्बा जान! जब आप मुझे ज़िक्ह करेंगे तो मेरा चेहरा ऊपर आसमान की तरफ़ न करना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे सज्दे की हालत में मीत आए। वैसे भी जब आपको तरफ़ पीठ होगी तो आपके दिल में बाप वाली मुहब्बत भी जोश नहीं मारेगी।"

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया, बेटा! मैं यह भी कर टूँगा। आप अब और क्या बात करना चाहते हो? अर्ज़ किया, "अब्बा जान! जब आप मुझे ज़िव्ह कर चुकें तो आप मेरे कपड़े मेरी वालिदा को दिखा देना और कहना कि आपका बेटा अल्लाह के नाम पर कामयाब हो गया।" हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की चौथी बात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रो पड़े और अल्लाह रब्बुलइज्ज़त से फ्रियाद की, "ऐ अल्लाह आपने बुद्धापे में औलाद दी और अब इस मासूम बच्चे की क़ुर्बानी मांगते हैं, ऐ अल्लाह। अपने ख़लील पर रहम फ्रमा और इस बच्चे पर भी जो क़ुर्बानी के लिए तैयार है।"

को औंथे मुँह लिटाकर उनके गले पर हुरी रखी दी। वह उनको जिल्ह करना चाहते थे मगर छुरी उनको ज़िल्ह नहीं करती थी। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने जिन्नील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, "जिन्नील! जाओ और छुरी को थाम लो अगर रगों में से कोई रग कट गई तो फ़रिश्तों के दफ़्तर से तुम्हारा नाम निकाल दूँगा।" लिहाज़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर छुरी को धाम लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अतैहिस्सलाम छुरी को चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन छुरी नहीं चलती । फिर अपना पूरा बोझ उस के ऊपर डाल देते हैं मगर छुरी ने बच्चे को फिर भी ज़िब्ह न किया। चुनौँचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर छुरी से कहते हैं, ऐ छुरी! तू क्यों नहीं चलती? छुरी ने जवाब में पूछा, ऐ इब्राह्मम ख़लीलुल्लाह! जब आपको आग में डाला गया था तो आप को आग ने क्यों नहीं जलाया था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, आग को अल्लाह का हुक्म था कि इब्राहीम को नहीं जलाना। फिर छुरी कहने लगी, ''ऐ इब्राहीम ख़लीलुल्लाह! आप मुझे एक बार कहते हैं कि गला काटो और अल्लाह मुझे सत्तर बार कह रहे हैं कि हर्गिज़ नहीं काटना। अब बताए कि मैं गला कैसे काट सकती हूँ?" अल्लाह रब्बुलइञ्जूत की शान देखिए कि उसने हज़रत इस्माईल अतैहिस्सलाम को ज़िंदा बचा तिया और उनके बजाए एक में<mark>डा</mark> क़ुर्बान हो गया। अल्लाह तआला को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह अदा इतनी पसन्द आई कि अल्लाह तआ़ला ने उनके बेटे को महफ़ूज़ भी फ़रमा लिया और फ्रमायां.

एसकी पगह हमने एक बड़ी कुर्वानी दे दी।

मुफ़िस्सरीन ने लिखा है कि अल्लाह तआला ने "अज़ीम" का लफ़्ज़ इसलिए इशांद फ़रमाया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में दो नबुव्वतों का नूर था। एक अपनी नबुव्वत का और एक सैय्यदना रसूल सल्ललाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का। अल्लाह तआला फरमाते हैं, ﴿اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

बेशक यह बहुत यड़ी आजुमाइश थी। फिर फ्रमाया,

#### وسلم على ابراهيم. (المندناء))

ऐ इब्राहीन! तुद्ध पर सलामती हो यानी ऐ इब्राहीन! तुझै शाबाश हो, इब्राहीन! तू जीता रहे कि तूने ऐसी कुर्वानी करके दिखाई।

अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने अपने ख़लील की इतनी हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाई कि,

### ﴿ وَتُركنا عَلَيه فِي الْإخرين (الْعَلْمَ ١٠٨))

और हमने आने वालों में इस अमल को जारी कर दिया वानी ऐ इबाहीम! हमें तेरा यह अमल इतना पसंद आया कि हम तेरे इस अमल को क्यामत तक सुत्रत बनाकर जारी कर देंगे।

देखिए जो इश्के हकीकी में कामबाब होते हैं अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की तरफ़ से जनको यूँ इज़्ज़तें मिलती हैं। आज भी ईमान वालों की ज़िन्दिगियों में मुहब्बते इलाही के आसार नज़र आते हैं। कितनी माँएं हैं जो आज भी अपने बेटों को दीने इस्लाम की सरबुलन्दी के लिए मैदाने जिहाद में भेजती हैं और कहती हैं कि जाइए और अपनी जान कुर्बान कर दीजिए।

> आज भी गर हां इब्राहीम सा ईमां पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा

> > (खुत्वात मुलफुक्कार 10/33-43)

# हज़रत मारूफ करख़ी रह० पर मुहब्बते इलाही

किताबों में लिखा है कि सिरी सिक्ती रह० ने एक बार ख़ाव

देखा और उन्हें कृयामत का मंजर दिखाया गया। उन्होंने देखा कि क्यामत का दिन है। लोग अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की हुज़ूर में खड़े हैं और उनमें एक आदमी है जो अल्लाह की मुहब्बत में मस्त और दीवानों की तरह अल्लाह की याद में लगा हुआ है। पूछा गया कि यह कौन है? तो अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने फ़रमाया, ऐ अहले मौक़फ़! ऐ यहाँ खड़े होने वाले लोगो! तुम इस बन्दे को हैरान होकर देख रहे हो। यह मेरा बन्दा मारूफ़ करख़ी है। इस पर मेरी मुहब्बत का जज़्बा तारी है। इसको उस वक़्स तक सकून नहीं मिलेगा जब तक मेरा दीदार नहीं कर लेगा। लिहाज़ा अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त उनको अपना दीदार अता फ़रमाएंगे तब उनके जिस्म में सुकून होगा। (ख़ुलाते ज़लफ़ुक्क़ार 5/300)

# मुहब्बते इलाही की पहचान

एक साहब कहते हैं कि मैं एक बांदी ख़रीदकर लाया। देखने में वह कमज़ोर सी थी, बीमार सी लगती थी। सारा दिन उसने घर के काम किए और इशा की नमाज़ के बाद मुझसे पूछने लगी कोई और काम भी मेरे ज़िम्मे है? मैंने कहा जाओ आराम कर लो। उसने कुज़ू किया और मुसल्ले पर आ गई और मुसल्ले पर आकर यह नफ़लें पड़ने लगी। कहने लगे में सो गया। तहज्जुद के बदत जंब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वह उस कदत अल्लाह तआ़ला से दुआ मांग रही थी। मुनाजात कर रही थी और मुनाजात में यह कह रही थी कि ऐ अल्लाह। आपको मुझसे मुहब्बत रखने की क्सम! आप मेरी यह बात पूरी फ़रमा दीजिए। कहते हैं कि जब मैंने यह सुना कि ऐ अल्लाह आपको मुझसे मुहब्बत रखने की क्सम तो मैंने उसको टोका और कहा, ऐ लड़की। यह न कह कि ऐ अल्लाह। आपको जो मुझसे

मुख्यत रखने की कुसम बल्कि यूँ कह कि ऐ अल्लाह! मुझे आपसे

मुहब्बत रखने की क्सम। फ्रमाते हैं कि जब उसने यह सुना तो नाराज़ होने लग गई, बिगड़ गई और कहने लगी मेरे मालिक! बात यह है कि अगर अल्लाह रब्बुलइज़्ज़ को मुझसे मुहब्बत न होती तो यूँ वह मुझको मुसल्ले पर न बिछता और आपको सारी रात मीठी नींद न सुलाता। आपको जो मीठी नींद सुला दिया और मुझे मुसल्ले पर बिठाकर जगा दिया, मेरे साथ कोई ताल्लुक तो है कि मुझे जगाया हुआ है। सुब्हानअल्लाह। एक वह वक्त वह या कि तहज्जुद के वक्त यूँ अपने रब से यूँ अपने ताल्लुक के वास्ते दिया करते थे, ऐ अल्लाह। आपको मुझसे मुहब्बत रखने की क्तम। वाकई अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त को उनसे मुहब्बत होती थी और उन लोगों को अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त को उनसे मुहब्बत होती थी और उन लोगों को अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त को उनसे मुहब्बत होती थी और उन लोगों को अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त को उनसे मुहब्बत होती थी और उन लोगों को अल्लाह

"لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين."(مسلم)

# मुहब्बते रसूल

# सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मुहम्मद बनाया गया फिर उसी नूर से मांग कर बज़्म कून ओ मकाँ संजाया गया वह मुहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्ने फ़ितरत का शाहिद भी मशहूद भी इल्म व हिकमत में वह ग़ैरमहदूद भी जाहिरन उम्मियों में उठाया गया

# मुहब्बते रसूल

# सल्ललहु अलैहि वसल्लम

मुहब्बते नववी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बशारत

एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्तु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी! मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। जिस वक्त आप सल्लब्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत हमारे दिलों में लहरे मारती हैं। हम सिज़िर होकर आप सल्लल्लाहु जलैहि वसल्लम की ज़ियारत से अपनी आँखों हो ठंडा कर लेते हैं। लेकिन जन्नत में तो आप (सल्लल्लाहु अतिह वसल्लम) बहुत आला दर्जी घर होंगे। वहाँ पर जगर आपकी ज़ियाल न हुई तो हमें जन्नत का क्या मजा आएगा। इसलिए उसी वक्त हज़ात जिबील अनैहिस्सलाम आएं और आकर ख़बर दी। आप सल्बलाह् अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को बुलाया और खुञ्चख्रबरी सुनई अादमी उसके साथ होगा जिससे उसको मुहबत والمرءمع من احب. होगी। सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्हुम फ़रमाते हैं कि पूरी ज़िन्दगी में ईमान के बाद जितनी खुशी इस हदीस से हुई किसी और हदीस से नहीं हुई क्योंकि यकीन हो गया कि आख़िरत में हमें हुज़ूर का साध न्सीय हो जाएगा। सखबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह मुख्यत करते थे। (खुत्वात जुलफ़्युक्तर: 2/104)

> मुहम्यद की मुहब्बत है तनद आज़ाद होने की खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की

# हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रिज़यल्लाहु अन्हु का इक्क़े रसूल

सहाबा किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे और उनमें पहला नम्बर हज़रत अबूबक सिद्दीके अकबर रिज़यल्लाहु अन्हु का था। हाफ़िज़ इब्ने हज़र रह० नक़ल करते हैं कि एक महिफ़ल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया, मुझे तीन चीज़ें बहुत महबूब हैं, ख़ुशबू, नेक बीबी और मेरी आँखों की ठंडक नमाज़ में है। हज़रत अबूबक सिद्दीक रिज़यल्लाह

अन्ह फ़ौरन बोल उठे ऐ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी तीन चीज़ें बहुत महबूब हैं, आपके चेहर-ए-अनवर को देखते रहना, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना माल ख़र्च करना और तीसरा यह कि मेरी बेटी आपके निकाह में है। अब ज़रा तीनों बातों का अंदाज़ा लगाइए कि इनका मर्कज़ और ज़ड़ कौन बनता है? वह नवी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक्दसः। जब हिजरत का हुक्म हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबूबक रिजयल्लाहु अन्हु के घर तश्रीफ ले गए। हजरत अबूबक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर दस्तक दी तो फ़ौरन हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर पूछा, ऐ अबूबक़ ! क्या आप जाग रहे थे ? अर्ज़ किया जी हाँ । कुछ अरसे से मेरा दिल महसूस कर रहा था कि जल्दी ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म होगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर मुझे अपने साथ ले जाने का शर्फ अता फ़रमाएंगे। बस मैंने उस दिन से रात का सोना छोड़ दिया कि कहीं ऐसा न हो कि आप तश्रीफ़ लाएं और मुझे जागने में देर हो जाए।

जंग तबूक के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फ्रमाया कि जिहाद के लिए अपना माल पेश करो। हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु अपने घर का आधा माल ले आए और सोचते रहे कि आज में हज़रत अबूबक़ रिज़यल्लाहु अन्हु से नेकी में बढ़ जाऊँगा। लेकिन जब सिद्दीके अकबर आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु

आलेहि वसल्लम ने पूछा ऐ अबूबक्र! अपने पीछे अपने बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़ आए? अर्ज़ किया अपनी बीवी बच्चों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ।

परवाने को चिराग़ है बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस

जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तो सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना गृम इन अल्फ़ाज़ में जाहिर कियाः

> لما رأيت نينا منجند لا ضاقت على بمرضهن الاولا فارتاع قلبي عند ذالك لهلاكه والعظم ما حيث كسير ياليتني من قبل لهلك صاحبي عييت في حدث على صخور.

जब मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात की हालत में देखा तो मकानात अपनी वुसअत के बावजूद मुझ पर तंग हो गए। उस बक्त आपकी बफात पर मेरा दिल लरज उठा और ज़िंदगी पर मेरी कमर टूटी रहेगी। काश! मैं अपने आका के इन्तिकाल से पहले कब में दफन कर दिया गया होता और मुझ पर पत्थर होते।

(खुत्बात जुलफुक्कारः 2/98)

# सिद्दीके अकबर के सिद्क व वफा की इन्तिहा

जब ग़ारे सौर में पहुँचने के लिए पहाड़ पर चढ़ने का दक्त था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँव के पंजे लगा रहे थे और हाथों के बल ऊपर चढ़ रहे थे। पूरा पाँव नहीं लगा रहे थे। इस तरह चढ़ने का मक्सद यह था कि कदनों के निशान न लगें ताकि दुश्मन कदमों के निशान देखकर पीछे न आ जाएं। जब हज़रत सिद्दीके अकबर रिज़यल्लाहु अन्हु ने यह देखा कि महबूब ज़मीन पर पाँच नहीं लगा रहे हैं सिर्फ पंजे लगा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के महबूब! अबूबक्र हाज़िर है, मेहरबानी फ्रमाइए। आप मेरे कंघों पर सवार हो जाइए। चुनौंचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके कंघों पर सवार हुए और वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गारे सौर तक पहुँचे। (ख़ुत्बाते ज़ुल्फ़ुक्कार 6/58)

> यह मैराजे मुहब्बत है यह ऐजाज़े मुहब्बत है हज़ारों ज़ख़्म खाकर मुस्कराना शादमा रहना

### गुलाब के फूल पर शबनम

इश्क व मुहब्बत की यह दास्तान भी अजीब है कि ग़ारे सौर में जिस सूराख़ पर सैय्यदना सिद्दीकं अकबर ने पाँव रखा हुआ या उसमें एक साँम था। उसने हज़रत अबूबक़ रिज़यल्लाहु अन्हु के पाँव मुबारक पर काट लिया। जैसे ही साँप ने काटा, हज़रत अबूबक़ रिज़यल्लाहु अन्हु को तकलीफ़ हुई और ज़हर ने असर किया। अदब की वजह से ज़बान से कोई लफ़्ज़ न निकाला कि कहीं मेरे मह्यूब सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम की नींद में ख़लल न आ जाए लेकिन दर्द की वजह से आँखों से आँसू आ गए और यह सआदत भी अल्लाह तआला ने हज़रत अबूबक़ रिज़यल्लाहु अन्हु को देनी थी कि जब आँसू गिरा तो ज़मीन पर नहीं बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलान के मुबारक गाल पर गिरा। चेहराए अक्दस पर आँसू पड़ते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। आपने पूछा

> आँसू गिरा है रुए रिसालते मआब पर कुर्बान होने आई है शबनम गुलाब पर

> > (खुत्वात जुलफ़ुक्कार ६/६३)

सुब्हानअल्लाह! हज़रत सिद्दीके अकवर रिज़यल्लाहु अन्हु का आँसू शबनम की तरह और मेरे आका महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़्सार गुलाब की तरह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अबूबक! क्यों रोते हो? अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! इस ज़हर की वजह से तकलीफ़ ज़्यादा है, इसलिए रो रहा हूँ। लिहाज़ा ताजदारे मदीना सरवरे काएनात फ़ख़ें मीजूदात सैय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि बुसल्लम ने अपने लुआबे मुबारक को उस ज़ख़्म के कृप्त लगाया जिसकी वजह से तकलीफ़ भी जाती रही और ज़ख़्म भी ठीक़ हो गया।

# अबूक्हाफ़ा के बेटे की सुनहरी वफ़ादारी

हैं. तीन रोज़ के बाद गारे सौर से निकलकर मदीना की तरफ़ रवाना हुए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि अबूबक्र कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी वाएं चलते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, अबूबका! यह क्या मामला है? अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के महबूब! जब पीछे चलता हूँ तो इर लगता है कि दुश्मन कहीं दाएं से न आ जाए तो इधर चलने लग जाता हूँ। फिर डर लगता है कि कहीं बाएं से न हमलावर हो तो उधर चलने लग जाता हूँ। जिस तरह शमा के गिर्द परवाना चक्कर लगा रहा होता है एक आशिक सादिक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द यूँ चक्कर लगा रहा था।

जब नबी अतैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे माबद के घर पहुँचे तो भूख की वजह से आगे सफ्र जारी रखना दुश्वार हो रहा था। हज्रस्त अवूबक्र सिद्दीक रिज्यल्लाहु अन्हु ने उम्में माबद की इजाज़त से बकरियों का दूध निकाला और नबी अतैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िदमत में पेश किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ूब जी भरकर पी लिया तो अवूबक्र सिद्दीक रिज्यल्लाहु अन्हु को ख़ुशी हुई। चुनाँचे बाद में किसी मौके पर किस्सा सुनाते हुए अवूबक्र सिद्दीक रिज्यल्लाहु अन्हु ने कहा, ﴿ نَا اللهُ الل

इश्के नबवी की यह कितनी प्यारी मिसाल है कि दूध तो महबूब पी रहे हैं और सच्चे आशिक का दिल ख़ुशी से फूला नहीं समाता हालाँकि भूख अबूबक सिद्दीक रिजयल्लाहु अन्हु को भी निढाल कर रही थी। जब मदीने तैय्यबा पहुँचे तो मदीने वालों ने दोनों मेहमानों का इस्तिक बाल किया मगर क्योंकि अन्सार ने पहले से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नहीं की थी लिहाज़ा वे ग़ल्ती से अबूबक सिद्दीक रिजयल्लाहु अन्हु के गिर्द जमा होने लगे। इत्तिबा इतनी कामिल थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबूबक सिद्दीक रिजयल्लाहु अन्हु में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। रफ्तार, बातचीत, चाल-ढाल, लिबास वगैरह में इतना मिलते थे कि नकल

और असल मे कोई फर्क करना मृश्किल था। हज़रत अमीर ख़ुसरो

रह० फरमाते हैं-

من تو شدم تو من شدی من جال شدم تو جال شدی تاکس محوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

में तू हो गया, तू मैं हो गया। मैं जान बन गया तू जान हो गया। अब कोई नहीं कह सकता कि मैं और हूँ और तू और है।

यह फ़ना-फ़िश्शेख़ का मुकाम है। (इश्के रसूलः स० 62)

# इक्के रिसालत मआब में आगे निकल गए

हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु फ्रिस्माते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया। मेरे पास काफी माल था। मैंने सोचा मैं आज अबूबक्र सिद्दीक रिज़यल्लाहु अन्हु से आगे निकल जाऊँगा। लिहाज़ा मैंने आधा माल सद्का किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा घर वालों के लिए क्या छोड़ा? मैंने अर्ज किया, इसके बराबर। इतने में अबूबक्र सिद्दीक रिज़यल्लाहु अन्हु भी अपना माल लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ﴿عَالِمَ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

यह सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ﴿لااسابقك الى मैं तुम्हारे साथ किसी चीज़ में मुक़ाबला नही करूंगा।

अल्लामा इकबाल रह० ने इस वाकिए को अजीब अंदाज़ में पेश किया है—

इतने में वह रफ़ीके नबुब्बत भी आ गया जिससे बिनाए इश्क ओ मुहब्बत है उस्तवार ले आया अपने साथ वह मर्दे वफ़ा सरशस्त हर चीज़ जिसका चश्मे जहाँ में हुआ एतिबार मुल्के यमीनो दिरहमो दिनारो रख़्त ओ जिन्स अस्प कमर सुमो शुतरो कातिरो हम्मार बोले हुज़ूर चाहिए फिक्के अयाल भी कहने लगा वह इश्को मुहब्बत का राजदार ऐ तुझ से दीदए मय ओ अंजुम फरोग गीर ऐ तेरी ज़ात बाइसे तकवीन रोज़गार परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा और रसूल बस

(इशके रसूलः स० 65)

# इश्क् ने मशक्कृत में हलावत पैदा कर दी

एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अधूबक्र रिज़यल्लाहु को फटे कपड़ों में देखा तो फ्रमाया ऐ अबूबक्र! तुम पर एक वक्त कितना ख़ुशहाली का था। अब तुम्हें दीन की वजह से कितनी मुशक्कते उठानी पड़ रही हैं। हज़रत अबूबक्र रिज़यल्लाहु अन्हु एकदम तपड़ कर बोले,

اما أو عشت عمرالنيا وعذاب به جمعيا اشد العذاب لايفرجني قرج الملح.

अगर सारी ज़िन्दगी इसी मुशक्कृत में गुज़ारूं और शदीद अज़ाब में मुब्तला हूँ फिर भी दोस्त की दोस्ती में जो वुसअत और कुशादगी है वह हासिल नहीं होती। (इशके रसूल स० 66)

# अगर कुबूल हो जाए तो ज़हे नसीब

हज़रत अबूबक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार अपने घर में रो रोकर दुआ मांग रहे थे। जब फ़ारिग़ हुए तो घरवालों ने पूछा क्या वजह थी? फ़रमाया कि मेरे पास कुछ माल है जो मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्तलाम की ख़िदमत में पेश करना चाहता हूँ मगर देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का नीचे होता है। मैं अपने आका की इतनी बेअदबी नहीं करना चाहता। इसलिए रब्बे काएनात से रो रोकर दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह मेरे महबूब के दिल में पह बात डाल दे कि वह अबूबक के माल को अपना समझकर खर्च करे। इसलिए दुआ क़ुबूल हुई। हदीस पाक का ख़ुलासा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबूबक रिज़यल्लाहु अन्हु के माल को अपने माल की तरह ख़र्च करते थे। एक हदीस पाक में है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इर्शाद फ्रमाया,

### ﴿ انْ مِنْ امْنَ النَّاسِ عَلَى فِي صَحِبَهُ وَمَا لَهُ ابُوبِكُو ﴾

बेशक लोगों में सबसे घड़ा मोहसिन ख़िदमत और माल के एतिवार से अबूबक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) है। (इश्के रसूल सo 66)

# सिद्दीक़े अकबर के इश्क़ व बफ़ा की हद तो देखिए

प्क दफ्रा नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ् में ये। कुफ्फ़ार ने आकर नवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचानी शुरू कर दी। एक काफ़िर कहीं बाहर से निकला। उसने अबूबक रिज़यल्लाहु अन्हु को देखा और कहने लगा ﴿وَالِمُ اللَّهُ ﴾ कि तू अपने दोस्त का ख़्याल कर कि उसको तो कुफ्फ़ार तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। आप भागे हुए मस्जिद में पहुँचे और मजमे को चीरकर अन्दर गए और फ़रमाने लगे, ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ क्या तुम उस हस्ती को मारना चाहते हो जो यह कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है?

अब काफिरों ने नवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर उनको मारना शुरू कर दिया। रिवायत में आया है कि सिद्दीके अकबर रिज़यल्लाहु अन्हु ज़बान से सिर्फ़ इतना कह रहे थे جبرکت با دالمجلال कािफ़रों ने इतना मारा कि बेहोश हो गए। उस वक्त उनके

क्बीले के लोग वहाँ पहुँचे और उन्हें उठाकर घर ले आए, बहुत देर के बाद होश में आए, रात गुज़र गई। जब होश में आए तो वालिदा ने कहा बेटा कुछ खा लो। उस वक्त अबूबक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वालिदा से पूछा अम्मा! मुझे बताओ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस हाल में हैं? उसने कहा बेटा! तेरा अपना हाल यह है कि जिस्म ज़ख़्मों से चूर-चूर हो चुका है। अब भी पूछ रहे हो कि उनका क्या हाल है? फुरमाया हाँ, जब तक मुझे उनके हाल का पता नहीं चलेगा मैं कुछ नहीं खाऊँगा। उनकी वालिदा ने कहा मुझे तो नहीं पता कि वह किस हाल में है? अबूबक़ रज़ियल्लाह़ अन्हु ने उम्मे जमील रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम बताया और फ़रमाया कि उनके पास जाइए, वह आपको बताएंगी। लिहाजा उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दारे अरकम में हैं। जब नबी अलैहिस्सलात् वस्सलाम को पता चला तो अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी वालिदा के साथ दारे अरक्म पहुँचे। रिवायत में आता है कि जब सिद्दीक़े अकबर दारे अरकम पहुँचे तो सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की इस कैफियत को देखकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु का बोसा लिया और उसके बाद सहाबा रज़ियल्लाह अन्हुम ने अबूबक रज़ियल्लाहु अन्हु का बोसा लिया, सुद्हानअल्लाह। (खुत्बात जुलफ़क्कारः 6/51)

> मरकर किसी की ज़ुल्फ़ पे मालूम हो तुझे फ़ुरकृत की रात कटती है किस पेच ओ ताब में

## सिद्दीके अकबर रिज़यल्लाहु अन्हु की नेकियाँ सितारों की मानिन्द

एक दफ़ा हज़रत आएशा रज़ियल्लाहु अन्हा आराम फ़रमा रही थीं। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। उनके दिल में ख़्याल आया कि आसमान पर जितने सितारे हैं उतनी नेकियाँ भी किसी की होंगी। उन्होंने यही सवाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि क्या किसी की नेकियाँ भी सितारों के बरावर होंगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ उमर रिज़यल्लाहु अन्हु की होंगी। यह सुनकर हज़रत आएशा रिज़यल्लाहु अन्हा ख़ामोश हो गर्यी। फिर थोड़ी देर के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद पूछा, आएशा! तुम सोच रही होगी कि मेरे वालिद का नाम नहीं लिया। कहने लगीं, जी हाँ बिल्कुल यही सोच रही थी, फरमाया, आएशा! उनकी बात क्या पूछती हो उनकी तो गारे सौर में गुज़ारी हुई एक रात की नेकियाँ आसमान के सितारों से भी ज़्यादा हैं, सुन्हानअल्लाह। (खुल्बात जुलफ़ुक़्कार: 6/68)

#### तेरी रात का मुकाम

हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु अपनी ज़िन्दगी में हज़रत अबूबक़ रिज़यल्लाहु अन्हु से कहा करते थे आप मेरी सारी ज़िन्दगी की नेकियाँ ले लीजिए और मुझे ग़ारे सीर वाली तीन रातों की नेकियाँ दे दीजिए क्योंकि मुझे उन तीन रातों की नेकियाँ अपनी सारी ज़िन्दगी की नेकियों से ज़्यादा नज़र आती हैं। इश्क व मुहब्बत ने इन नेकियों को किस कृद्र कीमती बना दिया। (ख़ुत्बात ज़्लफ़्क्कारः 6/69)

#### इश्क व मुहब्बत के चंद बिखरे मोती

जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्जुल-वफ़ात की हालत में थे तो हज़रत अबूबक़ रिज़यल्लाहु अन्हु नमाज़ की इमामत करवाते थे। एक बार नमाज़ पढ़वा रहे थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तश्रीफ़ लाए तो अबूबक़ रिज़यल्लाहु अन्हु फ़ीरन पीछे हटे। नमाज़ से फ़ारिग़ होने पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, अबूबक़! में ख़ुद तुम्हें हुक्म कर चुका थां तौ तुमको अपनी जगह पर खड़े रहने से कौन सी चीज़ रुकावट थी। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! अबू कहाफ़ा का बेटा इस लायक नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बढ़कर नमाज़ पढ़ाए।

जब नबी अलैहिस्सलातु बस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फ्रमा लिया तो सहाबा किराम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हज़रत उमर जैसे बड़े दर्जे के सहाबी हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए कि जिसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि चसल्लम फ़ौत हो गए, मैं उसका सर क्लम कर दूँगा। जब अबूबक्र रिज़यल्लाहु अन्हु को पता चला तो आप तश्रीफ़ लाए। बुख़ारी शरीफ़ में है,

> قجاء ابویکر وکشف عن رمنول الله صلی علیه و سلم فقبله قال بایی انت وامی طبت حیاو میتا.

बस अबूबक रिज़यल्लाहु अन्हु आए और नबी अलैहिस्सलातु दस्सलाम के चेहरे से चादर हटाकर माथे का बोसा लिया और कहा आप पर मेरे माँ-बाप कुर्बान। आपने ज़िन्दगी भी पाकीज़ा गुज़ारी और पाकीज़गी से ही ख़ालिक को जा मिले।

हज़रत सिद्दीके अकबर रिज़यल्लाहु अन्हु को कुछ अलामतों से पता चल चुका था कि अब महबूब से जुदाई होने वाली है। इसलिए जब सूरः नसर नाज़िल हुई तो सहाबा किराम खुश हुए मगर आशिके जार अबूबक्र रिज़यल्लाहु अन्हु दिल थामकर मस्जिद के कोने में रोने बैठ गए। सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्हुम ने कहा लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाख़िल होंगे तो यह ख़ुशी का पैग़ाम है। फरमाया, हाँ लेकिन जब काम पूरा हो गया तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो महबूबे हक़ीके से जा मिलेंगे। मैं जुदाई के तसव्बुर से बैठा रो रहा हैं।

जब फतेह मक्का के दिन अबूबक रिजयल्लाहु अन्हु के वालिद

अबू क्हाफा ईमान लाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ख़ुशी का इज़्हार फ़रमाया। इस पर सच्चे आशिक ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको दीने हक के साथ मेजा है कि उनके इस्लाम लाने से मुझे आपके चचा अबू तालिब के इस्लाम लाने की ज्यादा ख़ुशी होती।

हज़रत अबूबक रिज़यल्लाहु अन्तु इश्के रसूल में इतना कमाल हासिल कर चुके थे कि अब उनको अपने महबूब की शान में ज़रा सी गुस्ताख़ी भी बरदाश्त नहीं थी। चुनाँचे ईमान लाने से पहले एक बार उनके वालिद ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई ना मुनासिब बात कर दी तो हज़रत अबूबक रिज़यल्लाहु अन्तु ने एक ज़ोरदार वप्पड़ रसीद किया। एक बार अबूजहल ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई गुस्ताख़ी की तो अबूबक रिज़यल्लाहु अन्हु शेर की तरह उस पर झपटे और फ्रमाया, तू दफा हो जा और जाकर लात व मनात की शर्मगाह को चाट। यह सबूत है इस बात का कि इश्कृ मसलेहत अदिश नहीं हुआ करता।

जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया तो मदीने के आसपास के लोग दीने इस्लाम से फिर गए। सियासी ह्यलात ने नाज़क हो गए। अक्सर सहाबा की राए थी कि उसामा रिज़यल्लाहु के लश्कर को वापस बुला लिया जाए जिस को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसर व रोम के मुकाबले में रवाना कर चुके थे लेकिन हज़रत अबूबक रिज़यल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अबूबक से हर्गिज़ नहीं हो सकता कि उस लश्कर को वापस करे जिसे अल्लाह के महबूब ने आगे मेजा है। मैं उस लश्कर को हर्गिज़ वापस नहीं बुलाऊँगा चाहे मुझे यह यकीन हो कि कुत्ते हमारी टांगे खींच कर ले जाएंगे। इश्क का फैसला अक्ल के फ़ैसले के ख़िलाफ था। लेकिन दुनिया ने देखा कि ख़ैर उसी में थी। साजिशें अपने आप दम तोड़ गयीं। दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए, सियासी हालात की काया पलट गई। इश्क एक बार फिर जीत गया।

हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वफ़ात से कुछ घंटे पहले हज़रत आएशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात किस दिन हुई और कितने कपड़ों में कफ़न दिया गया। मक़सद यह था कि मुझे भी वफ़ात का दिन और कफ़न नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह नसीब हो। ज़िन्दगी में तो मुशाबिहत थी ही सही मरने में भी मुशाबिहत मतलूब थी।

अल्लाह अल्लाह यह शौक् इन्तिहा है आख़िर थे जो सिद्दीके अकबर बल्कि आशिके अकबर

हज़रत अबूबक्र रिज़यल्लाहु अन्हु ने वफ़ात से पहले वसीयत की थी कि जब मेरा जनाज़ा तैयार हो जाए तो रीज़-ए-अक़्दस के दरवाज़े पर ले जाकर रख देना अगर दरवाज़ा खुल जाए तो वहाँ दफ़न कर दें वरना जन्नतुल-बक़ी में दफ़न करना। लिहाज़ा जब आप का जनाज़ा दरवाज़े पर रखा गया तो ﴿الشَّالِ الْعَالِي الْعَلِي الْعَالِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَيْدِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَيْدِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَيْدِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَيْدِي الْعَلَيْدِي الْعَلِي الْعَلَيْدِي الْعَلَيْدِي الْعَلَيْدِي الْعَلِي الْعَلَيْدِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَيْدِي الْعَلِي الْعَلِي

और एक आवाज सब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सुनी, कहा, ﴿﴿﴿الحبب الىالحبب الىالحبب الىالحبب المالحب الما

> जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पे उम्र भर की बेंकरारी को क़रार आ ही गया

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अनोखे नमूने

सैय्यदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ही साफ और निखरी

हुई शिख्रिसयत के मालिक थे। जब कुफ़ की हालत में थे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करने की नीयत से घर से निकले। जब ईमान कुबूल कर लिया तो बैतुल्लाह शरीफ़ के करीब होकर ऐलान किया, ऐ कुरैशे मक्का! अब मुसलमान खुल्लम खुल्ला नमाज़ पढ़ेंगे। जो अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करवाना चाहता है वह उमर के मुकाबले में आए। आपके ईमान से अल्लाह तआला ने मुसलमानों को ताकृत बख़्शी। एक बार दिल में आया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे अपनी जान के अलावा हर चीज़ से ज्यादा अज़ीज़ हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक्तिकृत को वाज़ेह फ्रमाया तो कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी! अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अज़ीज़ हैं। फिर सारी जिन्दगी इसी पर जमे रहे। इस जमे रहने पर कुछ मिसालें नीचे लिखी हैं:

1. फतेह मक्का में हजरत अब्बास रिज़यल्लाहु अन्हु अपने ख्रच्चर पर सवार हजरत अबू सुफियान बिन हर्ब को बिठाकर लाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में अर्ज किया ऐ अल्लाह के नबी! मैंने अबू सुफियान को पनाह दी। हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के नबी इस दुश्मने खुदा ने आपको बहुत तकलीफ़ें पहुँचार्यी मुझे इजाज़त दें कि मैं इसका सर काट दूँ। हज़रत अब्बास रिज़यल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु की तरफ़ मुतवज्जेह होकर कहा कि ऐ उमर! अगर अबू सिफ़्यान क़बीला बनी अदी में से होते तो आप ऐसा न कहते। जवाब में हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने कहा ऐ अब्बास! जिस दिन आप इस्लाम लाए तो आपका ईमान लाना मुझे अपने दालिद ख़्ताब के ईमान लाने से ज़्यादा महबूब था इसलिए कि आपके ईमान लाने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़ुशी हुई थी। इससे मालूम हुआ कि हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु अपने आकृत की ख़ुशी को हर चीज़ पर

तरजीह देते थे।

(बेहिकी, बज़्ज़ार, असाबा)

2. नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक बार एक यहूदी और मुनाफ़िक मुक़दमा पेश हुआ। क्योंकि यहूदी हक पर था लिहाज़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके हक में फ़ैसला दे दिया। मुनाफिक ने सोचा कि हज़रत उमर रिजयल्लाहु अन्हु यूहदियों पर सख़्ती करते हैं। ज़रा उनसे भी फ़ैसला करवा लें। जब हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ैसला दे चुके हैं और यह मुनाफ़िक अपने हक में फ़ैसला करवाने की नीयत से मेरे पास आया है। आप अपने घर से तलबार लाए और मुनाफ़िक की गर्दन उड़ा दी। फिर कहा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ैसले को नहीं मानता उमर उसका इसी तरह फ़ैसला करता है।

(तारीख़ ख़ुलफ़ा स० 88)

 हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु जब विसाले नबवी का यकीन हो गया तो उन्होंने यह कलिमात कहे

يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى انت وامى لقد كنت تخطبنا على جذع النخلة فلما كثر الناس اتخذت منبوا لنسمعهم فحن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن فاتتك اولى بالحنين اليك نسافا زقهما.

या रस्लुल्लाह! आप पर मेरे माँ-बाप सुर्वान हों। आप खजूर के एक तने के साथ हमें खुत्बा दिया करते थे। जब लोगों की कसरत हुई तो आपने एक मिम्बर बनवाया ताकि सब को आवाज़ पहुँचा सकें। आप मिम्बर पर बैठे तो पेड़ आपकी जुदाई पर रोने लगा। आपने अपना हाथ उस पर खा तो वह ग्रुप हुआ। जब एक तने का आप की जुदाई में यह हाल हुआ तो आपकी उम्मत को आपके फिराक पर ज्यादा नाला व फ्रियाद करने का हक पहुँचता है।

(अजुमते इस्लाम स० 7)

- 4. हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़यल्लाहु अन्हुमा का वज़ीफ़ा साढ़े तीन हज़ार और अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़यल्लाहु अन्हुमा का वज़ीफ़ा तीन हज़ार मुक्रिर किया। इब्ने उमर ने पूछा कि आपने उसामा को तरजीह क्यों दी। वह किसी जंग में मुझसे आगे नहीं रहे। हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि उसामा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुम्हारे से ज़्यादा महबूब था और उसामा का बाप तुम्हारे बाप से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यारा था। वस मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब को अपने महबूब पर तरजीह दी। (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाकिब बिन हारसा)
- 5. एक बार हजरत उमर रिजयल्लाहु अन्हु ने शिफा बिन्त अब्दुल्लाह अदिवया को बुला भेजा। वह आयीं तो देखा कि आतिका बिन्ते उसैद पहले से मौजूद थीं। कुछ देर बाद हज़रत उमर रिजयल्लाहु अन्हु दोनों को एक-एक चादर दी लेकिन शिफा की चादर कम कीमत की थी। उन्होंने कहा कि में आपकी चचा ज़ाद वहन हूँ और इस्लाम में पुरानी हूँ, आपने मुझे ख़ास इसी मकसद के लिए बुलाया है, आतिका यूँही आ गई थीं। आप ने फ़रमाया वाकई यह चादर मैंने तुम्हें देने के लिए रखी थी लेकिन जब आतिका आ गयीं तो मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिश्तेदारी का लिहाज़ करना पड़ा।

(असाबा, तज़्किरा आतिका बिन्त उसैद)

6. अपने दौरे ख़िलाफ़त में हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु एक बार रात को गश्रत कर रहे थे। आपने एक घर से किसी के अश'आर पढ़ने की आवाज़ सुनी। जब क़रीब हुए तो पता चला कि एक बूढ़ी जीरत नबी अलैहिस्सलातु यस्सलाम की मुहब्बत और जुदाई में अश'आर पढ़ रही है। हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु की आँखों में आँसू आ गए और दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी औरत ने हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु को देखा तो हैरान हुई और कहने लगी अमीरुल मुमिनीन आप रात के वक्त मेरे दरवाज़े पर। आपने फ्रमाया हाँ मगर एक फ्रियाद लेकर आया हूँ कि वह अश'आर मुझे दोबारा सुना दो जो आप पढ़ रही थीं। बूढ़ी औरत ने अश'आर पढ़े—

صلى عليسه الطيبون الاخيار ينا ليت شعرى والمثنايا اطوار هل تجمعني وحبيبي الدار

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेक और अच्छे लोग दरूद पढ़ रहे हैं। वह तो रातों को जागने वाले और सुबह के वक्त रोज़ा रखने वाले थे। मौत तो आनी ही है। काश मुझे यकीन हो जाए कि मरने के बाद मुझे महबूब का विसाल नसीब होगा।

हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु वहीं ज़मीन पर काफी देर तक रोते रहे। दिल इतना गृमज़दा हुआ कि कई दिन बीमार रहे।

### हज़रत उस्मान रिज़यल्लाहु अन्हु की उलफ़त व मुहब्बत बारगाहे नबुब्बत में

1. जब सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उस्मान रिज़यल्लाहु अन्हु को नुमाइन्दा बनाकर मक्का मुकर्रमा भेजा गया तो कुरैशे मक्का ने मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं दी। जब सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्हुम का पता चला तो वह बहुत दुखी हुए। बाज़ ने कहा कि वह ख़ुश्राकिस्मत हैं कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करके आएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि उस्मान मेरे बग़ैर तवाफ़ नहीं करेंगे। हज़रत उस्मान रिज़यल्लाहु अन्हु वापस आए तो सहाबा किराम ने पूछा कि क्या बैतुल्लाह का तवाफ़ भी किया? उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की क्सम! मुझे

तवाफ करने के लिए छुरैश इसरार करते रहे अगर मैं वहाँ एक साल भी ठहरता तो नबी अतैहिस्सलातु वस्सलाम के बगैर तवाफ न करता।

2. एक बार हज़रत उस्मान रिज़यल्लाहु अन्हु जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबूबक व हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हुमा के साथ अपने यर की तरफ़ चले तो हज़रत उस्मान रिज़यल्लाहु अन्हु सारे रास्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़दम मुबारक की तरफ़ देखते रहे। सहाबा किराम ने जब यह बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताई तो आपने हज़रत उस्मान रिज़यल्लाहु अन्हु से इसकी वजह मालूम की। आपने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के महबूब आज मेरे घर में इतनी मुक़दस हस्ती आई है कि मेरी ख़ुशी की हद नहीं। मैंने नीयत की थी कि आप जितने क़दम अपने घर से चलकर यहाँ आएंगे मैं उतने गुलाम अल्लाह के रास्ते में आज़ाद करूंगा।

(जामे-उल-मौजिज़ात)(इश्के रसूल स० 72-73) कुछ नहीं मांगता दुनिया से यह शैदा तेस

इसको बस चाहिए नक्शे कफ ओ पा तेरा

## हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की अक़ीदत व मुहब्बत बारगाहे रिसालत में

1. हज़रत अली रिज़यल्लाहु अन्हु को अपने लड़कपन से ही सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गहरा ताल्लुक था। इसीलिए आफ़ताबे रिसालत की किरने जैसे ही उर्गी उन्होंने लड़कों में से सबसे पहले ईमान लाने की सआदत हासिल की। छोटी उम्र में इन्सान में ख़ौफ़ और डर ज़्यादा होता है मगर इश्क का यह असर है कि इन्सान को नतीजे से बेपरवाह बना देता है। लिहाज़ा

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईमान कुबूल करने में देर नहीं

लगाई। जब नबी अलैहिस्सलात् वस्सलाम ने हिजरत का इरादा फ़्रमाया तो उस यक्त आपके पस लोगों की अमानतें मीजूद थीं। इस सादिक और अमीन जात ने हज़रत अली रिज़यल्लाहु अन्हु को चुना और हुक्म दिया कि अली! जुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और सुबह को अमानतें लोगों के सुपुर्द कर देना। हज़रत अली की दिलेरी य बहादुरी पर क़ुर्बान जाएं कि वह बिला ख़ौफ़ व ख़तर चारपाई पर लेट गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर जान की बाज़ी लगा देना उनका महबूब मञ्चग़ला था।

 हज़रत अली रिज़यल्लाहु अन्हु ने नवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आख़िरी गुस्ल देते हुए जो तारीख़ी अल्फाज़ कहे वे पूरी उम्मत के जज़्बात की तर्जुमानी करते हैं:

मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान, आपकी बफ़ात से वह चीज़ जार्त। रही जो किसी दूसरी की मौत से नहीं गई थी यानी 'वही आसमानो' का सिलसिला कट गया। आपकी जुदाई अज़ीम सदमा है अगर आपने सब्र का हुक्म न दिया होता और आह व ज़ारी से मना न किया होता तो हम आप पर आँसू बहाते जबिक दर्द का और ज़ख़्म का ईलाज फिर भी न होता (इक्के रसूल स० 75-74)

> अजब चीज़ है इश्के शाहे मदीना यही तो है इश्के हक़ीक़ी का ज़ीना है मामूर इस इश्क से जिसका सीना उसी का है मरना उसी का है जीना

# हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मुहब्बत नववी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

हिजरत के मौके पर गारे सौर में हज़रत असमा राज़ियल्लाहु अन्हा

नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले दिन खाना पहुँचा आयीं। जब दूसरे दिन पहुँचाने के लिए गयीं तो रिवायत में आता है कि उनके माथे पर ज़ढ़म था और कुछ ग़मगीन सी थीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो पूछा असमा! आज मुझे तुम परेशान और गृमज़दा नज़र आती हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो उनकी आँखों से आँसू आ गए। पूछा असमा! क्या बात है?

अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के महबूब! कल जब मैं आपको खाना देकर वापस गई तो रास्ते में अबू जहल मिल गया। उसने मुझे पकड़ लिया और कहने लगा ऐ अबूबक्र की बैटी! तुझे पता होगा कि तेरे वालिद और तुम्हारे पैगम्बर कहाँ हैं? मैंने जवाब में कह दिया कि हाँ मुझे पता है। यह कहने लगा मुझे बताओ। मैंने कहा मैं नहीं बताऊँगी। उसने मुझे धमकाया और डराया और कहने लगा कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, सख़्त सज़ा दूँगा। मैंने कहा मैं हर्गिज़ नहीं बताऊँगी। ऐ अल्लाह के महबूब उसने मुझे एकदम ज़ोर का थप्पड़ लगाया तो मैं नीचे गिरी, पत्थर पर मेरा माथा लगा, उससे ख़ून निकल आया और मेरी आँखों में से आँसू निकल आए। फिर उसने मुझे बालों से पकड़कर खड़ा किया और कहा कि बता दो वरना तुझे मारूंगा। ऐ अल्लाह के नबी मैंने उसे कहा ऐ अबू जहल! मेरी जान तो तेरे हवाले है मगर मैं मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरे हवाले नहीं करूंगी। यह मुसलमान औरतों की मुहब्बत व वफ्त की मिसाल—

जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया

(खुत्वात जुलफुक्कार ६/५७, इश्के रसूल स० ६१)

# एक सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा का इश्के नबवी

जंग ओहद के दौरान मदीना मुनव्वरा में ख़बर फैल गई कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस ख़बर के फैलते ही मदीने में कोहराम मच गया। औरतें रोती हुई घरों से बाहर निकल आयीं। एक अन्सारी औरत ने कहा जब तक इसकी खुद तसदीक न कर लूँ मैं इसे तसलीम नहीं करूगी। लिहाज़ा वह एक सवारी पर बैठी और अपनी सवारी को उस पहाड की तरफ भगाया। काफ़ी क़रीब आयीं तो एक सहाबी आते हुए मिले। उनसे पूछती मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ﴿مَا بِالْ مَعْمَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ ﴾ . हैं का क्या हाल है? उसने कहा मुझे हुज़ूर का हाल मालूम नहीं मगर हाँ तेरे बेटे की लाश फुलाँ जगह पड़ी है। इस औरत को उसके जवान उम्र बेटे की शहादत की ख़बर मिली मगर वह टस से मस नहीं हुई। उस माँ के दिल में इश्के रसूल ने इतना असर डाला हुआ था कि बेटे की शहादत की ख़बर सुनी मगर कोई परवाह न की। सवारी आगे बढ़ाती हैं। एक और सहाबी मिले पूछती हैं, وما بال محمد صلى الله عليه والله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الله على الله عليه الله عليه عليه الله عليه على الله عليه मुहम्पद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया मुझे मालूम नहीं लेकिन हाँ तेरे शौहर की लाश फ़लाँ जगह पड़ी है। यह औरत फिर भी टस से मस नहीं हुई और आगे बढ़ी, किसी और से पूछा, ﴿ الله عليه وسلم بلج मूहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? जवाब मिला मुझे मालूम नहीं लेकिन हाँ तेरे वालिद की लाश फ़लाँ जगह पड़ी है। इसी तरह भाई की लाश के बारे में बताया गया कि फलाँ जगह पड़ी है मगर यह औरत टस से मस नहीं हुई। आगे एक और सहाबी मिले। पूछती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ﴿ما بال محمد صلى الله عليه ﴾ हैं, क्या हाल है? उन्होंने कहा फुलाँ जगह मौजूद हैं। चुनाँचे सवारी को

उधर बढ़ाती है। जब वहाँ पहुँची तो हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर का एक कोना पकड़कर कहा,

### ﴿كل مصيبة بعد محمد صلى الله عليه وسلم سهل. ﴾

मेरे ऊपर तमाम मुसीबतें हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के बाद आसान हो गयीं। (ख़ुत्बात ख़ुलफ़ुक़्कार 2/102)

# आख़िरी हसरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत

गज़व-ए-ओहद के मैदान में एक सहाबी ज़ख़्मी हुए। ख़ून बहुत निकल जाने की वजह से मरने के करीब हो गए थे। एकदम दूसरे सहाबी उनके क़रीब आए और पूछा आपको किसी चीज़ की तमन्ना है? अर्ज़ किया हाँ, उन्होंने कौन सी? जवाब मिला कि आख़िरी वक़्त में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहता हूँ। उन्होंने ज़ख़्नी मुजाहिद को अपने कंधे पर उठाया और उनको लेकर तेज़ी से उस तरफ़ भागे जहाँ रसूले अकरम तश्रीफ़ फ़रमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर उतारा और कहा कि आपके महबूब आपके सामने हैं। जब नाम सुना तो मजाहिद के दिल में बिजली की लहर दौड़ गई कि फ़ौरन ताकृत बहाल हो गई। अपने चेहरे को हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया दीदार करते ही उनकी हालत ग़ैर हो गई और उन्होंने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। (खुत्बात जुलफुक्कार 1/104, इश्के इलाही स० 74)

> निकल जाए दम तेरे कृदमों के नीचे यही दिल की हसरत यही आरजू है

तेरी मैराज के तू लौह ओ कलम तक पहुँचा मेरी मैराज के मैं तेरे क़दम तक पहुँचा

#### हज़रत हुज़ैफा का जज़्ब व इश्क

जंगे ख़न्दक के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत महसूस की कि किसी तरह दुश्मनों का प्रोग्राम मालूम किया जाए। हज़रत हुज़ैफ़ा रिज़यल्लाहु अन्हु क़रीब ही मौजूद थे मगर उनके पास कोई हथियार नहीं था और न ही सर्दी से बचने के लिए कोई चादर थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जाएं और दुश्मनों के ख़ेमे से उनकी ख़बर लाएं। हज़रत हुज़ैफ़ा रिज़यल्लाहु अन्हु ने आक़ा के हुक्म पर सर्दी की कोई परवाह न कि और तैयार हो गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ देकर खाना फ़रमाया। हज़्रत हुज़ैफ़ा रिज़यल्लाहु अन्हि वसल्लम ने दुआ देकर खाना फ़रमाया। हज़्रत हुज़ैफ़ा रिज़यल्लाहु अन्हि वसल्लम की दुआ से मेरा ख़ौफ़ और सर्दी बिल्कुल दूर हो गई। जी हाँ यह इश्क़ था जिसने दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का ऐसा ज़ज़्बा पैदा कर दिया। (ख़ुल्वात जुलफ़ुक़्क़ार 2/102)

# महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक़ में तना सिसकने लगा

खजूर के एक तने को आप सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम से मुहब्बत थी। आपने जब मस्जिदे नबवी बनाई तो उसमें मिम्बर नहीं था। मस्जिद के अंदर खजूर का एक तना था। उसी के साथ टेक लगाकर आप खुत्बा दिया करते थे। कुछ अरसे के बाद एक सहावी तमीमदारी ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! अगर इजाज़त दें तो एक मिम्बर बना लिया जाए। आपने इजाज़त दे दी। लिहाज़ा एक मिम्बर बना लिया गया। अगली दफा जब खुत्बा देने का वक्त आया तो मिम्बर पर आ खड़े हो गए और खुत्बा देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद खजूर के तने में से इस तरह रोने की आवाज आने लगी जैसे कोई बच्चा बिलक-बिलक कर रोता है। सब लोगों ने हैरान होकर उस तने को देखा। हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे दुतरे और खजूर के तने के क्रीब गए। उसके ऊपर प्यार से हाथ रखा और उसको दिलासा दिलाया। हदीस की किताबों में लिखा है कि हुजूर ने उसको गले से लगाया तब वह तना इस तरह सिसिकियाँ लेते हुए चुए हुआ जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के सीने से लगकर चुए होता है। खजूर के तने को इतनी मुहब्बत थी। ऐ काश! हमें प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खजूर के तने जैसी मुहब्बत नसीब हो जाती।

#### हज़रत उम्मे हबीबा का इश्के नबी

उम्मुल मुमिनीन सैय्यदा उम्मे हबीबा रिज़यल्लाहु अन्हा अपने घर में मौजूद थीं कि आपके वालिद जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे किसी काम के लिए मदीना तैय्यवा आए। सोचा कि चले अपनी बेटी से मिलता हूँ। उनके घर आए। जब बैठने लगे तो चारपाई के ऊपर बिस्तर बिछा हुआ था। उम्मे हबीबा ने दौड़कर बिस्तर को जल्दी लपेट दिया। कहने लगीं आप मेरे वालिद हैं इसमें यक्तीनन कोई शक नहीं। आप जानते हैं कि यह बिस्तर अल्लाह के प्यारे पैगम्बर का है इसलिए मैं किसी काफ़िर और मुशरिक का इस बिस्तर पर बैठना गवारा नहीं कर सकती। (खुत्बाते ज़लफ़ुक्कार 2/98)

# शायरे रसूल के इश्क भरे अश'आर

हज़रत हिस्सान बिन साबित रिज़यल्लाहु अन्हु को शायरे रसूल

होने का ऐज़ाज़ हासिल है। वह आलमे इश्क व मस्ती में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो आप की तारीफ़ में अश्च अश्वर लिखते थे। फ्रमाते हैं:

واجمعل منك لجاتلة النساء فكانكا قد خلقت كما تشاء واحسين منك ليم ترقط عيني خيليقيت ميبرأ من كل عيسب

ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! इतने हसीन व जमील हैं कि किसी आँख ने ऐसा देखा ही नहीं। ऐसा ख़ूबसूरत बेटा किसी माँ ने जना ही नहीं। आप तो ऐसे पैदा हुए हैं कि जैसे कि आपको आपकी मरज़ी के मुताबिक पैदा किया गया हो। (ख़ुत्बाते ज़ुलफ़ुक़्क़ार 2/101)

#### अब किसी को देखूँ गवारा नहीं

कुछ सहाबा किराम सुबह होते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने आ जाते थे। उन्होंने कस्में खा ली थीं, हम सुबह उठते ही आपकी ज़ियारत करेंगे। आपकी ज़ियारत से पहले किसी को चेहरा नहीं देखेंगे। चुनाँचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रिज़यल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद नाबीना होने की दुआ की और उसी वक्त नाबीना हो गए। (ख़ुत्बाते ज़लफ़क्कार 2/205)

## अज़ाने बिलाली पर मदनी परवानों का आह व फ़ुगां

एक बार हज़रत बिलाल रिज़यल्लाहु को ख़्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बिलाल! यह कितनी बेताल्लुकी है कि तुम हमें मिलने ही नहीं आते।

यह सुनते है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की आँख खुल गई।

उन्होंने उसी वक्त अपनी बीवी को जगाया और कहा कि मैं बस इसी वक्त रात को ही सफ्र करना चाहता हूँ। लिहाज़ा अपनी ऊँटनी पर रवाना हुए, मदीने पहुँचे तो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलात् वस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर होकर सलाम पेश किया। उसके बाद मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ी। दिन हुआ तो सहाबा किराम के दिल में ख़्याल हुआ कि क्यों न आज हम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़ान सुनें। लिहाज़ा कई सहावा ने उनके सामने अपनी ख़्वाहिश का इज़्हार किया लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया कि मैं नहीं सुना सकता क्योंकि मैं बरदाश्त नहीं कर सक्रूँगा। मगर उनमें से कुछ लोगों ने हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कह दिया कि आप विलाल रजियल्लाहु अन्हु से फरमाईश करें। उनका अपना दिल भी चाहता था। चुनाँचे शहज़ादों ने फरमाईश की कि हमें अपने नाना के ज़माने की अज़ान सुननी है। अब यह फ़रमाईश ऐसी थी कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए इन्कार की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। लिहाज़ा दूसरा मौका था जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अज़ान देने लगे। जब उन्होंने अज़ान देना शुरू किया और सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्हुम ने वह अज़ान सुनी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में सुना करते तो उनके दिल उनके काबू में नहीं रहे। यहाँ तक कि घरों में जो औरतें थीं, जब उन्होंने वह आवाज़ सुनी तो वे भी रोती हुई अपने घरों से बाहर निकलीं और मस्जिदे नबवी के बाहर भीड़ लग गई। अजीब बात यह थी कि एक औरत ने बच्चे को उठाया हुआ था। वह छोटा सा बच्चा अवनी माँ से पूछने लगा, ''अम्मा! बिलाल तो कुछ अरसे के बाद वापस आ गए, यह बताओ कि नवी अलैहिस्सलात् वस्सलाम कब वापसं आएंगे?" इस बात सुनकर सहाबा किराम मछली की तरह सङ्गप उठे।

यह मुहब्बत थी। जब दिल में बिलाली मुहब्बत हो तो फिर अल्लाह रब्बुलङ्ज्ज़त रास्ते हमवार कर दिया करते हैं:

> चमकता रहे तेरे रौज़े का मन्ज़र सलामत रहे तेरे रौज़े की जाली हमें भी अता हो वह ज़ज़्बाए अबूज़र हमें भी अता हो वह रूहे बिलाली

(ख़ुत्बाते ज़ुलफ़्कार स० 103, इश्के इलाही स० 64)

### सहाबियात का इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

इश्के रसूल में सहाबियात रिज़यल्लाहु अन्नाहुम ने भी आला और नुमाया मिसालें पेश कीं। उनके सीने इश्के नबी से भरे हुए थे। उनके पाकीज़ा दिल इस नेमत के हासिल होने पर मसस्तर थे। कुछ मिसालें नीचे लिखी हैं:

1. जंगे ओहद में यह ख़बर चारों तरफ़ फैल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहोद हो गए। मदीने में औरतें गुम की शिद्दत में रोती हुई घरों से बाहर निकल आयीं। एक अन्सारिया सहाबिया कहने लगीं कि मैं इस बात को उस वक्त तक तसलीम नहीं करूंगी जब तक कि खुद उसकी तसदीक न कर लूँ। लिहाज़ा वह ऊँट पर सवार होकर ओहद की तरफ़ निकल पड़ीं। जब मैदान जंग के क़रीब पहुँचीं तो एक सहाबी सामने से आते हुए दिखाई दिए। उनसे पूछने लगीं, ﴿مَا الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَي عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي الْعَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَي اللَّهُ عَلَي الل

दिया मालूम नहीं मगर तुम्हारे वालिद की लाश फलौं जगह मैंने देखी है। यह ख़बर सुनकर भी परेशान नहीं हुई बल्कि आगे बढ़कर तीसरे सहाबी से पूछा, وما بال محمد صلى الله عليه وسلم ، मुहम्मद सल्ललाह अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हारे शौहर की लाश फलाँ जगह पड़ी देखी है। यह ख़बर सुनकर भी वह टस से मस न हुई। फिर पूछा कि मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ैरियत के बारे में बताओ। किसी ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़लाँ जगह ख़ैरियत से देखा है। यह सुनकर वह तेज़ी से उस तरफ को रवाना हुई। जब नबी अलैहिस्सलातु यस्सलाम को सामने ठीक-ठाक देखा तो आप के क्रीव पहुँचकर चादर का एक हर मुसीबत नबी ﴿كــل ــصية بـعــد ــعــد الهــل ﴿ हर सुसीबत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आसान है। इससे पता चलता है कि सहिबयात के दिलों में जो मुहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी वह बाप, माई और शौहर की मुहब्बत से भी ज़्यादा थी। यही ईमाने कामिल की निशानी बताई गयी है। (सीरत इंक्ने हिशाम)

2. एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि वे जिहाद करें। मदीने के हर धर में जिहाद की तैयारियाँ ज़ीरों पर थीं। एक घर में एक सहाबिया अपने मासूम छोटे बच्चे को लेकर ज़ार व कतार रो रही थीं। उसके शौहर पहले किसी जिहाद में शहीद हो गए थे। अब घर में कोई ऐसा मर्द नहीं था कि जिसको यह तैयार करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिहाद में मेजतीं। जब बहुत देर तक रोती रहीं और तबियत भर आई तो अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाया और मस्जिद नबवी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िदमत में हाजिर हुई। अपने बेटे को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में डालकर कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे बेटे को भी जिहाद के लिए कुबूल फ़रमाएं। नबी

अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैरान होकर फ्रमाया यह मासूम बच्चा जिहाद में कैसे जा सकता है? वह रोकर कहने लगीं कि मेरे घर में कोई बड़ा मर्द नहीं कि जिसको भेज सकूँ। आप इसी को किसी मुज़िहिद के हवाले कर दीजिए जिसके हाथ में ढाल न हो तािक जब वह मुज़िहिद कुफ़्फ़ार के समाने मुक़ावले के लिए जाए और कािफ़र तीरों की बािरश बरसाएं तो वह मुज़िहद तीरों से बचने के लिए मेरे बेटे को आगे कर दे। मेरा बेटा तीरों को रोकने के काम आ सकता है। सुब्हानअल्लाह! तारीख़े इन्सानियत ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकती कि औरत और माँ जैसी शफ़ीक़ हस्ती फ़रमाने नबी को सुनकर उस पर अमल करने के लिए इतनी बेक़रार हुई कि मासूम बच्चे को शहादत के लिए पेश कर देती है।

- 3. सैय्यदा आएशा रिज़यल्लाहु अन्हा की ख़िदमत में एक औरत हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कृब्र मुबारक की ज़ियारत करा दें। हज़रत आएशा ने हुज़्रा मुबारक खोला। वह सहाबिया इश्क़े नबी में ऐसी मग़लूब थीं कि ज़ियारत करके रोती रहीं और रोते रोते इन्तिक़ाल फ्रमा गर्यी। (शिफ़ाए शरीफ़)
- 4. उम्मुल मुमिनीन उम्मे हबीबा रिज़यल्लाहु अन्हा के वालिद अबू सुिफ़्यान सुलह हुदैबिया के ज़माने में मदीना आए। अपनी बेटी से मिलने गए। करीब पड़े बिस्तर पर बैठने लगे तो उम्मे हबीबा ने जल्दी से बिस्तर उलट दिया। अबूसुिफ़्यान ने पूछा बेटी मेहमान के आने पर बिस्तर बिछाते हैं, बिस्तर लपेटते तो नहीं। उम्मे हबीबा ने कहा अब्बा जान! यह बिस्तर अल्लाह के प्यारे और पाक महबूब का है और आप मुश्रिक होने की वजह से नापाक हैं। लिहाज़ा इस बिस्तर पर नहीं बैठ सकते। अबू सुिफ्यान को इसका बड़ा रंज हुआ मगर उम्मे हबीबा के दिल में जो मुहब्बत और अज़मत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी उसके सामने जिस्मानी रिश्ते कोई हैसियत नहीं रखते

थे। कुर्बान जाएं उनके प्यारे अमल पर कि फैसला कर लिया कि बाप क्टूटता है तो छूट जाए मगर महबूब का दामन हाथ से न छूटने पाए।

- 5. एक सहाबी रिवया असलमी बहुत ग्रीब नीजवान थे। एक बार तिज़्करा चला कि उन्हें कोई अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है। नवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अन्सार के एक क़वीले की निशानदेही की कि उनके पास जाकर रिश्ता मांगो। वह गए और बताया कि मैं नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से हाज़िर हुआ हूँ तािक मेरा निकाह फ़लाँ लड़की से कर दिया जाए। बाप ने कहा बहुत अच्छा हम लड़की से मालूम कर लें। जब पूछा तो वह लड़की कहने लगी अब्बू जान! यह मत देखों कि आया कौन है यह देखों कि मेजने वाला कौन है लिहाज़ा फ़ौरन निकाह कर दिया गया।
- 6. फ़ातिमा विन्तं कैस एक हसीन व जमील सहाबिया थीं। उनके लिए अब्दुर्रहमान विन औफ़ जैसे दोलतमंद सहाबी का रिश्ता आया। जब उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशवरा किया तो आपने फ़रमाया कि उसामा से निकाह कर लो। हज़रत फ़ातिमा ने आपको अपनी क़िस्मन का मालिक बना दिया और अर्ज किया ऐ रसूलुल्लाह! मेरा मामला आपके अख़्तियार में है जिससे चाहें निकाह कर दें यानी मेरे लिए यही ख़ुशी काफ़ी है कि आपके हाथों से मेरा निकाह होगा। (निसाई शरीफ, किताबुत्रिकाह)
- 7. नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब ऐलाने नबुट्यत से दस साल पहले पैदा हुई। जब जवानी की उम्र को पहुँची तो अपने ख़ालाज़ाद भाई अबुल आस बिन रबीअ से निकाह हुआ। हिजरत के बक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नहीं जा सकीं। उनके शौहर बदर की लड़ाई में काफिरों की तरफ़ शरीक से हुए और मुसलमानों के हाथ गिरफ़्तार हुए। मक्का वालों ने अपने

कैदियों के लिए फ़िदए भेजे तो हज़रत ज़ैनब ने भी अपने शौहर की रिहाई के लिए माल भेजा जिसमें वह हार भी था जो हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको जहेज़ में दिया था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वह हार देखा तो हज़रत ख़दीजा रिज़यल्लाहु अन्हा की याद ताजा हो गई। सहाबा के मशवरे में यह तय पाया गया कि अबुल आस को बग़ैर फ़िदए छोड़ दिया जाए। इस शर्त पर कि वह द्यापस जाकर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को मदीना भेज दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो आदमी हज़रत ज़ैनब को लेने के लिए साथ कर दिए ताकि ये मक्का से बाहर ठहर जाएं और अबुलआस हज़रत ज़ैनब को उनके पास पहुँचा दें। हज़रत ज़ैनब जब अपने देवर कनाना के साथ बैठकर रवाना हुईं तो कुफ़्फ़ार आग बगूला हो गए। चुनाँचे उन्होंने हज़रत ज़ैनब को भाला मारा जिससे वह ज़ख़्नी होकर गिरीं। क्योंकि हमल से थीं इस वजह से हमल भी ज़ाए हो गया। कनाना ने नेज़ों से मुकाबला किया। अबूसुफ़ियान ने कहा मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की बेटी और इस तरह खुलेआम जाए यह हमें गवारा नहीं। इस वक़्त वापस चलो फिर चुपके से भेज देना। कुछ दिन के बाद हज़रत ज़ैनब को खाना किया गया। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़ख़्म कई साल तक रहा और आख़िरकार इस वजह से वफ़ात हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि वह मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मुहब्बत में सताई गई।

8. जंगे ओहद में उम्मे अम्मारा रिजयल्लाहु अन्हा अपने शौहर हज़रत ज़ैद बिन आसिम और अपने दो बेटों अम्मार और अब्दुल्लाह के साथ जंग में शरीक हुई। जब काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हल्ला बोल दिया तो यह नबी अलैहिस्सलातु वरसलाम के क़रीब आकर हमला रोकने वाले सहाबा में शामिल हो गयीं। इब्ने कमिया मलकन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार का वार करना चाहा तो इन्होंने उसको अपने कांधों पर रोका जिससे बहुत गृहरा जुख्न आया। उम्मे अम्मारा ने पलट कर इन्ने कमिया मलऊन पर भरपूर चार किया। करीब था कि वह दो दुकड़े हो जाता मगर उसने दो जिरहें पहन रखी थीं लिहाजा बच निकला। उम्मे अम्पारा के सर और जिस्म पर तेरह जुड़ा लगे। उनके बेटे अब्दुल्लाह को भी एक ऐसा ज़ख़्म लगा कि ख़ून बंद नहीं होता था। उम्मे अम्यारा रज़ियल्लाहु अन्हा अपना कपड़ा फाड़कर ज़ख़्म पर बाँघा और कहा बेटा उठो और अपने नबी की हिफाज़त करो। इतने में वह काफिर जिसने ज्यूम लगाया या फिर क्रीब आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फुरमाया कि तेरे बेटे को जुख़्मी करने वाला यही काफिर है। उम्मे अम्मारा ने झपटकर उसकी टांग पर तलवार का ऐसा वार किया वह गिर पड़ा और वह चल न सका और सर के बल विसटता हुआ भागा। नवी सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम ने देखा तो मुस्क्राकर फ़रमाया उम्मे अम्मारा! तू अल्लाह का शुक्र अदा कर कि जिसने तुम्हें जिहाद की तौफीक बख्बी। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मौका गुनीमत समझते हुए दिल की इसरत ज़ाहिर की ऐ नबी सल्ललाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ फ़रमाएं कि हम लोगों को जन्नत में आपकी ख़िदमत गुज़ारी का मौका मिल जाए। नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम ने इस वक्त उनके लिए, उनके शौहर के लिए और उनके दोनों बेटों के लिए दुआ की,

#### ﴿اللهم اجعلهم رفقاني في الجنة. ﴾

ऐ अल्लाह इन सबको जन्नत में मेरा रफ़ीक बना दे।

उम्मे अम्पारा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़िन्दगी भर यह बात ऐलान के साय करती थीं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के बाद ुदुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी कोई हैसियत नहीं रखती। (मदारिज नबुब्बत)

- 9. हज़रत अनस की वालिदा उम्मे सुलैम घर के बच्चों को शीशी देकर भेजतीं कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैलूला फरमाएं और आपके जिस्म मुबारक से पसीना आए तो उसके कृतरे इस शीशी में जमा कर लें। लिहाज़ा वह इस पसीने को अपनी ख़ुशबू में शामिल करतीं और फिर अपने जिस्म और कपड़ों पर वह ख़ुशबू लगाती थीं। (बुख़ारी किताबुलइस्तेजान)
- 10. गुज़वए ख़ैबर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबिया को अपने दस्ते मुबारक से हार पहनाया। वह इसकी इतनी कद्र करती थीं कि उम्र भर उसको गले से जुदा न किया और जब इन्तिकाल कर गयीं तो वसीयत की कि वह हार उनके साथ दफन किया जाए।
- 11. हज़रत सलमी रिज़यल्लाहु अन्हा एक सहाबिया थीं। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी ख़िदमत की कि ख़ादम-ए-रसूल का लक़ब हासिल हुआ। उनकी वालिदा के एक ग़ुलाम हज़रत सफ़ीना थे। उन्होंने उनको इस शर्त पर आज़ाद करना चाहा कि सारी ज़िन्दगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िदमत करें। हज़रत सफ़ीना रिज़यल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप यह शर्त न लगाएं तो भी मैं सारी ज़िन्दगी इस दर की चाकरी में गुज़ारता।(अबूदाऊद किताबुत्तिब)
- 12. उम्मे अतिया रिज़यल्लाहु अन्हा एक सहाबिया थीं। जब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी, इस्मे गिरामी उनकी ज़बान पर आता तो कहतीं, ''मेरा बाप क़ुर्बान।'' इससे अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके दिल में इश्के नबवी की शिद्दत का आलम क्या होगा। (निसाई शरीफ किताबुल-महीज़)
  - 13. एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर

रिज़यल्लाहु अन्हु के मकान पर तश्रीफ लाए। उन्होंने बीवी से कहा कि देखी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का ख़ूब एहितिमाम करों। आपको कोई तकलीफ न पहुँचे। उन्हें तुम्हारी सूरत भी नज़र न आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम् कैलूला फ्रमाया तो आपके लिए बकरी के बच्चे का भुना हुआ गोश्त तैयार था। जब आप खाना खाने लगे तो बनू सलमी के लोग दूर ही से आपके दीदार से मुश्रर्फ् होते रहे कि आपको तकलीफ न हो। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुख़्सत होने लगे तो हज़रत जाबिर रिज़यल्लाहु अन्हु की बीवी ने पर्दे के पीछे से कहा या रस्लुल्लाह! मेरे लिए और मेरे शीहर के लिए रहमत के नाज़िल होने की दुआ करें। आपने रहमत की दुआ फ्रमाई तो हज़रत जाबिर की बीवी ख़ुशी से फूली न समायीं।

14. हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल-विदा के लिए तश्रीफ़ ले गए तो सब बीवियाँ साथ थीं। रास्ते में हज़रत सिफ़िया रिज़यल्लाहु अन्हा को ऊँट थककर बैठ गया और चलता ही नहीं था। वह रोने लगीं। आपको ख़बर हुई तो आपने दस्ते मुबारक से उनके आँसू पोंछे। अजीब इत्तिफ़ाक कि जिस कद्र दिलासा देते वह उतना और रोतीं। जब काफी देर तक चुप नहीं हुईं तो नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने उनसे रुख़ फेर लिया। तमाम सहाबा को पड़ाव डालने का हुक्म दिया और खुद भी अपना ख़ेमा लगायाया। हज़रत सफ़िया को एहसास हुआ कि शायद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी वजह से ख़फ़ा हो गए। अब नवी को मनाने और राज़ी करने की तदबीर सोचने लगीं। इस गुर्ज़ से हज़रत आएशा रिज़यल्लाह् अन्हा के पास गई और कहा कि तुमको मालूम है कि मैं अपनी बारी का दिन किसीं चीज़ के बदले में नहीं दे सकती लेकिन अगर आप रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे राज़ी कर दें तो मैं अपनी बारी आपको देती हूँ। हज़रत आएशा ने अमादगी ज़ाहिर की और एक दुपट्टा ओढ़ा जो ज़ाफ़रानी रंग का रता हुआ था। फिर उस पर पानी छिड़का ताकि ख़ुशबू फैले उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गयीं और ख़ेमे का पर्दा उठाजा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, आएशा! यह तुम्हारा दिन नहीं है।

बोलीं ﴿والك لمعرا الله يزيه من يشاه यह अल्लाह का फ़ज़ल है जिसको चाहता है देता है। (मुसनद इन्ने हंबल 6/838)

15. एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से बाहर निकले रास्ते में मर्द व औरतें फ़रागृत पर घर जा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुख़ातिब होकर फ़रमाया कि तुम पीछे रहो और एक तरफ़ रहो, बीच रास्ते से न गुज़रो। उसके बाद यह हाल हो गया कि औरतें इस कृद्र गली के किनारे चलती थीं कि उनके कपड़े दीवारों से उलझ जाया करते थे।

(अबूदाऊद किताबुल<mark>अदब्र)</mark>

16. नबी सल्लल्लाहु अलैहि घसल्लम ने शौहर के अलावा दूसरे महरम मर्दों की वफात पर तीन दिन सोग के लिए तय फरमाए हैं। सहाबियात इसकी बहुत शिद्दत से पाबन्दी करती थीं। सैय्यदा जैनब बिन्ते जहश के भाई का इन्तिकाल हो गया तो चौथे रोज उन्होंने खुशबू मंगाकर लगाई और फरमाया कि मुझे इसकी ज़रूरत न थी लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना है कि शौहर के सिवा तीन दिन से ज़्यादा किसी का सोग जाएज नहीं। इसलिए इस हुक्म की तामील थी।

17. एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी या दूध पीकर हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा को इनायत फरमाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि अगरचे मैं चेज़े से हूँ लेकिन आपका झूठा वापस करना पसंद नहीं करती। (मक़सद यह था कि मैं रोज़े की कज़ा फिर् कर लूँगी और पानी पी लिया।) (मुसनद अहमद बिन हबंल 6/343) 18. एक दिन हज़रत हुज़ैफा रिज़यल्लाहु अन्हु की वालिदा ने

उनसे पूछा बेटा तुम मुझे अपने काम में मश्रगूल नज़र आते हो। तुमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत कब की थी? उन्होंने कहा इतने दिनों पहले। इस पर उनकी वालिदा ने उनको बुरा भला कहा। बोले में अभी जाकर मगृरिब की नमाज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अदा करता हूँ और अपने लिए और आपके लिए मगृफित की दरख़्वास्त करता हूँ। (तिर्मिजी किताबुलमनाकिब)

19. जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दारे फानी से पर्दा फरमाया तो हज़रत आएशा रिज़यल्लाहु अन्हा ने इस अज़ीम हादसे पर अपने रंज व गम का इन्हार करते हुए फरमाया, हाय अफ़सोस वह प्यारे नबी जिसने फ़क़्र को ग़िना पर और मिस्कीनी को मालदारी

पर तरजीह दी। अफ्सोस वह काएनात को समझाने वाला जो गुनाहगार उम्मत की फिकर में पूरी रात आराम से न सो सके। हम से रुख़्तत हो गए। जिसने हमेशा सब्र व इस्तिकामत से अपने नफ्स के साथ मुक़ाबला किया जिसने बुराईयों की तरफ़ कभी ध्यान न दिया और जिसने नेकी और एहसान के दरवाज़े ज़रूरतमंदों पर कभी बंद न किए, जिस रोशन ज़मीर के दामन पर दुश्मनों की ज़्यादितयों का गर्द व गुबार कभी न बैठा। 20. सैय्यदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु

वस्सलाम के पर्दा फ़रमाने पर कहा, मेरे वालिद गरामी ने दावते हक को कुबूल फ़रमाया और फ़िरदौसे बरीं में नुज़ूल फ़रमाया। इलाही! रूहे फ़ातिमा को जल्दी रूहे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से मिला दे। इलाही! मुझे दीदारे रसूल से मसरूर बना दे, इलाही! मुझे इस मुसीबत को झेलने के सवाब से महरूम न फ़रमाना और रोज़े मह्शार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब करना। 21. हजरत उम्मे ऐमन रिज़यल्लाहु अन्हा एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके रोने लगीं। हजरत अबू बक्र रिज़यल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ िकया कि आप क्यों रोती हैं? कहा कि बताओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह तआ़ला के पास बेहतर नेमतें मौजूद नहीं हैं? उन्होंने कहा बिल्फुल हैं। फरमाया मैं इसिलए रो रही हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई के बाद 'वही' का सिलिसला बंद हो गया। इस हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हुमा भी रो पड़े। (इश्के रसूल स० 46-94)

عملى حبيبك خبر الخملق كلهم

يسا ربسي صلي ومسلم دائمها ابدا

# दौलते इश्क व मुहब्बत से बच्चे भी माला माल

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्बूलियत जिस तरह मदों और औरतों में यकसा थी उसी तरह बच्चों में भी बेपनाह थी। छोटे-बच्चे भी शमए रिसालत के परवाने थे और क़ुर्बानी देने में बड़ों से पीछे न रहे। कुछ वाकिआत नीचे लिखे हैं:

1. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रिज़यल्लाहु अन्हु बदर के मैदान में खड़े थे। उनके दाएं और बाएं तरफ अन्सार के दो बच्चे थे। उन्हें ख़्याल हुआ अगर मैं कवी और मज़बूत लोगों के दिमियान होता तो ज़रूरत के वक़्त हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे। इतने में एक बच्चा उनके पास आया और हाथ पकड़कर कहने लगा चचा जान आप अबूजहल को पहचानते हैं? उन्होंने कहा हाँ मगर तुम्हारा क्या मक़सद है? वह कहने लगा मुझे मालूम हुआ है कि वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाने मुबारक में गालियाँ बकता है। उस जात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है अगर मैं उसको देख लूँ तो उस वक़्त मैं उससे जुदा न हूँ यहाँ तक कि वह मर जाए या मैं

मर जाऊँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बड़े हैरान हुए। इतने में दूसरे बच्चे ने भी आकर यही सवाल व जवाब दोहराए। इतने में अबू जहल नज़र आया तो उन्होंने बच्चों को निशानदेही की कि तुम्हारा मतलूब वह सामने है। दोनों बच्चे दौड़ते हुए गए। एक ने घोड़े की टांग पर वार किया। जिससे घोड़ा गिर गया और अबूजहल भी गिर पड़ा। दूसरे ने अबूजहल पर कारी चोट लगाई। बच्चे इतने छोटे थे कि तलवार बड़ी थी और उनका कृद छोटा था। चुनाँचे एक सहाबी ने आगे बढ़कर अबूजहल को उसके ठिकाने तक पहुँचा दिया यानी कृत्ल कर दिया। इस वाकिए से बच्चों की इज़्ज़ते ईमान और इश्के नबवी का कितना साफ सबूत मिलता है।

हज़रत ज़ैद बिन हारसा ईमान लाने से पहले अपनी वालिदा के साथ निनहाल जा रहे थे। बनू कैस ने वह काफिला लूटा जिसमें हज़रत ज़ैद मी थे और उनको मक्का में लाकर बेच दिया। हकीम बिन हज़्ज़ाम ने अपनी फूफी हज़रत ख़दीजा रिज़यल्लाहु अन्हा के लिए ख़रीद लिया। जब हज़रत ख़दीजा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो उन्होंने हज़रत ज़ैद को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िदमत में बतौर हदिया पेश किया। हज़रत ज़ैद के वालिद को उनकी जुदाई का बड़ा सदमा था। औलाद की मुहब्बत फितरी चीज़ होती है। इसलिए वह हज़रत ज़ैद के फिराक़ में रोते और अश'आर पढ़ते फिरा करते थे।

कुछ शे'रों का तर्जुमा नीचे लिखा है:

i. मैं अपने ज़ैद की याद में रो रहा हूँ और यह मी नहीं जानता कि वह ज़िन्दा है जो इसकी उम्मीद रखूँ या मुर्दा है कि उससे मायूस हो जाऊँ। ऐ ज़ैद! अल्लाह की क्सम मुझे यह भी मालूम नहीं कि तुम्हें नरम ज़मीन ने हलाक किया या पहाड़ ने हलाक किया।

- ii. काश मुझे मालूम हो जाता कि तू उम्र भर में कभी भी वापस आएगा या नहीं। सारी दुनिया में मेरी इन्तिहाई गुंज़ तेरी वापसी है।
- iii. जब सूरज निकलता है तो मुझे ज़ैद ही याद आता है और जब बारिश होने को आती है तो भी उसकी याद सताती है।
- iv. और जब हवाएं चलती हैं तो भी उसकी याद को बढ़ाती हैं। हाय मेरा गृम और मेरी फ़िक्र कितनी तवील हो गई।
- v. मैं उसकी तलाश में तेज़ रफ़्तार ऊँट का काम में लाऊँगा और सारी दुनिया का चक्कर लगाने से बाज़ नहीं आऊँगा।
- vi. चलने वाले उकताते हैं तो उकताएं मंगर मैं नहीं उकताऊँगा। सारी ज़िंदगी इसी तरह गुज़ारूंगा।
- vii. हाँ मेरी मौत आ गई तो वह और बात है कि वह हर चीज़ को फ़ना करने वाली है चाहे उनकी कितनी उम्मीदें लगाए।
- viii. मैं अपने रिश्तेदारों को वसीयत कर जॉकॅंगा कि वह भी ज़ैद को ढूंढते रहें।

गर्ज़ यह अश'आर पढ़कर रोते रहे। इतिफ़ाक़ से उनकी कौम के कुछ लोगों का हज पर जाना हुआ तो उन्होंने ज़ैद को पहचाना, बाप की दास्तान सुनाई और शे'र सुनाए। हज़रत ज़ैद ने इसके जवाब में तीन शे'र लिख भेजे। जिनका मतलब यह या कि मैं मक्का में हूँ। उन लोगों ने जाकर हज़रत ज़ैद की बातें उनके वालिद को सुनायीं और अश'आर भी सुनाए, पता भी बताया। उनके वालिद और उनके चचा फ़िदये की रक्म लेकर उनको गुलामी से छुड़ाने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँचे। नबी अलैहिस्सलानु वस्सलाम की ख़िदमत में अर्ज़ किया हाशिम की औलाद और अपनी कौम के सरदार आप लोग मस्जिद हरम के रहने वाले हैं और अल्लाह के घर के पड़ौसी हैं, आप

कुँदियों को रिहा कराते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। हम अपने बेटे की तलब में आपके पास आए हैं। आप फ़िदया लेकर उसको रिहा करें आपका हम पर एहसान होगा। नबी अकरम ने फ़रमाया बस इतनी सी बात है? जी बस यही अर्ज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया, उसको बुला लो और पूछ लो अगर वह तुम्हारे साथ जाना चाहे तो बग़ैर फ़िदए के तुम्हारी नज़ है और अगर वह न जाना चाहे तो मैं ऐसे शख्स पर जबर नहीं करना चाहता जो ख़ुद न जाना चाहता हो। उन्होंने कहा आपने हक से ज़्यादा हम पर करम किया। यह बात बखुशी मंजूर है। हज़रत ज़ैद बुलाए गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम इनको पहचानते हो? अर्ज़ किया जी हाँ यह मेरे वालिद हैं और यह मेरे चचा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा हाल भी तुम्हें मालूम है। अब तुमको इख्तियार है कि मेरे पास रहना चाहो तो रहो और इनके साथ जाना चाहो तो इजाज़त है। हज़रत ज़ैद ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! मैं आपके मुकाबले भला किसको पसन्द कर सकता हूँ। आप मेरे लिए बाप की जगह भी हैं चचा की जगह भी।

उन दोनों बाप व चचा ने समझाया कि ज़ैद आज़ादी पर गुलामी को तरजीह दे रहे हो, बाप चचा और सब घरवालों के मुकाबले में गुलाम रहने को पसन्द करते हो? हज़रत ज़ैद ने कहा हाँ मैंने आपमें ऐसी बात देखी है कि उसके मुकाबले में कोई चीज़ पसन्द नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब यह जवाब सुना तो उनको अपनी गोद में ले लिया और फरमाया कि मैंने इसको अपना बेटा बना लिया। हज़रत ज़ैद के बाप और चचा यह मज़र देखकर ख़ुश हुए और वापस चले गए।

इज़रत साएब बिन यज़ीद यह रिवायत करते हैं कि मैं अपने लड़कपन में बीमार पड़ा। मेरी ख़ाला मुझे आपकी ख़िदमत में ले गर्यी। आपने मेरे सर पर हाय फेरा और बरकत की दुआ दी। उसके बाद आपने बुज़ू किया मैंने जब कुछ पानी बचा हुआ देखा तो उसे पी लिया। अजीब बात है कि बच्चों में भी बरकत हासिल करने का इतना शौक था।

- 4. एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तश्रीफ़ ले जा रहे थे कि आपने कुछ बच्चों को एक जगह जमा देखा। एक लड़का उनमें अज़ान देते हुए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की नक़ल उतार रहा था और दूसरे बच्चे हँस रहे थे। आपको देखकर बच्चे सहम गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े बच्चे अबू महज़ूरा को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। जब वह करीब आया तो आप सल्लल्लाह् अलैहि वसल्लम ने उसके माथे के बालों से पकड़ लिया और फ्रमाया कि मुझे वही अज़ान सुनाओ जो तुम दूसरों को सुना रहे थे। पहले तो अबू महज़ूरा ने उज्ज पेश करने की कोशिश की मगर जल्दी एहसास हो गया कि अज़ान सुनाकर जल्दी जान छूट जाएगी। जब सुनाते सुनाते 'अश्हद् अत्रा मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' पर पहुँचे दिल की हालत ही बदल गई। अजान ख़त्म होने पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़्रमाया अच्छा जाओ। कहने लगे कहाँ जाऊँ, अब जहाँ आप जाएंगे अबु महज़ूरा भी वहीं जाएगा। उसके बाद अबू महज़ूरा ने अपने माथे के बाल कभी नहीं कटवाए। बरकत के तौर पर यादगार कायम रखा।
- 5. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद लड़कपन की उम्र में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िदमत में मामूर थे। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं जाते तो वह आपको जूते पहनाते। फिर आगे आगे छड़ी लेकर चलते। आप मजलिस में बैठना चाहते तो आपके पाँच मुबारक से जूते निकालते। आप नहाते तो पर्दा करते, आप सोते तो बेदार करते, जब आप सफ़र पर जाते तो बिछौना, मिसवाक, जूता और बुज़ू का पानी इनके साथ होता। इसीलिए वह

नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीर सामान कहलाते थे।

- 6. तीन लड़के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्रिदमत में पेश-पेश रहते और तीनों का नाम अब्दुल्लाह था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी मुहब्बत और लगन को देखते तो उनके लिए तहज्जुद की नमाज़ के बाद नाम लेकर दुआएं करते। इसका नतीज़ा यह निकला कि तीनों बड़े होकर अपने अपने फ़न के इमाम बने। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रिज़ययल्लाहु अन्हु फ़ुक्हा के इमाम बने, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिज़यल्लाहु अन्हु मुफ़्स्सिरीन के इमाम बने।
- 7. हज़रत अनस बिन मालिक रिज़यल्लाहु अन्हु को उनकी बालिदा ने बचपन में ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िदमत के लिए वक्फ़ कर दिया था।
- 8. हज़रत ज़क्बा बिन आमिर रिज़यल्लाहु अन्हु आपके मुस्तिक्ल् ख़िदमत गुज़ार थे। जब भी सफ़र करना होता तो वह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी को हाँकते हुए चलते थे।

(अबूदाऊद किताबुस्सलात)

9. हजरत रिबया असलमी रिज़यल्लहु अन्हु भी रात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िदमत में मश्रगूल रहते थे। जब आप इश्रा की नमाज़ से फ़िरिग़ होकर रोज़ाना घर तश्रीफ़ ले जाते तो रिबया दरवाज़े पर बैठ जाते कि कहीं आपको कोई ज़रूरत पेश आए तो ख़िदमत के लिए हाज़िर रहूँ। जब रिबया जवान हो गए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मश्रवरा दिया कि शादी कर लें। उन्होंने अर्ज़ किया कि फिर रात की ख़िदमत के लिए इसना वक्त नहीं दे सकूंगा। कुछ अरसे अपनी शादी को टालते रहे। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यार से मश्रवरा देते रहे तो आख़िरकार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यार से मश्रवरा देते रहे तो आख़िरकार नबी अलैहिस्सलातु

वस्सलाम तिबयत और मर्ज़ी को देखते हुए शादी कर ली।

10. हज़रत ज़ोहरा बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी वालिदा ने बचपन में ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िदमत में लायीं और अर्ज़ किया कि इसे बैअत कर लीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि अभी तो बच्चा है। उनके सर पर हाथ फेरा और बरकत की दुआ दी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम को जब देखते तो मुहब्बत करते और दोस्ती का इज़्हार करते। वजह सिर्फ़ यह थी कि उनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकत की दुआ दी थी।

(इश्के रसूल स० 95-99)

### हज़रत शिवली रह० की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहब्बत

हज़रत शिवली रह० एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनकी वफ़ात का वक़्त जब क़रीव आया तो साथियों से फ़रमाया मुझे वुज़ू करवा दें। साथियों ने बड़ी मुश्किल से आपको वुज़ू कराया क्योंकि आप बीमारी की क्जह से काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। वुज़ू के बाद ख़्याल आया कि मुझसे तो ख़िलाल रह गया वह है भी सुन्नत। बहुत परेशान हुए। फ़रमाया अब मुझे दोबारा वुज़ू कराएं तो साथियों ने कहा हज़रत! आप तो माज़ूर हैं, बीमार हैं, हरकत से सकलीफ़ होती है इसलिए रहने दीजिए। लेकिन हज़रत ने फ़रमाया मुझ पर मौत की तकलीफ़ तारी है, क़रीब ही मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से मिलूँगा तो मैं यह नहीं चाहता कि ऐसे वुज़ू से चला जाऊँ जिसमें हुज़ूर की कोई सुन्नत छूटी हुई हो। यह होता है सच्चा इश्क।

(खुत्वाते जुल्फकार 2/106)

## हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी रह० का इश्के रसूल

हज़रत मौलाना कृतिम नानौतवी रह० तो इल्म के आफ़ताब और माहताब थे। अल्लाह सआला ने उनको बेपनाह इश्हे रसूल अता फ़रमाया था। एक बार अंग्रेज़ों ने उनकी गिरफ़्तारी का वारंट जारी कर दिया। इज़रत तीन दिन घर में रहे और तीन दिन बाद बाहर निकल आए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तीन दिन तक छिपे रहे थे। लिहाज़ा तीन से ज़्यादा मैं अंदर रहना पसंद नहीं करता। ऐसा न हो कि कृतिम नानौतवी से सुन्नत के ख़िलाफ़ काम हो आए।

हुज़ूर अकरम की ह़दीस है कि तुम अपनी बेवाओं का निकाह कर दिया करो । क़ुरआन पाक में भी है । हज़रत मौलाना कृसिम नानीतवी रह० की बहन नव्ये साल की उम्र में बेवा हो गयीं। आपको पता चला, उनके पास तक्षरीफ़ ले गए। कुछ दिन गुज़र गए तो दोबारा अपनी बहन के पास गए और कहा बहन! मैं तुम्हारे पास एक बात करने आया हूँ। बहन ने कहा बताओं भाई क्या बात है? हज़स्त फरमाने लगे कि मेरे आका हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फुरमान है कि तुम बेवाओं का निकाह कर दिया करो। आप मेरी इस बात को मान लीजिए और निकाह कर लीजिए। मैं जानता हूँ कि इस उम्र में इज़्दिवाजी ज़िन्दगी की ज़रूरत नहीं है। मगर क़ासिम नानीतवी को एक सुन्नत की तौफ़ीक हो जाएगी। बहन रोने लग गयीं। आपने अपनी पगड़ी को उतारा और बहन के क़दमों पर रख दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल की तौफ़ीक हो जाएगी। लिहाज़ा नवी साल की उम्र में अपनी बहन का निकाह कर दिया। कैसा इश्क् था।

हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी रह० जब हज पर गए तो आप दे रास्ते में हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अश्आर लिखे वह भी सुनाता चलूँ:

> उम्मीदें लाखों हैं लेकिन बड़ी उम्मीद यह के हो सुगाने मदीना में मेरा शुमार जियूँ तो साथ सुगाने हरम के तेरे फिर्ल मरूं तो खाएं मुझको मदीने के मोरो मार

कि ऐ अल्लाह के नबी! निजात की उम्मीदें तो बहुत हैं मगर सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि मदीने के कुत्तों के साथ मेरा शुमार हो जाए। अगर जियूँ तो मदीने के कुत्तों के साथ फिरता रहूँ और अगर मर जाऊँ तो मदीने के कीड़े मकीड़े मुझे खाएं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शदीद मुहब्बत थी दिल में।

एक आदमी आपकी ख़िदमत में आया। उसने सब्ज़ रंग का जूता पेश कर दिया। हज़रत ने वह जूता ले तो लिया मगर उसको घर में रख दिया। किसी ने बाद में पूछा हज़रत! फ़लाँ ने बहुत अच्छा जूता दिया था। इलाक़े में अक्सर लोग पहनते हैं। ख़ूबसूरत भी बना हुआ था। फ़रमाया मैंने जूता ले तो लिया था कि उसकी दिलजोई हो जाए। मगर पहना इसलिए नहीं कि दिल में सोचा कि मेरे आका के रौज़-ए-अक्दस का रंग भी हरा है। अब मैं अपने पाँव इस रंग का जूता कैसे पहनूँ। आप हरम तश्रीफ़ ले गए। आप बहुत नाज़ुक बदन थे। एक आदमी ने देखा कि आप नंगे पाँव मदीने की मलियों में चले जा रहे हैं और पाँव के अंदर से ख़ून रिसता चला जा रहा है। किसी ने पूछा हज़रत जूता पहन लेते। फ़रमाया, हाँ पहन तो लेता लेकिन जब मैंने सोचा कि इस जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

चला करते थे तो मेरे दिल ने गवारा न किया कि कासिम उस पर

जूतों के साथ चलता फिरे। कैसे दीवाने और परवाने थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। (खुत्वाते ज़ुल्फ़कार 2/193)

#### हज़रत गंगोही रह० का इश्के रसूल

हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रह० फ़क़ीह-ए-वक़्त थे। एक आदमी हज से वापस आया और वहाँ से कुछ कपड़ा लाया। उसने वह कपड़ा हज़रत रह० की ख़िदमत में पेश किया। हज़रत ने जब उसे लिया तो उसे चूमा और अपने सर के ऊपर रख लिया जैसे बड़ी इज़्ज़त वाली कोई चीज़ हो। तलबा बैठे हुए थे। उन्होंने अर्ज़ किया हज़रत! यह तो फ़लाँ मुल्क का कपड़ा है, मदीने के लोग ख़रीदकर आगे बेचले हैं। फ़रमाया तसलीम करता हूँ कि यह मदीने का बना हुआ नहीं है मगर मैं तो इसलिए इसकी इज़्ज़त करता हूँ कि उसे मदीने की हवा लगी हुई है।

एक आदमी हज से वापस आया और उसने तीन खजूरें हज़्ख

मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि की ख़िदमत में भेजीं। आपको जब मिलीं तो आपनी हथेली पर वे खजूरें ऐसे रखीं जैस दुनिया की दौलत आपकी हथेली में सिमट आई हो। आपने एक शागिर्द को बुलाया और फ़रमाया कि हमारे जो क़रीबी मिलने जुलें वाले हैं ज़रा उनकी फ़हरिस्त तैयार कर देना। उसने फ़हरिस्त बनाई तो पचास से ज़्यादा नाम हुए। फ़रमाया इन तीनों खजूरों के इन नामों के बराबर हिस्से कर दो इसलिए उतने हिस्से किए गए। छोटे-छोटे हिस्से बने। फ़रमाया कि एक-एक हिस्सा मेरे एक-एक दोस्त को दे दो। ऐसा मालूम होता था कि जैसे कि हीरे और मोती आपके हाय लग गए हैं जो अपने दोस्तों को पेश कर रहे हैं। एक शागिर्द ने कहा हज़रत! इतने छोटे हिस्से से क्या बनेगा? उसकी यह बात सुनकर हज़रत का रंग सुर्ख़ हो गया और फ़रमाया, मदीने की खजूर हो और

तू उसे हिस्से को छोटा कहे। लिहाजा कितने ही दिनों तक उससे बोलना छोड़ दिया। (खुत्बात जुल्फ़कार 2/108)

#### हज़रत मौलाना मदनी रह० का इश्के रसूल

हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रह० दारुल उलूम देवबंद में पहाते ये और तंख्याह इतनी थी कि मुश्किल से गुज़ारा होता था। जो कुछ मिलता था घर की ज़रूरियात पर लग जाता था। इसी वजह से हज भी न कर सके मगर दिल में तमन्ना बहुत थी। हसा कि किताबों में लिखा है कि जब हज के दिन शुरू होते थे तो आप को घर के अंदर चैन नहीं आता था। कभी इधर चले जाते और कभी उधर चले जाते। यहाँ तक कि दस्तरख़्यान पर खाना खाते हुए भी जब ख़्याल आ जाता तो कहते मालूम नहीं उश्शाक क्या कर रहे होंगे। हज पर जाने वालों को उश्शाक कहते थे। यह ख़्याल आते ही खाना छोड़ देते और आहे भरने लगते और कहते काश कोई दिन आए कि हुसैन अहमद को भी उस जगह की ज़ियारत नसीब हो जाए।

एक दफ्त सोए हुए थे और आँख खुल गई। उठ बैठे, परेशानी से नींद नहीं आई। इसी हालत में आसमान की तरफ निगाह उठाकर अर्ज़ किया ऐ अल्लाह! मालूम नहीं तेरे आशिक क्या कर रहे होंगे। काश हुसैन अहमद को भी उनमें शुमार फ्रमा लेते। ज़िलहिज्जा के दस दिन आपको यहाँ आराम नहीं आता था। दुआए मांगते थे, कराहते थे हत्ता कि अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने आपकी इस मुहब्बत को खेंबल फ्रमा लिया और आप के लिए हरम के दर्वाज़े खोले और अठ्ठारह साल तक हुज़ूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के पास बैठकर हेदीसे पाक का दर्स देते रहे। आशिक ही ऐसा कर सकता है कोई और तो नहीं कर सकता। आप हदीसे मुबारका का दर्स देते वक्त इस अंदाज़ से बैठते थे कि मवाजा शरीफ बिल्कुल सामने होता था। हम

तो कहते हैं ﴿العالى المعلى المعلى (काला काला रसूलल्लाह सल्लल्लाह वसल्लम" मगर आप जब हदीस पढ़ाते तो फुरमाते ﴿العالى الله على الله على الله على الله على (काला हाज़ा रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम।" जब आप तालीम से फारिग हो जाते तो अक्सर लोगों ने देखा कि रात के अधेरे में इशा के बाद या तहज्जुद से पहले अपनी दाढ़ी मुबारक से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा-ए-अक्दस के क्रीब की जगह को साफ कर रहे होते थे। सुब्हानअल्लाह! अल्लाह हमें भी ऐसा इश्क और ऐसा अदब नसीब फ्रमाए। किसी ने क्या ख़ूब बात कही है:

नाज़ा है हुस्न जिस पर वह हुस्ने रसूल है कहकशां तो आपके क़दमों की घूल है ऐ कारवाने शौक़ यहाँ सर के बल चलो तैबा के रास्ते का काँटा भी फूल है

(ख़ुत्बात जुल्फ़कार 2/109)

# इश्के नबवी में चोर को माफ कर देना

एक बुज़ुर्ग हज के सफ़र पर गए। एक जगह से गुज़र रहे थे। उनके हाथ में एक थैला था। उसमें कुछ पैसे थे। चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। काफ़ी दूर निकलकर उसकी आँखों की रोशनी अचानक ख़त्म हो गई। उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ? कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वह कोई बड़ा अल्लाह का क़रीबी बंदा लगता है। मेरी आँखों की रोशनी चली गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुँचाओं तािक मैं उससे माफ़ी मांग सक्तूँ। लोगों ने पूछा कि यह किस्सा कहाँ पेश आया? कहने लगा फ़लाँ नाई की दुकान के क़रीब पेश आया। लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरह

हा आदमी यहाँ से गुज़रा है? आप उसे जानते हो? उसने कहा मुझे ्र<sub>सका</sub> घर तो पता नहीं हाँ नमाज़ों के लिए वह आते जाते हैं। अयली नमाज़ के लिए फिर आएंगे। ये लोग इन्तिज़ार में बैठ गए। वह बुतुर्ग अपने वक्त पर तश्रीफ लाए। लोग उस चोर को उनके वास ले गए तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पकड़ लिए, पाँव पकड़ ि तिए कि मुझसे ग़लती हुई, गुनाह हुआ, नादिम हूँ, शर्मिन्दा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी छिन गई। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मझे माफ कर दीजिए ताकि अल्लाह तआ़ला मेरी आँखें ठीक कर दे। ु वह बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया है। यह सनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा हज़रत मैं तो आपका थैला ु <sub>डीनकर</sub> भागा और आप कहते हैं कि माफी मांगने से पहले ही माफ करमा दिया। वह फ्रमाने लगे हाँ मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। . फरमाने लगे मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त तक मीज़ान के करीब हुँगा। जब तक मेरे आख़िरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में यह बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ नहीं किया तो क्यामत के दिन यह मुक़दमा पेश होगा और जितनी देर मेरे मुक़दमे का फ़ैसला होने में लगेगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने माफ कर दिया कि न तो मुकदमा पेश होगा न ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर तगेगी। वह जल्द जन्नत में तश्रीफ़ ले जाएंगे।

(खुत्बात जुल्फकार 2/11**0, 5/226**)

# इक्ष व मुहब्बत, खुलूस और अमानत का ज़ामिन

जामा मस्जिद देहली के दरवाज़े पर एक माज़ूर आदमी बैठा **भीख** <sup>मांग</sup> रहा **था।** एक अंग्रेज़ वहाँ मस्जिद को देखने के लिए आया। हमने भी देखा कि जामा मस्जिद को अंग्रेज़ देखने के लिए आते जाते हैं। वह अंग्रेज़ बड़ा ओहदा रखता था। जब वह इस फ़क़ीर के पास से गुज़रा तो उसने सैल्यूट मारा तािक कुछ दे जाए। उस अंग्रेज़ ने उसे कुछ पैसे दे दिए। अंग्रेज़ बाहर खड़े हो जाते हैं जूतों की जगह पर, अन्दर दािख़ल नहीं होते। मस्जिद के नक्श व निगार और अज़मत ऐसी होती है कि अल्लाह के घर के सामने ही उन्हें सकून मिल जाता है। वह अंग्रेज़ मस्जिद को देखकर चला गया। घर जाकर मालूम हुआ कि जिस बटवे से पैसे निकाल कर दिए थे वह बटवा जंब में नहीं है। पैसे भी काफ़ी थे और पता भी नहीं कि कहाँ गिरे होंगे। ख़ैर बात आई गई हो गई।

एक हफ़्ता बाद फिर उसे छुट्टी हुई। उसकी बीवी ने कहा तुम मस्जिद देख आए थे। मुझे भी दिखाओ। लिहाजा छुट्टी वाले दिन वह अपनी बावी को लेकर फिर मस्जिद देखने के लिए आया। जब वह अंग्रेज इस माज़ूर फ़कीर के पास से गुज़रने लगा तो वह फ़कीर फ़ीरन खड़ा हो गया और उससे कहा कि आप पिछली दफा आए थे, मुझे पैसे दिए थे। उसके बाद आप बटवा जेब में डालने लगे। थोड़ी दूर आगे जाकर बटवा गिर गया और मैंने उठाया। यह बटवा मेरे पास आपकी अमानत है। यह मैं आपके हवाले करता हूँ। अंग्रेज़ ने बटवे को खोलकर देखा तो पैसे बिल्कुल पूरे थे। हैरान होकर वह सोचने लगा कि बटवा तो दे देता मगर इसके अंदर की कुछ रक्म निकाल सकता था। मुझे उम्मीद तो यही थी। यह क्या हुआ कि सारे के सारे पैसे ज्यों के त्यों वापस कर दिए। उसने उस फ़क़ीर से पूछा कि आख़िर क्या बात है कि तुमने कुछ भी पैसे अपने पास नहीं रखे? वह माज़्र फ़क़ीर कहने लगा कि क़यामत के दिन हर आदमी अपने नबी के पीछे होगा। जमातों की सूरत में अंबिया अलैहिमुस्सलाम के पीछे चल रहे होंगे। जब मैंने बटवा उठया तो मेरा जी चाहता या कि

मैं इसमें से कुछ ले लूँ मगर फिर मुझे ख़्याल आया कि हर काम अल्लाह के सामने पेश होना है। अगर मैं यह पैसे रख लूँगा तो क्यामत के दिन मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हूँगा और आप इज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होंगे। उस वक्त ऐसा न हो कि आपके नबी मेरे नबी को गिला दें कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती के पैसे ले लिए थे। यह सोचकर मैंने इसमें से कोई ख़्यानत नहीं की और आपके पैसे मैंने आपको लौटा दिए। काश! हमें देहली के इस माज़ूर फ़कीर जैसी मुहब्बत भी हुज़ूर से होती। (ख़ुत्बात ज़ुलुफ़्कार 2/112)

क्रुव्यते इश्क् से हर पस्त को बाला कर दे दहर में इस्मे मुहम्मद से उजाला कर दे

#### जानवरों के लिए रहमत

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से जानवरों ने भी रहमत पाई। एक बार एक बाग में तश्रीफ़ ले गए तो एक ऊँट विलिबलाता हुआ आपके कदमों में आया। आपने उसके मालिक की बुलाकर फ़रमाया यह बेज़बान जानवर है। तुम्हें चाहिए कि इसके साथ नरमी बरतो। यह शिकवा कर रहा है कि तुम इससे कम्मू ज़्यादा लेते हो और इसे चारा थोड़ा देते हो। सुब्हानअल्लाह! जानवर भी आपकी ख़िदमत में आकर अपनी तकलीफ़ बयान करते थे।

#### हिरन के बच्चे पर निगाहे रहमत

हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा मदीना तैय्य**वा से** बाहर तश्रीफ ले जा रहे थे। एक यहूदी ने हिरनी पकड़ी **हुई थी।** आप जब क़रीब से गुज़रे तो उस हिरनी ने आपसे कहा, ऐ अल्लाह के नबी! मुझे इसने पकड़ लिया है। इस सामने वाले पहाड़ में मेरा बच्चा है और उसके दूध का वक्त हो गया है। मुझे देर हो रही है, मेरी ममता जोश भार रही है कि मैं उसे दूध पिला लूँ। आप मुझे थोड़ी देर के लिए आज़ाद करा दीजिए। रसुलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी तो यहूदी से कहा थोड़ी देर के लिए इसे आज़ाद कर दो। यह दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। उसने कहा बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ा है, क्या आप इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं? आपने फ्रमाया कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी कुबूल करता हूँ। लिहाज़ा हिरनी को छोड़ा गया। वह उसी वक्त छलांगे मारती हुई पहाड़ की तरफ गई। आप वहीं थे कि वह दोबारा भागती हुई वापस आ गई। यहूदी हिरनी की इस इताअत को देखकर हैरान रह गया। चुनाँचे उसने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया।

#### लतीफा

एक मौलाना पढ़कर आए। उनको हदीसें भी बहुत याद थीं। जब यह बयान करते तो 'काला काला रसूलल्लाह' पढ़ते। एक देहाती था। उस बेचारे को अरबी तो आती नहीं थी। अब वह रोज़ बैठकर यह सुनता। कुछ दिन तो सब्र करता रहा। अब उसको 'काला काला रसूलल्लाह' के माइने ही मालूम न था। वह 'काला रसूलल्लाह' का 'काला रसूलल्लाह' समझने लगा। कहने लगा यह मौलाना कैसा है जो रसूलल्लाह का काला कहता है। लिहाज़ा एक दिन जब उन्होंने दर्स दिया तो दर्स के बाद देहाती ने मौलाना का गिरेबान पकड़ा, कहने लगा ओ मौलवी साब! तू काला, तेरा बाप काला मेरा रसूल तो गोरा चिट्टा है। यह मुहब्बत की बात है। (तमत्राए दिल स० 196)

#### ्रह्मुरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु पर इनायत व बख्निशश

हज़रत ज़ैद एक सहाबी हैं। बचपन में ही किसी ने इनको गुलाम

बना लिया था। आख़िरकार वह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िदमत में पहुँच गए और वह वहीं रहने लगे। उनके वालिद उनके बारे में बहुत फिक्रमंद हुए। वह उनके ढूंढ़ते और अशुआर कहते थे। किसी ने बता दिया कि आपका बेटा फ़लाँ जगह पर मौजूद है। लिहाज़ा उनके वालिद और चचा उनको लेने के लिए वहाँ पहुँच गए। उन्होंने हज़रत ज़ैद से आकर मुलाक़ात की और उन्हें समझाया कि मैं भी तेरे लिए उदास हूँ। तुम्हारी वालिदा भी उदास है और दूसरे रिश्तेदार भी उदास हैं। हमने तेरी ख़ातिर बहुत सफ़र किए, बहुत ही भुशक़क़तें उठायीं। अब आप किस्मत से मिल गए हैं। लिहाज़ा हमारे साथ चलें। क्योंकि उन्हें बग़ैर इजाज़त के नहीं ले जा सकते थे। इसलिए उन्हें समझाने के बाद वह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। वह अल्लाह के महबूब की ख़िदमत में अर्ज़ करने लगे,

"ऐ क़ुरैश के सरदार! आप बून हाशिम की औलाद बड़े करीम लोग हैं। आप मेहमान नवाज़ हैं और लोगों के साथ भलाई करने वाले हैं। हमारे बच्चा आपके पास है। आप उसे हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम सुकून की ज़िन्दगी गुज़ार सकें।"

नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इर्शाद फ्रमाया, "मैं यह इख्रियार ज़ैद को देता हूँ अगर यह आपके साथ जाना चाहे तो इसे जाने की इजाज़त है और अगर यह मेरे पास रहना चाहे तो मैं ज़बरदस्ती भेजना नहीं चाहता।"

जब हज़रत ज़ैद के ज़िम्मे बात लगी तो उन्होंने एक नज़र अपने वालिद के चेहरे पर डाली और एक नज़र अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर डाली और उठकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद मुबारक में आकर बैठ<sup>-</sup>गए और एक बच्चा होने के बावजूद कहने लगे एक अल्लाह के नबी! मैं आपसे जुदा होना नहीं चाहता। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में बैठ गए तो अल्लाह के महबूब बहुत खुश हुए और फरमाने लगे,

''आज से मैंने ज़ैद को अपना बेटा बना लिया।''

सुब्हानअल्लाह! हज़रत ज़ैद ने अपने बाप की गोद के बजाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद को पसन्द किया। अल्लाह रब्बुलह़ज़्त़ की कद्रदानी देखिए कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम उनको पूरी ज़िन्दगी 'ज़ैद बिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' के नाम से पुकारते थे।

नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एक रिश्तेदार औरत से इनकी शादी कर दी थी न सिर्फ़ यही बल्कि सहाबा में सिर्फ़ आपका नाम क़ुरआन मजीद में आया है। अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़रमाया,

﴿فلما قطي زيد منها وطراً زوجنكها .(صورة الحزاب٣٧)﴾

फिर जब ज़ैद तमाम कर चुका उस औरत से अपनी गुर्ज़, हमने उसको तेरे निकाह में दे दिया। सहाबा किराम उनका बड़ा इकराम करते थे। (ख़ुत्बात ज़ुल्फ़ुक्कार 12/83)



#### 

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.

# इतिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

की जो मुहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं यह जहाँ क्या चीज़ है लौहों क़लम तेरे हैं

# इतिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

# हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और इत्तिबाए

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

एक बार हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हज के लिए सफर पर चले। रास्ते में उन्होंने अपने सवारी को एक जगह पर रोका। नीचे उतरे और वीराने में एक तरफ को इस तहर गए जैसे कोई आदमी कुज़ाए हाजत के लिए जाता है। फिर एक जगह पर बैठ गए। लगता यूँ था कि फ़रागृत हासिल करने के लिए बैठे हैं मगर फ़ारिग़ नहीं हुए बल्कि ऐसे ही वापस आ गए और ऊँट पर बैठ कर चल पड़े। साथियों ने पूछा हज़रत आपके इस अमल की वजह से हमको रुकना पड़ा हालाँकि आपको फुसगृत हासिल करने की जुरूरत नहीं थी। वह फ़रमाने लगे कि मैं इसलिए नहीं रुका था कि मुझे ज़रूरत थी बल्कि असल में बात यह है कि मैंने एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी रास्ते से सफ़र किया था। इस जगह पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे और आपने इस जगह पर कुज़ाए हाजत से फुरागुत हासिल की थी। भेरा जी चाहा कि मैं भी अपने महबूब के इस अमल के मुताबिक अपना अमल करूं। इससे अंदाजा लगाइए कि वह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं के कितने मुहाफ़िज़ थे। वह जो कुछ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से सुनते थे या उनको करते हुए देखते थे उसके मुताबिक अमल करते थे।(ख़ुत्बाते ज़ुल्फ़क़ार 8/157)

### फ्रमाने नबवी का लिहाज़

मस्जिद नबवी का एक दरवाज़ा था। जहाँ से अक्सर औरतें आया करती थीं और जब औरतें नहीं होती थीं तो कभी-कभी मर्द भी उस दरवाज़े से आ जाया करते थे। एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कितना अच्छा होता कि इस दरवाज़े को औरतों के लिए छोड़ दिया जाता। यह सुनकर मर्दों ने उस दरवाज़े से आना ही छोड़ दिया। हत्ताकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर इन अल्फ़ाज़ को सुनने के बाद पूरी ज़िन्दगी में कभी भी उस दरवाज़े से मस्जिद नबवी में दाख़िल नहीं हुए। सुब्हानअल्लाह! उनका एक-एक काम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं का मज़हर हुआ करता था। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने उनको नबी का ऐसा आशिक अता फरमाया था कि उनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर-हर बात याद रहती थी। उन्होंने अपने दिमागों में इस इल्म को याद रखा और अपने जिस्म के आज़ा पर भी इस इल्म पर अमल के ज़िरए से यादें ताज़ा रखीं।

(खुत्वात जुलफुक्कार ८/158)

# दरबारे शाही में हज़रत हुज़ैफ़ा रिज़यल्लाह

#### अन्हु का सुन्नत पर अमल

मशहूर रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़यल्लाहु अन्हु फ़ारस तश्रीफ ले गए। दावत खाने के लिए बैठे। उनसे एक लुक्मा नीचे गिर गया। उन्होंने उस लुक्में को उठाया और साफ़ करके खा लिया। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ के अमीर इस आदत को पसंद नहीं करते हैं। फ़रमाने लगे ﴿ الله المنافقة على المنافقة के सहावा किराम ने एक-एक सुन्नत को छोड़ दूँ? सोविए तो सही कि सहावा किराम ने एक-एक सुन्नत पर कितनी

मुहब्बत से अमल किया। वे इल्म के भी वारिस वने, अमल के वारिस बने, अहवाल के भी वारिस बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी अदाओं के भी वारिस बने। इस तरह यह अमल सहाबा किराम से उम्मत तक आगे पहुँचा जिस तरह मेरे आका दुनिया में इसको दे गए थे। (खुत्बात ज़ुल्फ्कार 3/183)

#### मेरा सर मेरे आकाए मदनी के जैसा हो जाए

एक सहाबी हब्शा के रहने वाले थे। वह जब भी नहाकर निकलते तो उनका जी चाहता मैं भी अपने सर में बीच में इसी तरह मांग निकालूँ जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाला करते हैं लेकिन हब्शी नसल होने की वजह से उनके बार पुंघरियाले, छोटे और सख्त थे। इसलिए उनकी मांग नहीं निकल सकती थी। वह इस बात को सोचकर बड़े उदास रहते थे कि मेरे सर को मेरे महबूब के मुबारक सर की मुशाबिहत नहीं है। एक दिन चुल्हा जल रहा था। उन्होंने लोहे की सलाख लेकर उसको आग में गर्म की और अपने सर के दर्मियान सलाख़ को फेर लिया। गर्म सलाख़ के फिरने से उनके बाल भी जले और खाल भी जली। उससे ज़ख़्न हो गया। जब ज़ख़्न सही हो गया तो उनको अपने सर के बीच एक लकीर नज़र आती थी। लोगों ने कहा तुमने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? वह फ़्रमाने लगे कि मैं तकलीफ़ तो बरदाश्त कर ली लेकिन मुझे अब इस बात की बहुत ख़ुशी होती है कि सर को अब महबूब सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के सर से मुशाबिहत नसीब हो गई। (ख़ुत्वात ज़ुलुफ़्कार 3/159)

#### रोज़ा रखिए मगर सुन्नत के मुवाफ़िक

सन् 1973 ई० की बात है कि एक आदमी इस आजिज़ से मिलने आया। वह सोलह साल से लगातार रोज़े रख रहा था। मेरे दोस्त बड़े हैरान हुए कि यह सोलह साल से लगातार रोज़े रख रहा है। मैंने कहा यह काम इतना मुश्किल नहीं है। वह कहने लगे कैसे मुश्किल नहीं है, सर्दी, गर्मी, सेहत, बीमारी, सफ़र, हज़र हर वक्त रोज़े से रहना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा अच्छा उससे पूछ लें। चुनाँचे उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या आपको रोज़ा रखने में कोई दिक्कृत पेश आती है? वह कहने लगे नहीं। फिर वह मुझे कहने लगे कि यह क्या मामला है? मैंने कहा यह इसकी आदत बन गई है। कुछ लोग दिन में तीन दफ़ा खाना खाते हैं और कुछ लोग सुबह व शाम दो दफ़ा खाते हैं। इसी तरह आप यूँ समझें कि यह भी दिन में दो दफा खाते हैं। एक दफा सहरी में के वक्त और एक दफा इफ़्तिारी के वक्त । लिहाज़ा इनकी यह आदत बन गई है। मैंने कहा कि उनसे कहें कि आप सौमे दाऊदी रखें यानी एक दिन रोज़ा रखें और दूसरे दिन नागा करें। चुनाँचे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप सौमे दाऊदी रख सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा वह क्यों? वह कहने लगे इसलिए कि यह तो मेरी आदत बन गई है और दिन के वक्त अब मेरा कुछ खाने को दिल हो नहीं करता। अगर मैं एक दिन खाऊँ और एक दिन रोज़ा रखूँ तो इसमें मेरे नफ्स पर ज़्यादा बोझ होगा जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कहा देखो यह जो अपनी मर्ज़ी से मुजाहिदा करते हैं वह काम आसान है लेकिन हदीस में जो तरीका आया है उसके मुताबिक काम (खुत्बाते ज़्लुफ़कार 11/169) करना इसलिए बहुत मुश्किल है।

# हकीम ज़ियाउद्दीन रह० और सुन्नत का अदब

एक दफ्त हकीम ज़ियाउद्दीन सुनामी रह० बीमार हो गए। हज़रत ख़्याजा निज़ामुद्दीन रह० को पता चला। आपने सोचा कि वक़्त के इतने बड़े आलिम हैं और सुन्नतों के पाबंद हैं इसलिए मुझे उनकी

अयादत के लिए जाना चाहिए। लिहाज़ा आप उनकी अयादत के लिए उनके दरवाजे पर पहुँचे, दस्तक देकर अंदर पैगाम भेजा कि मै आपकी अयादत के लिए आया हूँ। हकीम ज़ियाउद्दीन सुनामी ने जवाब मिजवाया कि मेरा आख़िरी वक्त है। मालूम नहीं कि किस वक्त जान निकल जाए। मैं अपने आख़िरी वक्त में किसी बिदजती की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। अब कैसा सख़्त जवाब धा लेकिन ख़्वाजा निज़ामुद्दीन रह० ने समझ रहे थे कि सुन्नत की मुहब्बत में बात कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने फ़ौरन जवाब मिजवाया कि हाँ बिदअती आपके दरवाज़े पर आया है मगर बिदअत से तौबा करने के लिए आया है। जब यह पैगाम हकीम ज़ियाउद्दीन रह० को मिला तो लेटे हुए थे फ़ौरन उठ बैठे और अपनी पगड़ी सर से उतारी, शामिर्द से कहा मेरे बिस्तर से लेकर मेरे दरवाज़े तक इस पगड़ी को बिछा दीजिए और हज़रत से कहिए कि अपने जूतों समेत पगड़ी पर चलते हुए तश्रीफ़ लाइए।

# हज़रत नानौतवी रह० और इत्तिबाए सुन्नत

नवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मुहब्बत की वजह से एक एक सुत्रत पर उनका अमल द्या। एक बार हज़रत नानौतवी रह० की गिरफ़्तारी के वारन्ट जारी कर दिए गए। जब पता चला तो आप रुपोश हो गए। रुपोश होने के पूरे तीन दिन बाद आप बाहर निकल आए। किसी कहा हज़रत! अंग्रेज़ आपको ढूंढ रहा है और आपकी गिरफ़्तारी के वारन्ट जारी हैं। आपने फ़रमाया, मैंने अपने आक़ा की ज़िन्दगी पर गौर किया, मुझे ग़ारे सौर में रुपोशी के तीन दिन नज़र आते हैं। लिहाज़ा मैं भी तीन दिन ग़ायब रहा, इसके बाद बाहर निकल आया हूँ। अंग्रेज़ अगर पकड़ लेंगे तो मैं अपनी जान का नज़राना अल्लाह के सुपूर्द कर ज़ाऊँगा। सुन्नत का इतना लिहाज़ और ख़्याल रखा करते थे। (ख़ुत्बाते ग़ुलफ़क़ार 6/103)

#### हज़रत मदनी रह० का हर हाल में सुन्नत पर अमल

हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रह० के सुन्नत पर अमल के वािक आत बेशुमार हैं। ख़ासतौर उनकी आख़िरी रात में तहज्जुद की कैफ़ियत बहुत अजीब होती थी। तजज्जुद में आमतौर पर दो पारे तिलायत करते थे और पढ़ने के दौरान इस कद्र ख़ुशू और इतना गिरया तारी होता कि सीने से खौलते साँसों की आवाज़ें सुनाई देती थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के बारे में हदीस में यही लिखा है कि आप नमाज़ ऐसी पढ़ते थे कि अंदर से रोने की वजह से हांडी के जोश मरिन की आवाज़ सुनाई देती थीं। लिहाज़ा आपकी नमाज़ में उसी सुन्नत की इत्तिबा मिलती है। नमाज़ के बाद आप इस्तिगृफ़ार पढ़ते और दुआ मांगते तो रोते और इस तरह सिसकियाँ और हिचिकियाँ लेते कि कोई बच्चा पिट रहा हो।

हज़रत मौलाना ख़लील अहमद सहारनपूरी रह० के हालाते ज़िन्दगी के बारे में लिखा कि है कि एक बार आप हज के लिए तश्रीफ़ ले गए। उस ज़माने में अरब में सफ़र आमतौर से ऊँटों पर होता था। सफ़र की रहनुमाई और इंन्तिज़ाम के सिलसिले में जैसे आजकल मुअल्लिम होते हैं उस ज़माने में उनको मुतव्वफ़ कहते थे। आपने अपने मुतव्वफ़ से पहले ही तय कर लिया कि हमने हज को सुन्नत के मुताबिक अदा करना है। लिहाज़ा तुम कोई ऐसी तर्तीब बनाना जो सुन्नत के मुताबिक न हो।

मिना में क्याम के दौरान सुबह सादिक से पहले ही मुतव्यफ् आया और शोर मचा दिया कि तैयार हो जाओ, अरफात के लिए अभी निकलना है। ऊँट वालों ने भी जल्दी जल्दी की रट शुरू कर दी। हज़रत सहारनपूरी रह० दो ख़ेमों के बीच तहज्जुद की नमाज़ में मसस्रफ़ सुरान पाक पढ़ने में मश्माूल थे। क्या मजाल है कि उनकी फेरने के बाद मुतव्वफ़ की तरफ़ मुतवज्जेह हुए और गुस्से से फ़रमाया कि तुमने वादा कर रखा था कि सुन्नत के ख़िलाफ किसी काम के लिए न कहोगे फिर सूरज निकलने से पहले चलने के लिए कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। कहने लगा कि क्या करूं ऊँट वाले नहीं मानते और ये ऊँट लेकर चल दिए तो हज फ़ौत हो जाएगा। लिहाज़ा सन्नत की ख़ातिर फर्ज़ को ख़तरे में डालना तो कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर हज़रत का गुस्सा और तेज़ हो गया। फ़रमाया हमने तुम्हें मतव्यफ माना है कोई उस्ताद और पीर तो नहीं बना लिया। जाओ अपना काम करो हम तो सूरज निकलने से एक मिनट पहले नहीं उठेंगे। हम अपना माल और वक्त ख़र्च करके इतनी मुश्किलों भरा सफ़र करके आते हैं ताकि सुन्नत के मुताबिक हज अदा करें तुम्हारे अमालों (ऊँट वालों) के गुलाम बनने नहीं आते। ऊँट वालें को अपने ऊँटों पर इख़्तियार है। ये उनको ले जाएं, हमारे ऊपर उनको कोई इिद्धायार नहीं कि उठने पर मजबूर करें। तुमने बेवक्त शोर मचाकर हमें परेशान किया और नमाज़ भी सही तरीक़े से पढ़ने नहीं दी। लिहाज़ा हम तुम्हें भी आज़ाद करते हैं तुम अपने दूसरे हाजियों को ले जाओ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो हम कोई लूले खुन्जे नहीं। अरफात कोई इतनी दूर नहीं है। हम पैदल ही इन्शाअल्लाह सफ़र कर लेंगे लेकिन सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे। (खुत्बाते जुलफ़क़ार 8/111-113)

मामूल में ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क पड़ा हो। तवील क्याम और तादील अरकान के साथ तसल्ली से अपनी नमाज़ पूरी की। सलाम

# इत्तिंबाए नबदी में परेशानी का हल

एक बार फ़ैसलाबाद से एक औरत आई। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि इसकी बात ज़रूर सुनें, बड़ी पेरशान है और जब से आई है रो रही है, उसको टाइम दिया। पर्दे में बैठकर बात करने लगी कि मेरा शौहर बड़ी मील का मालिक है, अमीर आदमी है, खुला पैसा है, शादी के साथ आठ सालों में कोई औलाद नहीं है मगर यह कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि शौहर मेरे साथ खुशी की ज़िन्दगी गुज़ार रहा है। हम दोनों को इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं है, किस्मत में हुई तो हो जाएगी नहीं तो जो अल्लाह को मन्जूर, ख़ादिन्द मुझे बहुत

चाहता है। मुहब्बतों वाली ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं। घर का सारा खर्च

शौहर ने अपने जिम्मे लिया हुआ है, नौकरों का ख़र्चा, बावर्ची का ख़र्चा, गार्ड का ख़र्चा, माली का खर्चा ये तमाम खर्चे सब मेरा शौहर अदा करता है, गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर हैं, कारें हैं, बहारें हैं, रोटी हैं, बोटी है। अल्लाह ने यूँ तो जिन्दगी में हर सहूलत दी है। मेरी परेशानी यह है कि मेरा शौहर मेरे ज़ाती ख़र्च के लिए हर महीने सिर्फ पचास हज़ार

हपए देता है। जिससे मेरे ख़र्चे पूरे नहीं होते। यह कहकर वह औरत रोने लग गई कि शायद मेरा जैसा परेशान दुनिया में कोई नहीं होगा। वह ऐसे ज़ार व कृतार रो रही थी जैसे किसी की वफात पर कोई रोया करता है। इस औरत को इस आजिज़ ने यह बात समझाई कि आपकी परेशानी ख़त्म होने वानी नज़र नहीं आती। आपका शौहर आपको

कर दे फिर भी आपकी परेशानी ख़त्म नहीं होगी, दो लाख भी दे दे फिर भी ख़त्म नहीं होगी। पाँच लाख भी हर महीने दे दे फिर भी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। वह बड़ी हैरान होकर कहने लगी कि पीर साहब! आप मुझे बात समझाएं क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। आजिज़ ने कहा बीबी! जिस रास्ते

पचास हज़ार रुपए के बजाए एक लाख रुपया माहाना भी देना श्रुरू

आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। आजिज़ न कहा बाबा! जिस सस्त से आप परेशानियों का हल ढूंढ़ना चाहता उस सस्ते से परेशानियों का हल होता ही नहीं। कहने लगी चाहती तो हूँ कि परेशानियाँ ख़त्म हों। आजिज़ ने कहा कि अगर आप चाहती हो तो अपनी ज़िन्दगी को शरिअत के मुताबिक ढालें, गुनाहों से ख़ाली ज़िन्दगी इख़्तियार करें,

आपने गुनाहों से भरी ज़िन्दगी से अल्लाह तआला को नाराज़ कर लिया है। आइन्दर आप सुन्नत वाली ज़िन्दगी को अपना कर अपने

ख़ालिक हक़ीकी को राज़ी कर लें। आप के माल में बरकत आएगी तो आपकी परेशानियाँ अपने आप दूर हो जाएंगी। आप कसरत मांग रही हैं कि वह पचास हज़ार देता है तो एक लाख देना शुरू कर दे

लेकिन याद रखना कि फिर भी परेशानियाँ रहेंगी। ख़ैर आजिज़ ने यह बात कही तो अल्लाह तआला ने बात में बरकत रख दी। लिहाज़ा कहने लगी कि मैं सच्ची तौबा करना चाहती हूँ। आजिज़ ने उसको तौबा के कलिमात पढ़ाकर रुख़्तत किया। अलुहम्दुल्लाह तीन चार

महीनों के बाद उसने फोन के ज़िरए कहा कि अब तो मैं नमाज़ की पाबन्द हो गई हूँ, बुर्क़ा मैंने कर लिया है, टीवी छोड़ दिया है। वह औरत कहने लगी कि अब तो मैं अच्छी ख़ासी मौलवी बन गई हूँ लेकिन एक बात बड़ी अजीब है कि अब मेरे महीने के ख़र्चे पंदह हज़ार रुपए में पूरे हो जाते हैं और मेरी बाक़ी रक़म यतीमों और

# छुरी से काटकर खाने वाले

बेवाओं के ऊपर खर्च होती है।

मेरी एक दफ्त मीटिगं थी जिसमें अमरीकन कम्पनी के तीन डायरेक्टर और जर्नल मैनेजर वग़ैरह थे। हम एक मेज़ पर बैठे खाना खा रहे थे। फ़क़ीर ने देखा कि वे अमरीकन लोग भी हाथ से खाना खा रहे हैं हालाँकि छुरी-काँटे एक तरफ़ रखे हुए थे। फ़क़ीर बहुत

हैरान हुआ और पूछा कि आपने यह ख़ुरी-काँटे इस्तेमाल नहीं किए? तो उन्होंने कहा हमें हाथों से खाना खाना पसन्द है। आज पहली बार

तो उन्होंने कहा हम हाथा स खाना खाना पसन्य है। आज परेशा पार चिट्टी चमड़ी वालों को देखा कि यह छुरी कांटे को छोड़कर इस तरह उंगलियों से खा रहे हैं। जब हम खाना खा चुके तो उन्होंने बाकायदा सारी उंगलियों को बारी-क्यूरी मुँह में लेकर साफ किया। फ़क़ीर ने उनसे सवाल किया कि आपने यह क्यों किया? तो वे कहने लगे कि यह नई तहक़ीक़ है कि जब इंसान उंगलियों से खाना खाता है तो उनके मसाम (खाल के सुराख़) से प्लाज़मा निकलता है जिसको माइको स्कोप की आँख से देखा जा सकता है और यह प्लाज़मा खाने के साथ इंसान के मुँह में जाता है और हाज़मे में काम आता है। कहने लगे कि अब हम छुरी कांटों के बजाए उंगलियों से खाना पसन्द करते हैं। (ख़ुत्वाते शृलफ़क़ार 1/202)

#### एक औरत का इस्लाम कुबूल करना

एक बार हम अमरीका में नमाज़ पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले। सामने मेन रोड था। हम दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे। सामने सड़क पर एक औरत तेज़ी के साथ कार चलाती हुई गुज़री लेकिन चंद मीटर जाकर उसने ब्रेक लगा दी। उसने गाड़ी मोड़ी और एक दो मिनट में उसने हमारे क़रीब आकर गाड़ी खड़ी कर दी। वहाँ पर आमतौर पर ऐसा होता है कि आदमी जिस मॉज़ल पर जा रहा हो और उसके पास पूरा पता न हो तो उसे पूछने की ज़रूरत पेश आती है। चुनाँचे हमने सोचा कि मुमकिन है कि अमरीकन औरत रास्ता भूल गई हो और हम से कोई पता मालूम करना चाहती है।

इस आजिज़ ने अपने साथ वाले दोस्त से कहा कि आप जाएं और पूछें कि क्या आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है?

जब उसने जाकर पूछा तो यह कहने लगी नहीं मैं तो अपने घर जा रही हूँ और घर की डायरेक्शन तो हर एक को आती है। हमें क्या पता कि अल्लाह तआ़ला उसको दुनिया के घर के बजाए असली घर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। उसने कहा मैं घर जा रही हूँ तो हमारे दोस्त ने पूछा कि फिर आपने यहाँ क्यों गाड़ी ब्रेक लगाई? उसके जवाब में कहने लगी यह बंदा कौन है?

उसने कहा यह बंदा मुसलमान है।

वह कहने लगी कि इससे पूछों कि क्या यह मुझे मुसलमान बना सकते हैं? न नाम का पता न पते का पता सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुत्रतों को देखा और अल्लाह तआ़ला ने उसके दिल में ऐसा असर डाल दिया कि वहीं गाड़ी में बैठे बैठे उसने कलिमा पढ़ लिया।

इस आजिज़ ने अपना रुमाल दे दिया जिसको उसने अपना दुपट्य बना लिया और फिर अपने घर को रवाना हो गई, सुब्हानअल्लाह। (ख़ुत्बाते ज़ुलफ़क़ार 7/115)



# ﴿ ياايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ﴾

# सोहबते रोख

निगाहे वली में वह तासीर देखी बदलती हज़ारों की तक़दीर देखी

قسال را بسگلماز مرد حال شو پیسش مسرد کسامیل پیامیال شو صند کلماب و صندورق دونا کرن جسان و دل را جسانب دلدار کن

# सोहबते शेख

#### सोहबते नबवी की फ्ज़ीलत

इमाम शाफ़ई रह० से किसी ने सवाल पूछा कि हज़रत! सैय्यदना अमीर मुआविया रिज़यल्लाहु अन्हु का दर्जा बड़ा है या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० का। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० वाद के दौर के थे, आदिल ख़लीफ़ा थे जबिक हज़रत अमीर मुआविया रिज़यल्लाहु अन्दु के ज़माने में बड़ी लड़ाइयाँ रहीं और इन्हीं जंगों की वजह से हालात पुरअमन न थे। इसलिए उस आदमी ने इन दो शिक्सियतों के बारे में सवाल किया। इमाम शाफ़ई रह० ने ऐसा जवाब दिया जो सोने की रोशनाई से लिखने के क़ाबिल है। फ़रमाया, जब हज़रत अमीर मुआविया रिज़यल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जिहाद के लिए निकले और उनके घोड़े के नथनों में जो गर्द व मिट्टी जा पड़ी, उमर अब्दुल अज़ीज़ रह० से उस मिट्टी का रुखा भी बड़ा है। (ख़ुत्वाते ज़ुलफ़क़ार 3/208)

# हज़रत गंगोही रह० हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रह० की सोहबत में

हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रह० हज़रत इमादुल्लाह मुहाजिर मक्की रह० की ख़िदमत में पहुँचे और कहने लगे कि हज़रत अवराद व अश्गाल का काम तो हम से होता नहीं। हज़रत रह० ने फरमाया कि अच्छा न करना मगर हम यह कहते है कि तीन दिन और तीन रातें यहाँ ठहर जाओ। कहने लगे हज़रत ठीक है। तीन रातें ठहसँगा मगर तहज्जुद में मुझ से उठा नहीं जाएगा, जी करेगा तो उठूंगा वरना नहीं। हज़रत हाजी साहब रह० ने फ़रमाया यह भी ठीक है। शागिर्द को फ़रमाया कि रशीद अहमद की चारपाई मेरी चारपाई के क़रीब डाल देना।

रात को हाजी साहब रह० उठे "ला इलाहा इल्लल्लाह" का विर्द करना शुरू कर दिया। हज़रत गंगोही रह० फ़रमाते हैं कि मेरी आँख खुली। मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने भी उठकर तहज्जुद पड़ी और पास बैठकर "ला इलाहा इल्लल्लाह" की ज़र्ब लगानी शुरू कर दी। तीन दिन के लिए रुके थे, तीस दिन तक ठहरे रहे। जब वहाँ से रुख़्सत होने लगे तो हज़रत हाजी साहब रह० ने उनको इजाज़त व ख़िलाफ़त अता फ़रमा दीं यह है सोहबत व ज़िक्र का असर और फ़ायदा कि चंद दिनों में खिलअते ख़िलाफ़त से सरफ्सज़ हो गए।

#### जिगर मुरादाबादी हज़रत थानवी रह० की सोहबत में

शायरों में जिगर मुरादाबादी एक अज़ीम शायर थे। उनकी इब्तिदाई ज़िन्दगी बड़ी ग़फ़लत वाली थी। ख़ूब पीते थे। वह मयनोश न थे बिलानोश थे। मुशायरों में कहीं हज़रत ख़्वाजा अज़ीज़ुल हसन मज़्जूब के साथ मिलना हुआ जो हज़रत थानवी रह० के ख़लीफ़ा मजाज़ थे। उस वक़्त हज़रत मज़्जूब तालीम के महकमे कलक्टर के तौर पर काम कर रहे थे इतनी अच्छी दुनियावी तालीम थी मगर क्योंकि घुंडी खुल चुकी थी लिहाज़ा दरवेशी ग़ालिब थी। ऐसे ऐसे अश्आर कहे जैसे मोतियों को उन्होंने माला में पिरो दिया हो।

उस्ताद जिगर उनकी फ्कीराना ज़िन्दगी से बड़े मुतास्सिर हुए। एक दफ़ा जिगर साहब कहने लगे जनाब! आप से मिस्टर की 'टर' कैसे 'मिस' हुई? उन्होंने कहा धानाभवन जाकर। (जिगर साहब ने कहा) कभी मैं भी जाऊँगा? हज़रत ने फ़रमाया बहुत अच्छा। अब हज़रत ख़्वाजा अज़ीज़ुल हसन मज़्जूब रह० ने मेहनत करना शुरू कर दी। सादिकीन की सोहबत के बारे में तफ़सीलात बताना शुरू कर दी। एक दफ़ा उन्होंने पूछा। सुनाइए हज़रत! क्या हाल है? हज़रत ख़्वाजा साहब रह० ने अजीब अश्आर सुना दिए फ़रमायाः

> पें भन हो गई है क्या बात है अपनी अब दिन भी अपना और रात भी अपनी अब और ही कुछ मेरे दिन रात का आलम हर वक्त ही रहता है मुलाकात का आलम

जब उन्होंने यह अश्आर सुने तो दिल में सोचने लगे कि उनके दिल में मुहब्बते इलाही इतनी भरी हुई है तो इनके शेख के दिल का आलम क्या होगा। लिहाजा कहने लगे थाना भवन जो जाऊँगा लेकिन

मेरी एक शर्त है। फ़रमाया वह कौन सी? कहने लगे कि वहाँ जाकर भी पियूँगा। यह मेरी आदत है इसे छोड़ नहीं सकता। हज़रत मज़ूब रह० ने फ़रमाया, मैं हज़रत से पूछूँगा। पीर व मुर्शिद की ख़िदमत में हाज़िर होकर पूछा कि हज़रत! एक बंदा बड़े काम का है, आना भी चाहता है मगर शर्त लगाता है कि यहाँ आकर भी पियूँगा। हज़रत ने

फ्रमाया कि भाई! ख़ानकाह अवामी जगह है यहाँ पर तो इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि शराब तो गुनाह की चीज़ है। अलबत्ता मैं उसे अपने घर में मेहमान की हैसियत से ठहरा लूँगा

क्योंकि मेहमान को अपनी हर आदत पूरी करने की इजाज़त है, काफ़िर को भी मेहमान बना सकते हैं। लिहाज़ा जिगर साहब वहाँ तैयार होकर पहुँच गए। वहाँ जाकर पीना तो क्या हज़रत के चेहरे को देखते ही बात दिल में उत्तर गई। कहने लगे हज़रत तीन दुआएं

करवाने आया हूँ। हज़रत रह**ं ने पूछा कि वह कौन सी? कह<sup>ने लगे</sup>** पहले यह दुआ कीजिए कि मैं पीना छोड़ दूँ। हज़रत ने दुआ फ़्र<sup>मा</sup> दी, दूसरी यह दुआ कीजिए की मैं दाढ़ी रख लूँ, हज़रत ने यह भी दुआ फ़रमा दी। तीसरी दुआ कीजिए कि मेरा ख़ात्मा ईमान पर हो जाए। हज़रत ने यह दुआ भी फ़रमा दी, सुब्हानअल्लाह।

सोहबत और शेख्न की तवज्जेह रंग लाती रही। चुनाँचे इसी मुहब्बत व अकीदत के साथ हज़रत रह० से बैअत का ताल्लुक कायम कर लिया। जब वापस हुए तो ज़िन्दगी बदलना शुरू हो गई।

#### मैख़ाने से ख़ान-ए-ख़ुदा तक

एक बार बैठे हुए थे कि दिल में ख़्याल आया कि न पियूँगा तो क्या होगा? अगर मैंने अल्लाह को नाराज़ कर दिया और नफ़्स को ख़ुश कर लिया तो क्या फ़ायदा होगा। चुनाँचे ऐसे ही बैठे बैठे पीने से तौबा कर ली चूँिक बहुत अरसे से पी रहे थे। इसलिए बीमार हो गए। हस्पताल गए। डॉक्टरों ने कहा कि एकदम तो छोड़ना ठीक नहीं, थोड़ी सी पी लें वरना मौत आ जाएगी। पूछने लगे थोड़ी सी पी लूँ तो कितनी लम्बी हो जाएगी? उन्होंने कहा दस पंद्रह साल। कहने लगे दस पंद्रह साल के बाद भी तो भरना है। बेहतर है कि अभी मर जाऊँ ताकि मुझे तौबा का सवाल मिल जाएगा। लिहाज़ा पीने से इन्कार कर दिया। इसी दौरान एक बार अब्दुर्रब नश्तर से मिलने गए माशाअल्लाह वह उस वक्त वज़ीर थे। उनका तो बड़ा प्रोटोकाल था। यह उनसे मिलने गए तो चौकीदार ने समझा कि कोई मांगने वाला फ़रियाद लेकर आया होगा चुनाँचे उसने कहा मियाँ! जाओ वह मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा अच्छा, अपने पास से काग़ज़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और उस पर एक मिसरा लिखकर अब्दुर्रब नश्तर को भेजा क्योंकि वह भी साहिबे ज़ौक थे अजीब मिसरा लिखा :

नश्तर से मिलने आया हूँ मेरा जिगर तो देख

कहना यह देखिए क्या ही उस्तादाना बात कही। जब वह कागृज़ का पुर्ज़ा वहाँ गया तो अब्दुर्रब नश्तर उस पुर्ज़े को लेकर बाहर निकल आए। कहा, जनाब! आप तश्रीफ़ लाए हैं और अन्दर ले गए। बिठाया और हाल पूछा चुनाँचे बताया कि ज़िन्दगी का रुख़ बदल लिया है। थोड़े अरसे के बाद चेहरे पर सुन्नत सजा ली। लोग उन्हें देखने के लिए आए तो उन्होंने इस हालत पर भी शे'र लिख दिया। अब क्योंकि तबियत से तकल्लुफ़ात ख़त्म हो गए थे, सादगी थी। इसलिए सीधी-सीधी बात लिख दी, फ़रमाया:

चलो देख आएं तमाशा जिगर का सुना है वह काफ़िर मुसलमान हुआ है

शेख़े कामिल की सोहबत से जिगर पर फिर ऐसी वारदात होती थीं कि आरिफाना शे'र कहना शुरू कर दिए। चुनाँचे एक यह वक़्त भी आया कि अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने उनको बातिनी बसीरत अता फ्रमा दी। एक ऐसा शे'र लिखा जो लाख रुपए से भी ज़्यादा कीमती है। इस सारी तफ़सील सुनाने का मक़सद भी यही शे'र सुनाना है जो इस आजिज़ को भी पसंद है। यह शे'र याद करने के क़ाबिल है:

मेरा कमाल इश्क़ में इतना है बस जिगर वह मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया

(खुत्बात जुलफ्कार 3/59)

# हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद हसन रह० हकीमुलउम्मत रह० की सोहबत में

जामिया अशरिफ़िया लाहौर के बानी हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद हसन साहब अमृतसरी रह० हज़रत थानवी रह० के बड़े ख़लीफ़ाओं में थे। उन्होंने जब दारुलउलूम से पढ़ा तो वहीं पढ़ाने भी लग गए। हत्ताकि बैजत की निस्वत हासिल करूं। अगर कमी इज़्हार करते तो हज़रत यही जवाब इर्शाद फ्रमाते। मुफ़्ती साहब फ्रमाते हैं कि एक दफ़ा धाना भवन हाज़िर हुआ कि मैंने हज़रत रह० से बैजत हुए बग़ैर वापस नहीं आना। मैं तो उनका ग़ुलाम बनना चाहता था। मैं चाहता धा कि रोज़े क्यामत हज़रत के ख़ादिमों और गुलामों की फ़हरिस्त में मेरा नाम शामिल कर लिया जाए। यह सोचकर मैं वहाँ पहुँचा और हज़रत की ख़िदमत में जर्ज़ किया कि हज़रत! आप मुझे बैजत फ्रमा लें। हज़रत ने वही पुराना जवाब दिया कि मुफ़्ती साहब! बैजत तो कोई ज़रुरी तो नहीं। फ़रमाते हैं कि मैंने फिर अर्ज़ किया। हज़रत अक़्दस धानवी रह० ने भी देखा कि मुफ़्ती साहब तो डट गए हैं तो हज़रत फ़रमाने लगे मुफ़्ती साहब! तीन शर्त हैं बैजत होने के लिए, आपको वे तीन शर्तें पूरी करना पड़ेंगी।

आज के दौर में अगर किसी से कहा जाए कि बैअत होने के लिए ये शर्तें हैं तो वह मुरीद कहेगा कि जी यह तो बड़े घमंडी पीर हैं, बैअत ही नहीं करते, देखा जी हम घर से बैअत होने के लिए चलकर आए हैं और पीर साहब ने आगे बैअत ही न किया। यह कभी नहीं सोचेंगे कि हमारी तंबीह होगी, हमारा इलाज होगा, हमारे नफ्स को दवा पिलाई जाएगी, नहीं बल्कि आज अव्यल तो पीरों के पास आते

हदीस के सबक भी मिल गए। अब जो उस्ताद दारुलउलूम में हदीस का उस्ताद हो उनका इल्मी मकाम क्या होगा। उनके दिल में बड़ी चाहत थी कि मैं हजरत धानवी रह० से बैअत हो जाऊँ। इस बारे में कई बार ख़त लिखे। हजरत हमेशा यही जवाब में फ्रमाते कि मुफ़्ती साहब! बैअत में असल मकसद तो मुहब्बत व अकीदत है, वह आपको पहले से ही हासिल है तो बैअत करना कोई ज़रूरी नहीं है। चुनाँचे टाल देते। फिर ख़त लिखते फिर टाल देते, इधर से इसरार उधर से इकार। मुफ़्ती साहब के दिल में फिर वलवला उठता कि मैं ही नहीं और जब कभी आते हैं तो पहले आकर हालात बताते हैं और फिर उनके जवाबों का मशवरा भी देते हैं कि गोया यूँ कह रहे हैं कि हज़रत मैं आपको यह मशवरा देता हूँ कि हमें यह मशवरा न दें। आजकल के मुरीदों का यह हाल है। हज़रत ने फ़रमाया, मुफ़्ती साहब! आपको तीन शर्तें पूरी करना पढ़ेंगी। उन्होंने कहा हज़रत! मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। फ़रमाया पहली शर्त तो यह है कि आप पंजाबी ज़बान बोलते हैं। आमतौर से इस ज़बान के बालने से हहफ़ के मख़ारिज बिगड़ जाते हैं जब तक सीखे न जाएं। लिहाज़ा आप किसी अच्छे क़ारी से तजवीद व किरात का फ़न सीखें हत्ताकि मसनून किरात के साथ आप पाँचों नमाज़ें पढ़ा सकें। अर्ज़ किया हज़रत मैं हाज़िर हूँ।

दूसरी शर्त की तफ़सील बताते हुए फ़रमाया कि मुफ़्ती साहब! आपने फ़लाँ फ़लाँ किताबें एक ग़ैर-मुक़ल्लिद आलिम से पढ़ी हैं और ग़ैर-मुक़ल्लिदयत के जरासीम आसानी से ज़हन से नहीं निकलते, आप ये किताबे दारुल उल्म में तलवा के साथ वैठकर उस्तादों से पढ़ें। शर्त देखा क्या लगाई। यह भी तो कह सकते थे कि आप तन्हाई में किसी से पढ़ लें मगर नहीं बल्कि फ़रमाया जिस दारुलउलूम में आप उस्ताद हदीस हैं उसी दारुलउलूम के तलबा के हमराह जमात में बैठकर उस्ताद से उसी तरह पढ़ें जिस तरह तलबा पढ़ते हैं ताकि सही अकीदा रखने वाले उस्तादों से पढ़ने की वजह से ग़ैर-मुक्लिदयत के असरात निकल जाएं। मैंने कहा हजरत मुझे यह मंज़ूर है। तीसरी शर्त यह है कि मुझे इजाज़त दें कि मैं पर्दे में आपकी बीवी का क्सम देकर आपकी निजी ज़िन्दगी के बारे में कुछ बातें पूछ सकूँ। मैंने अर्ज़ किया हज़रत मुझे यह भी मंज़ूर है।

जब यह बात नकल की तो हज़रत फ़रमाने लगे कि हज़रत रह०

ने तो तीन शर्तें लगायी थीं अगर चौथी शर्त यह भी लगा देते कि रोज़ाना दोपहर तक तुमने बैतुलख़ला की बदबूदार और गंदगी की जगह पर बैठना है तो मैं इस शर्त को भी क़ुबूल कर लेता क्योंकि मैं अपने अंदर की बदबू से छुटकारा पाना चाहता था। जब सारी शर्तें पूरी करके दिखा दीं तो अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने उनके लिए निस्बत के रास्ते हमवार फ्रमा दिए, अल्लाह अकबर।

पढ़ीं ताकि अल्लाह के ग़ैर के ख़्याल से अल्लाह की नमाज़ अदा कर सकें मगर उन्हें हर दफ़ा कोई न कोई ख़्याल आ जाता। सौ रक्अतें

### सोहबते शेख़ में नमाज़ की कैफ़ियत ही कुछ और शाह इस्माईल शहीद रह० ने कए बार सौ रक्अतें सिर्फ इसलिए

अदा करने के बाद बहुत फिक्रमंद हुए कि मैंने सौ नफलें भी पढ़ीं मगर दो रक्अत भी ऐसी न पढ़ सका जिसमें बाहर का कोई ख़्याल न आया हो। लिहाज़ा सैय्यद अहमद शहीद रह० की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, हज़रत! मैंने सौ रक्अतें इस नीयत से पढ़ीं कि मुझे कम से कम दो रक्अत ऐसी नतीब हो जाएं जिसमें किसी ग़ैर के बारे में कोई ख़्याल न आए मगर मुझे हर दफा़ कोई न कोई ख़्याल आता रहा। अब मैं परेशान हूँ कि मेरी नमाज़ कैसे बनेगी। शाह साहब ने फ्रमाया कि अच्छा तुम तहज्जुद हमारे साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ लेना। लिहाज़ा शाह इस्माईल शहीद रह० ने सैय्यद अहमद शहीद रह० के मुसल्ले के कृरीब आकर तहज्जुद की नीयत बाँध ली। उनकी सोहबत का यह असर धा कि अभी पहली रक्अत का सज्दा अदा नहीं किया था कि उनकी तबियत में रिक्कत तारी हो गई। फिर वह इतना रोए कि उनके लिए नमाज़ का सलाम फेरना भारी हो गया। सौ रक्अतें अपने तौर पढ़ीं तो कुछ न बना और शेख्न के पास

आकर दो रक्अत की नीयत बाँधी तो ऐसा गिरया तारी हुआ कि

सलाम फेरना मुश्किल हो गया तो यह हज़रात ज़िन्दगी के आमाल को बनाना सिखाते हैं।

नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िदमत में एक नौजवान आया। उसने विला वास्ता आकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। इसके जवाब का तरीका तो यह था कि अल्लाह

## सोहबत से फ़ैज़ और गुनाह से नफ़्स्त

के नबी गुस्से में आ जाते कि तुम हराम को हलाल करवाने आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आती लेकिन नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब ने इशांद फ़रमाया, क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी वालिदा से यह हरकत करे? कहने लगा नहीं। पूछा बीवी से करे? कहने लगा नहीं, बहन से करे? कहने लगा नहीं। बेटी से करे? कहने लगा नहीं। फिर आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ्रमाया कि तुम जिससे ज़िना करोगे वह या तो किसी की माँ होगी या किसी की बीवी होगी या किसी की बहन होगी या किसी बेटी होगी। अगर तुम यह पसंद नहीं करते तो दूसरे लोग भी तो इसे पसंद नहीं करते। जब इतना समझाया तो उसके ज़हन में बात आ गई। लेकिन सिर्फ़ समझाने से बात समझ में नहीं आती क्योंकि दिल के अंदर जज़्बात का तूफ़ान होता है। अक्ल समझ भी ले तो क्या फायदा जब तक जज़्बात काबू में न आएं। इसके लिए अल्लाह के नबी ने फिर नुस्ख़ा आज़माया। नुस्ख़ा यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान के सीने पर हाथ रखा और फ़रमाया ऐ अल्लाह इस नौजवान के दिल को पाक फ़रमा दीजिए। वह फ़रमाते हैं कि मेरे सीने पर हाथ रखने से और इस दुआ की बरकत से मेरे दिल पर ऐसा असर हुआ कि उसके बाप मुझे जितनी नफरत ज़िना से थी उनती नफरत मुझे दुनिया में किसी गुनाह से नहीं थी। यह क्या था? यह फैज़ था जो नबी अलैहिस्सलातु

वस्सलाम से उस सहाबी के सीने में मुन्तिकृत हुआ। अल्लाह वाले जो सीने से लगाते हैं यह भी एक सीने से दूसरे सीने में मुन्तिकृत होने का ज़रिया है। (खुत्बाते ज़ुलफ़कार 10/221)

#### हर मकान में दो ऐब तो फिर हम में

एक बादशाह ने बड़ी चाहत से एक महत्त बनवाया। तामीरी काम के लिए अपने ख़ज़ाने के दरवाज़े खोल दिए। जो चीज़ उसे महसूस हुई कि अच्छी नहीं बनी तो उसे दोबारा अच्छा बनवाया। हत्ताकि बादशाह की नज़र में महल इतना ख़ूबसूरत था कि उसमें कोई भी कमी न बची थी। बादशाह ने अपनी रिआया में ऐलान आम करवा दिया कि जो कोई इस महल में कमी निकालेगा मैं उसका ईनाम दुँगा। लोग आते, महल को देखते, उन्हें महल में कोई नज़र नहीं आता। लिहाजा कई दिन इस तरह गुज़र गए। लोग आकर देखते रहे और वापस जाते रहे। किसी की हिम्मत न थी कि बादशाह के बनाए हुए महल में कोई नुक्स निकालता। एक अल्लाह वाले का इधर से गुज़र हुआ। उन्होंने बादशाह की यह बात सुनी। वह भी महल देखने के लिए आए। महल देखने के बाद बादशाह के सामने पेश हुए और कहने लगे बादशाह सलामत इसमें दो ऐब हैं। एक यह कि यह महल हमेशा नहीं रहेगा, एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा दूसरा ऐब यह है कि तू भी इसमें हमेशा नहीं रहेगा। एक न एक दिन तुझे भी महल तुझे भी महल छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह लोगों को यह **ऐब नज़र न** आया बल्कि अल्लाह वाले को नज़र आया उसी तरह अंदर के ऐव भी खुद नज़र नहीं आता, शेख़ और वली की पहचानने पर**खने वास्त्री** निगाह से ऐब मालूम हो जाता है और वह उसकी इस्लाह कर देते हैं। (खुत्बाते जुलफ्कार 1/142)

### शेख़ की सोहबत में तेल-बत्ती ठीक करके जाओ

शेख़ शहाबुद्दीन सहरवर्दी रह० के पास एक आदमी आया। हज़रत रह० ने उसे एक दिन अपने पास रखा। तवज्जेहात दीं और दूसरे दिन उसको इजाज़त व ख़िलाफ़त दे दी। जो लोग सालों से रह रहे थे वह कहने लगे हज़रत! हम तो आपकी ख़िदमत में कई-कई साल से मौजूद हैं लेकिन आपकी मेहरबानी इस पर हो गई। हज़रत रह० ने फ्रमाया, हाँ वह अपने तेल और बत्ती को ठीक करके आया था। मैंने तो सिर्फ उसके चिराग को रोशन किया है। आजकल के सालिक तो ऐसे हैं कि वे कहते हैं कि तेल भी पीर डाले और बत्ती भी पीर लाए। हमारा यह एहसान काफ़ी है कि हमने बैअत कर ली।

# अब्दुल कुद्दूस गंगोही रह० की बातचीत का असर

हज़रत अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रह० के येटे इल्म हासिल करके फारिग होकर घर आए तो एक महफ़िल में हज़रत ने फ़रमाया कि बेटा यह सालिकीन की जमाअत तुम्हारे साथ बैठी है। इन्हें कुछ नसीहत करो। बेटे ने उलूम व माअरिफ से भरपूर वाअज़ किया मगर लोग टस से मस न हुए। आख़िरकार हज़रत ने फ़रमाया फ़क़ीरो! कल हमने दूध रखा था कि सहरी करेंगे मगर बिल्ली आई और उसे पी गई। बस यह बात सुनते ही सब लोग दहाड़े मार मारकर रोने लग गए। महफ़िल के ख़त्म पर घर पहुँचे तो हज़रत ने बेटे से फ़रमाया कि बेटा तुमने इतना अच्छा बयान किया मगर किसी के कान पर जूँ तक न रेंगी। मैंने आम बात कही तो लोगों पर गिरया तारी हो गया। बेटे ने कहा अब्बा जान! यह तो आप ही समझ सकते हैं। हज़रत ने फ़रमाया कि जब दिल सोज़े इश्क से भरा हो तो ज़बान से निकली हुई हर बात में असर होता है। (खुत्बाते ज़ुल्फ़क़ार ९/७४)

इश्क ने आबाद कर डाले हैं दश्त व कोहसार

# हज़रत शाह अब्दुल कादिर रह० की निगाह में तासीर

अल्लाह वालों की निगाह जिस पर पड़ जाती है उस चीज़ पर भी असर हो जाया करता है। हज़रत शेख़ुल हदीस रह० ने एक अजीब वािक आ लिखा है, फ़रमाते हैं कि शाह अब्दुल कािदर रह० ने एक बार मिरजद फ़तेहपूरी देहली में चालीस दिन का ऐतिकाफ़ किया। जब बाहर दरवाज़े पर आए तो एक कुत्ते पर नज़र पड़ गई। ज़रा ग़ौर से देखा तो उस कुत्ते में ऐसा असर हुआ कि दूसरे कुत्ते उसके पीछ पीछे चलते। जहाँ जाकर बैठा दूसरे कुत्ते उसके साथ जाकर बैठे। हज़रत अक्दस थानवी रह० ने जब यह वािक आ सुना तो हँसकर फ़रमाया कि वह ज़ालिम कुत्ता भी कुत्तों का पीर बन गया। देखा एक क्ली कािमल की नज़र एक जानवर पर पड़ी तो उसके अंदर यह कैिफ़यत पैदा हो गई अगर इंसान पर नज़र पड़ेगी तो उस इंसान के अंदर वह कैिफ़यत पैदा क्यों नहीं होगी।

#### सोहबत के अनमोल मोती

इमाम ज़ैनुल आबिदीन रह० ने अपने बेटे बाक्र रह० को नसीहत करते हुए फ़रमाया, बेटा! चार आदिमयों के पास न रहना, रास्ता चलते हुए उनके साथ थोड़ी देर के लिए भी न चलना। कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि यह इतने ख़तरनाक हैं। पूछा कि वे कौन से आदमी हैं?

फ्रमाया, एक बख़ील कि उससे कभी दोस्ती न करना इसलिए कि वह तुझे ऐसे वक्त धोका देगा जब तुझे उसकी बहुत ज़रूरत होगी। दूसरे झूठा आदमी कि वह दूर को करीब ज़ाहिर करेगा और करीब को दूर ज़ाहिर करेगा, तीसरा फ़ासिक आदमी क्योंकि वह तुझे एक लुक्मे के बदले या एक लुक्मे से भी कम में बेच देगा। कहते हैं कि मैंने पूछा एक लुक्मे में बेचना तो समझ में आता है एक लुक्मे से भी कम में बेचने का क्या मतलब है? फ्रस्माया कि वह तुम्हें एक लुक्मे की उम्मीद पर बेच देगा और चौथा कता रहमी करने (रिश्ले तोड़ने) वाला कि मैंने कुरआन में कई जगह उस लानत देखी है। यह बाप की सोहबत के अनमोल मोती थे जो बेटे को मिल रहे थे। एक वक्त वह था कि बाप अपने बेटों को नसीहत किया करते थे।

# बुरी सोहबत का असर मौत के वक्त

इमाम रब्बानी मुजदिद अलफ़ेसानी रह० फ़रमाते हैं कि एक आदमी मेरे पास आया जो किसी मेरे ताल्लुक वाले का करीबी अज़ीज़ था। वह बीमार हो गया, क्रीब था कि उसकी मौत आ जाए। वह ताल्लुक वाला बंदा मेरे पास आया और उसने बड़ी मित्रत समाजत की कि हज़रत! आख़िरी वक़्त हे तश्रीफ़ लाएं और कुछ तवज्जेह की निगाह फरमाए। उसकी आख़िरत अच्छी बन जाएगी। फ्रमाते हैं कि मैं वहाँ गया, मैंने बहुत देर तक तवज्जेह दी मगर मैंने देखा कि उसके दिल की ज़ुलमत पर कोई फ़र्क न पड़ा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहले तो जब अल्लाह तआ़ला की मदद से मुतवज्जेह हुआ रब की रहमत ने मदद फरमाई और सालिकीन के दिलों के अंधेरों को दूर कर दिया। यह अजीब मामला था कि इतनी तवज्जेह भी की मगर उसके दिल पर ज़र्रा बराबर भी असर न हुआ। बे इख़्तियार अल्लाह तआला की तरफ मुतवज्जेह हुआ तो दिल <sup>में</sup> डाला गया कि आपकी तवज्जेह से यह जुलमत दूर नहीं होगी इसलिए कि इस आदमी के काफिरों के साथ मुहब्बृत के ताल्लुक़ात हैं काफिरों से मुहब्बत रखने की वजह से दिल पर ऐसी ज़ुलमत आई जो दक्त के मुजिद्दि की तवज्जेहात से भी दूर न हो सकी। (खुत्वाते जुलफ्कार 4/74)

### ख्वाहिशे नफ़्स की कोई हद नहीं

एक बादशाह के यहाँ बेटा नहीं था। उन्होंने अपने वज़ीर से कहा भाई! अपने बेटे को ले आना। अगले रोज़ वज़ीर अपने बेटे को लेकर आया। बादशाह ने उसे देखा और प्यार करने लगा। बादशाह ने कहा अच्छा बच्चे को आज के बाद रोने मत देना। (वज़ीर ने कहा) बादशाह सलामत! बच्चे की हर बात कैसे पूरी की जाएगी? बादशाह ने कहा इसमें कौन सी बात है? मैं सब को कह देता हूँ कि बच्चे को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे पूरा कर दिया जाए और इसे रोने न दिया जाए। वज़ीर ने कहा ठीक है जी, आप इस बच्चे से पूछें कि यह क्या चाहता है? चुनाँचे उसने कहा हाथी चाहिए। बादशाह ने एक आदमी को हुक्म दिया कि एक हाथी लाकर बच्चे को दिखाओ। वह हायी लेकर आया। बच्चा थोड़ी देर तो खेलता रहा लेकिन बाद में फिर रोना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा अब क्यों रो रहे हो? उसने कहा एक सूई चाहिए। बादशाह ने कहा यह तो कोई ऐसी बात नहीं है लिहाज़ा एक सूई मंगावाई गई। उसने सूई के साथ खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उस बच्चे ने फिर रोना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा अरे अब क्यों रो रहा है? वह कहने लगा जी इस हाथी को सूई के सुराख़ में गुज़ारें। जिस तरह बच्चे की हर ख़्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती इसी तरह नफ़्स की भी हर ख़्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। लिहाज़ा सवाल पैदा होता है कि इसका कोई ईलाज होना चाहिए। इसका ईलाज यह है कि इसकी इस्लाह हो जाए और इस्लाह का बेहतरीन व आज़माया हुआ तरीका सोहबते (बुत्बाते जुलफ्कार 9/206) शेख है।

## नफ़्सकशी के बग़ैर इस्लाह मुमकिन नहीं

एक शेख़ ने अपने किसी नीकर से कहा कि फलाँ आदमी के

पास से गुजरो और कोई गंदगी लेकर उसके करीब से गुजरना और देखना कि उसकी क्या हालत होती है? जब वह आदमी करीब से गुज़रा तो वह सूफ़ी साहब नाक मुँह चढ़ाकर कहने लगा तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं भी बैठा हुआ हूँ। शेख़ को पता चला तो फरामया कि अभी काम बाक़ी है। कुछ अरसे के बाद फिर वह गंदगी लेकर क्रीब से गुज़रा तो अब यह ख़ामोशी के साथ बैठे रहे। उसने आकर कैंफ़ियत बताई। हज़रत ने फ़रमाया, पहले से कुछ वेहतरी हो गई है मगर अब यूँ करना कि जब उसके क़रीब से गुज़रो तो कुछ गंदगी उसके ऊपर गिरा देना और फिर देखना कि क्या कहता है? उन्होंने करीब से गुज़रते हुए गंदगी ऊपर गिरा दी। सूफी साहब ने गुस्से की नज़र से देखा और कहा तुझे मज़र नहीं आता कि कोई बैठा हुआ भी है या नहीं। उसने जा बता दिया। हज़रत ने फ़रमाया कि हाँ अभी नफ़्स का साँप मरा नहीं। लिहाज़ा कुछ अरसे और मेहनत करवाई। फिर फ़रमाया कि आइन्दा सारी गंदगी उसके ऊपर डालकर देखना। लिहाज़ा उसने क़रीब से गुज़रते हुए इस तरह गंदगी गिराई कि सूफ़ी साहब पर गिरी। वह सूफ़ी साहब खड़े होकर उसके कपड़ों की गंदगी साफ़ करने लगे और कहने लगे आपको चोट तो नहीं लगी। उसने जाकर यही बात बता दी। शेख़ ने कहा अल्हम्दुल्लाह अब नफ़्स का साँप मर गया है, 'मैं' मिट चुकी है, अब अल्लाह तआ़ला ने उनके अंदर आजिज़ी और इन्किसारी पैदा फ़रमा दी। लिहाज़ा उनको इजाज़त व खिलाफ़त अता फ़रमा दी। ऐसी मेहनत जिसको करवाने बाद शेख़ किसी से इम्तिहान ले और इम्तिहान में वह पूरा उतरे, इसको सुत्रत इस्लाह कहते हैं। (खुत्वाते ज्ञलफुकार 4/91)

## एक सालिक की इस्लाह का निराला अंदाज़

हज़रत अक्दस यानवी रह० ने वाक़िआ लिखा है कि एक सालिक

जाए।

साहब अपने शेख़ के पास ज़िक्र सीख़ने के लिए आए। अल्लाह की शान कि वह औरत जो सफ़ाई हरने के लिए आया करती थी वह अच्छी शक्त की थी और वह सा लेक साहब उसकी देखा करते थे। उस औरत ने शेख़ को बता दिया कि जी यह जो आपका नया मेहमान है उसकी निगाहें बदली बदली हैं। जब उसने शेख़ को यह बात की तो ख़ुदरतन उसको दस्तों की शिकायत हो गई और उसे उस दिन कई दफ़ा बैतुलख़ला मे जाना पड़ा।

अगले दिन उसकी बड़ी बुरी हालत थी लेकिन क्योंकि उसकी काम पर जाना था इसलिए वह फिर आ गई। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो देखा कि उसकी हड़िड़याँ निकली हुई थीं और पहले वाली चमक नहीं थी। लिहाज़ा उसने देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ़ कर लिया और उससे कहा ज़ल्दी से यहाँ से तू चली जा। उसने जाकर शेख़ से यह भी बता दिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, अब तू चली जा। वह चली गई। अब उन्होंने उस (सालिक) को बुलवाया। जब वह आया तो शेख उससे फरमाने लगे कि मैंने तुझे इसलिए बुलवाया है कि आप अपने महबूब को जाकर देखा लीजिए। उसने कहा, हज़रत कहाँ? फ़रमाया बैतुलख़ला में। जब वह वहाँ गया तो देखा वहाँ गंदगी ही गंदगी है। वह कहने लगा हज़रत! बदबू आ रही है। फ़रमाने लगे कल वही औरत थी तो इसे ललचाई नज़रों से देख रहे थे और आज वही ओरत है मगर वह लालच नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस चीज़ का तुझे लालच था वह उससे जुदा हो गई और वह यही गंदगी है। लिहाज़ा मालूम हुआ कि तुझे इस चीज़ से इक्क़ था। इसलिए हमने चाहा कि आपको अपने महबूब के साथ मिलवा दिया

(खुत्बाते जुलफकार स० 183)

## हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रह० का मकाम

हज़रत मौलान अशरफ अली थानवी रह० से किसी ने एक बार कह दिया हज़रत! हाजी साहब को अल्लाह तआला ने इसलिए बड़ी शान जता फ्रमाई कि आप जैसे बड़े-बड़े उलमा उनसे बैअत हैं। हज़रत थानवी रह० यह सुनकर सख़्त नाराज़ हुए और फ्रमाया कि तुम्हारी अक्ल उलटी है और तुमने उलटी बात कह दी। अरे हाजी साहब की शान हमारी वजह से नहीं बढ़ी बल्कि हाजी साहब की वजह से अल्लाह तआला ने हम लोगों की शान बढ़ा दी वरना (मौलाना) कृतिम (साहब) को कौन पूछता और (मौलाना) रशीद अहमद गंगोही (साहब) को कौन पूछता। यह हाजी साहब की निस्बत की वजह से अल्लाह तआला ने उनको शान अता फ्रमा दी।



## ﴿ الا بذكر الله تطمئن القلوب. ﴾

## िंगुक्रे-इलाही

ज़र्बे लगा के कलिमा तैय्यबा की बार बार दिल पे लगा जो ज़ंग है उसको मिटाइए मश्गगूल उस ज़ात में हों इस तरह उसके सिवा हर एक को बस भूल जाइए

## ज़िक्रे इलाही

अल्लाह के ज़िक की इतनी अहमियत है कि हज़रत इमामे आज़म रह० ने जब इमाम अबू यूसुफ़ को जिस्टस बनाकर भेजा तो उन्हें

#### कसरते ज़िक्र के आदी बनिए

नसीहतें फ्रमायीं। उलमा जानते हैं कि "वसाया इमामे आज़म" के नाम से एक किताब भी मिलती है। देखें कि एक आदमी को चीफ़ जस्टिस का ओहदा मिल रहा है और उसका उस्ताद उसको नसीहतें कर रहा है। हिदायत देते हुए चाहिए तो यह था कि वह फ्रमाते उसूले फ़िक़ह को सामने रखना, क़ुरआन व हदीस और इज्मा व क्यास पर नज़र रहे लेकिन इमामे आज़म रह० ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० को फ़रमाया, "ऐ याकूब! तुम लोगों में बैठकर कसरत से ज़िक

> हम याद करेंगे वह हमें याद करेंगे यूँ ही दिल बर्बाद को आबाद करेंगे उजड़े हुए दिल को मेरे आबाद करेंगे बर्बाद मुहब्बत को न बर्बाद करेंगे

## अल्लाह वालों के दिलों की कद़ व कीमत क्यों

करना ताकि लोग तुमसे सीखकर ज़िक्र करें।"

एक बार शाह विलिउल्लाह देहलवी रह० ने देहली की जामा मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर कहा था, ओ मुग़ल बादशाहो! तुम्हारे ख़ज़ाने हीरे और मोतियों से भरे हुए हैं लेकिन विलिउल्लाह के सीने में ऐसा दिल है कि तुम्हारे सारे ख़ज़ाने मिलकर भी इस दिल की कीमत

एसा दिल ह कि तुम्हार सारे ख़ज़ाने मिलकर भी इस दिल की कीमत नहीं बन सकते। इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह समाया हुआ है, उसके दिल में अल्लाह आया हुआ है बल्कि उसके दिल में अल्लाह छाया हुआ है, सुब्हानअल्लाह।

शेख़ शहाबुद्दीन सहरवर्दी रह० ने लिखा है कि मैं हज पर गया।

### दो आदिमयों की दिली कैफ़ियत

मैंने वहाँ देखा कि एक आदमी ग़िलाफ़े काबा को पकड़कर दुआएं मांग रहा या। जब मैं उसकी तरफ मुतवज्जेह हुआ तो उसका दिल अल्लाह से गाफिल था। वह इसलिए कि उसके साथ कुछ और लोग भी हज के लिए आए हुए थे। दुआ मांगते हुए उसके दिल में कैफ़ियत पैदा हो रही थी कि काश मेरे दोस्त मुझे देखते कि मैं कैसे रो रोकर दुआएं मांग रहा हूँ। वह आदमी यह अमल अल्लाह के लिए नहीं कर रहा था बल्कि दिखाने के तौर पर कर रहा था। फिर फुरमाते हैं कि जब मैं मिना में आया और मैंने देखा कि एक नौजवान अपना माल बेच रहा था। फिर फ़्रमाते हैं कि जब मैं उसके दिल की तरफ़ मृतवज्जेह हुआ तो मैंने उसका दिल एक लम्हे के लिए भी अल्लाह तआला की तरफ़ से गाफ़िल नहीं पाया। यही मक्सूदे ज़िन्दगी है कि हम अपने कारोबार में हों या जहाँ कहीं भी हों, हमारा दिल हर वक्त अल्लाह रब्बुलइञ्जत की याद में लगा हुआ हो यानी दस्त बकार दिल बयार। अल्लाह तआला ने इर्शाद फ्रमाया,

> وجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقامة الصلواة وايتاء الزكوة. يخافون يوم تتقلب فيل القلوب الابصار.

वह मर्द कि नहीं ग़ाफ़िल हुए सौदा करने में और न बेचने में अल्लाह की याद से और नमाज़ कायम रखने से और ज़कात देने से, इस्ते रहे उस दिन से जिस दिन उत्तट जाएंगे दिल और आँखें। (ख़ुत्बाते ज़ुलफ़क़ार 9/52)

#### मुर्दा दिल की पहचान

एक आदमी हसन बसरी रह० के पास आया और कहने लगा हज़रत! पता नहीं हमें क्या हो गया है, हमारे दिल तो शायद सो गए हैं? हज़रत ने पूछा वह कैसे? कहा आप वाअज़ फ़रमाते हैं, क़ुरआन व हदीस बयान करते हैं मगर हमारे दिलों पर कोई असर नहीं होता। यूँ लगता है कि हमारे दिल सो गए हैं। हज़रत रह० ने फ़रमाया, भाई! अमर यह हाल है तो फिर यह न कहो कि दिल सो गए हैं बल्कि यूँ कहो कि दिल मर गए हैं। उसने कहा हज़रत दिल कैसे मर गए? फ़रमाया, भाई जो सोया हुआ हो अगर उसे झंझोड़ा जाए तो वह जाग उठता है और जो झंझोड़ने से भी न जागे वह सोया हुआ नहीं वह तो मोया होता है। क़ुरआन व हदीस जिसे सुनाई जाए और वह अगर फिर भी न जागे तो वह सोया हुआ होता है। (ख़ुत्बाते ज़ुलफ़ुक़्क़ार 9/52)

#### दस्त बकार दिल बयार

अगर कोई साहब यह पूछें कि अल्लाह वाले अल्लाह तआ़ला की याद से एक लम्हें के लिए भी गाफ़िल नहीं होते। इसकी वज़ाहत करें तो उसके जवाब के लिए एक मिसाल अर्ज़ कर देता हूँ।

मान लो कि आपके भाई को गार्ड की ख़ाली असामी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया जाए तो जैसे ही पता चलेगा सब घर वाले बैठकर मशवरा करते हैं और कहते हैं कि जब आपसे यह पूछें तो यह कहना। जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहा होगा तो आप उसे समझाएंगे कि जरा ख़्याल रखना, वक्त पर बहुँचना। अब वह तो इंटरव्यू देने क लिए चला जाएगा लेकिन आप अपने दफ़्तर भी जा रहे होंगे और अपने भाई के लिए

दुआ भी कर रहे होंगे कि मेरा भाई ठीक-ठीक जवाव दे। यूँ आपका दिल गार्ड के दफ्तर में अटका हुआ होगा। आप दफ्तर में पहुँच जाएंगे मगर दिल में यही ख़्याल छाया रहेगा। आख़िर आप तो सोचेंगे कि अब तो टाईम हो गया होगा, मेरा भाई घर पहुँच गया होगा। फिर आप फोन करेंगे, आप अपनी अम्मी से सब से पहले यही पूछेंगे कि भाई का क्या बना है? अगर आप आठ घंटे अपने भाई के सोच में गुज़ार सकते हैं तो अल्लाह वालों के दिल भी हर वक्त अल्लाह की याद में रह सकते हैं। वे दुनिया के काम-काज भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, सोते जागते भी हैं, चलते फिरते भी हैं मगर उनका दिल अल्लाह की याद से एक लम्हे के लिए भी ग़ाफ़िल नही रहता।

#### ज़िक्र में नकल भी कुछ कम नहीं

अबू महजूरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं। लड़कपन की उम्र है, इस्लाम कुबूल नहीं किया। कुछ और बच्चों के साथ बैठे हैंसी मज़ाक कर रहे हैं और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अम्हु जिस तरह अजान देते थे उनकी नकल उतार रहे हैं। इधर रस्लुल्लाह सल्लल्लाह अतैहि वसल्लम गुज़रे। आपने भी देख लिया, सुन लिया, फरमाया, अूब महज़ूरा! बात सुनो। वह करीब आए, घबरा गए, पसीना पसीना हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया डर नहीं, जैसे अज़ान दे रहा था वैसे ही अज़ान दे। लिहाज़ा उसने वैसे ही अज़ान देना शुरू कर दी। नकल उतारना शुरू कर दी। पढ़ते पढ़ते ''अश्हदु अत्रा मुहम्मदुर्रसूलल्लाह" अजान दी। अजान के बाद हुज़ूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया जाओ। कहने लगे अब अबू महज़्रा कहा जाएगा, जहाँ आप जाएंगे, अबू महजूरा भी वहीं जाएगा । नकल उतार रहे थे। मेरे आका ने अज़ान सुन ली तो अल्लाह तआला ने नक्ल को असल बना दिया। इन्हीं ज़बू महज़ूरा को अल्लाह के महबूब ने

हरम शरीफ़ की कुंजी देकर मौज़्ज़िन बना दिया। साठ साल तक हरम शरीफ़ में अज़ान देते रहे। अल्लाह तआला हमारी नक़ल को असल बना दे ओर हमारी सूरत को हकीकृत में तब्दील कर दे। (आमीन)

#### हर कतरे से अल्लाह! अल्लाह!!

हज़रत शिवली रह० अल्लाह तआला की मुहब्बत में फ़ना हो चुके थे। किताबों में लिखा है कि एक मर्तबा उनको मजनूँ समझकर किसी ने पत्थर मारा जिसकी वजह से ख़ून निकल आया। एक आदमी देख रहा था। उसने जब ख़ून निकलता देखा तो कहा चलो में पट्टी बाँध देता हूँ। लिहाज़ा उसने बच्चों को डराया धमकाया और उनके क़रीब हुआ। वह देखकर हैरान हुआ कि जो कृतरा भी ख़ून का निकलता है वह ज़मीन पर गिरते ही अल्लाह का लफ़्ज़ बन जाता है। वह हैरान हुआ कि इस बंदे के रग व रेशे में अल्लाह तआला की कितनी मुहब्बत समाई होगी कि ख़ुन का जो कृतरा भी गिरता है वह अल्लाह का लफ़्ज़ बन जाता है। इसक बाद उसने ज़ख़्म पर पट्टी बाँधी। कसरते ज़िक्र का असर रग व रेशे में समा जाता है और अंग अंग (ख़ुत्बात ज़्लफ़्क्कार 7/127) जाकिर बन जाता है।

#### दिल की तवज्जेह के साथ ज़िक्रे ख़ुदा की बरकत

हमारे इलाके में हज़रत ख़्वाजा गुलमा हसन सवाग रह० नाम के एक मशहूर बुजुर्ग गुज़रे हैं। उनका एक बड़ा मशहूर वाकिआ है। उस वाकिए के सैकड़ों चश्मदीद गवाह मौजूद थे। एक जगह हिंदू और मुसलमान इकठ्ठे रहते थे। एक अमीर हिंदू हज़रत की तथज्जेह की

बरकत से मुसलमान हो गया। हिंदुओं ने ख़्वाजा साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करा दिया कि ख़्याजा साहब हिंदुओं पर जादू करके

मुसलमान बना देते हैं। जीँज भी हिन्दू था हज़रत की जी पुलिस

गिरफ़्तार करके लाई वे भी सब हिन्दू थे। हज़रत जब जज के सामने पेश हुए, पुलिस और थानेदार ने हज़रत के गिर्द घेरा डाला हुआ था। जज ने हज़रत से पूछा कि तूने इस हिंदू को क्यों मुसलमान किया है? हजरत ने फ़रमाया कि नहीं मैंने तो मुसलमान नहीं किया यह तो ख़ुद मुसलमान हुआ है। जज साहब ने इसरार किया कि नहीं तूने मुसलमान किया है। आख़िर हज़रत ने हिन्दू थानेदार की तरफ़ उंगली का इशारा करके फुरमाया क्या इसको भी मैंने मुसलमान किया है, साथ ही लफ्ज़े 'अल्लाह' के साथ कल्बी तवज्जेह दी तो वह फ़ौरन कलिमा पढ़ने लगा। अब दूसरे की तरफ़ इशारा किया तो वह भी कलिमा पढ़ने लगा। फिर इस तरह आप जिस हिंदू की तरफ भी इशारा करते वह मुसलमान हो जाता। यूँ वहाँ खड़े-खड़े पाँच हिंदुओं ने कलिमा पढ़ लिया। यह सुरते हाल देखकर जज दूसरे कमरे में चला गया कि कहीं मेरी तरफ भी जंगली का इशारा न हो जाए और वहीं हक्म सुनाया कि ख़्याजा साहब को बङ्ज्ज़त बरी किया जाता है। यह अब यहाँ से चले जाएं। सुब्हानअल्लाह! अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है मगर अफ़सोस कि हमें यह नाम लेना नहीं आता। सच्ची

## कराटे कलब में अल्लाह! अल्लाह!!

हो लिख दो।

मुलतान शहर में कोई कराटे का खिलाड़ी था बलैक बेल्ट। वह बैअत हुआ। वह भी कोई अजीव चीज़ थी। कहने लगा हज़रत मैंने बहुत मेहनत की है। हमने कहा वह कैसे? कहने लगा जी मैं आपको दिखाता हूँ। वह लेट गया और उसके पेट पर एक दो मन के बंदे ने दस बार छलांगें लगायी और आराम से नीचे पड़ा रहा और ऊपर दो मन का बंदा उछलकर छलांग लगा रहा है और वह आराम से पड़ा

बात अर्ज़ करूं कि यह तो एक ख़ाली चैक है जो इस पर लिख सकते

(खुत्बात जुलफ़ुक्कार 11/34)

हुआ है। फिर कहने लगा कि जी मैं यह भी कर सकता हूँ और यह भी कर सकता हूँ। कुछ अरसे के बाद मुलाकात हुई। पूछा कि भाई क्या हाल है? कहने लगा हज़रत मेरा कलब पूरे शहर के अंदर कराटे में सबसे बड़ा है और मैंने कालेज की लड़कियों को कराटे सिखाने के लिए एक ब्रांच खोली हुई थी। बैअत होने के बाद गया तो उस ब्रांच को तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। यह पहली बात हुई। दूसरी बात यह कि मैंने अपने बच्चों का समझाया कि भाई हम एक दूसरे पर अटैक करते हैं और ज़बान से एक बेमानी से लफ्ज़ निकालते हैं तो इसके बजाए हम अल्लाह का लफ्ज़ क्यों न निकालें। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि तुम्हें अब फ़ाइट करनी है या अटैक करना है तो अल्लाह के लफ्ज़ से अटैक करना। कहने लगा जब हमने 'अल्लाह' 'अल्लाह' से अटैक करना शुरू किया तो बाहर से गुज़रने वाले लोग समझने लगे कि.अंदर कोई महफ़िले ज़िक हो रही है। लोग दरवाज़े पर जमा होकर कहने लगे कि हम भी महिफले ज़िक्र में आना चाहते हैं। उनको पता चला कि जनाब यहाँ तो कराटे सिखाए जाते हैं। बीवी तो बहुत परेशान थी कि लड़कियों की क्लास बंद हो गई, अब आमदनी कम हो जाएगी लेकिन जब नेक लोगों ने देखा कि यह नेक आदमी है हमारे बच्चे भी इससे सीख सकते हैं तो उन्होंने अपने बच्चे भी भेजने शुरू कर दिए। इस तरह लड़िकयों की क्लास की तलाफ़ी हो गई। तो हमारे लड़कों की तादाद पहले से तीन गुनी हो गई। अल्लाह तआ़ला ने रिज़्क में भी इज़ाफ़ा कर दिया। अब देखिए कि दिल में मुहब्बत इलाही आई तो फिर एक दूसरे के साथ खेलकूद में भी अल्लाह याद आएगा। यह मुहब्बत चीज़ ही ऐसी है। (तमन्नाए दिल स० 117)

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख़रीदार एक बुढ़िया भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख़रीदारी के लिए एक बूढ़ी औरत

"धारो की आटी" लेकर चल पड़ी थी। किसी ने पूछा कि अम्मा तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी, यूसुफ, को ख़रीदने जा रही हूँ। उसने कहा अम्मा! उनके ख़रीदने के लिए वड़े वड़े अमीर आए हुए हैं, वक्त के बड़े बड़े नवाब आए हुए हैं, उमरा आए हुए हैं, तू यूसुफ़ को कैसे ख़रीद सकेगी। कहने लगी मेरा दिल भी जानता है कि यूसुफ़ की मैं खरीद नहीं सकूँगी लेकिन मेरे दिल में एक बात है। वह कहने लगा कौन सी बात है? कहने लगी कल क्यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त कहेंगे कि मेरे यूसुफ़ को ख़रीदने वाले कहाँ हैं तो मैं भी यूस्फ़ के ख़रीदारों में शामिल हो सकूँगी। इसी तरह मेरे दोस्तां! जब अल्लाह तजाला हमारे असलाफ सालिहीन अपनी ज़िन्दगी की इतनी इतनी इबादतें पेश करेंगे तो हम भी ज़िन्दगी का थोड़ा सा कीमती वक्त ही पेश कर दें कि या अल्लाह और कुछ न कर सके अलवता रात की तन्हाई में कुछ घड़ी ज़िक्र कर लिया करता था और चन्द लम्हें आपके वली की सोहबत में बैठ जाया करता था।

(खुत्बात जुलफ़ुक़्क़ार 11/47)

### हज़रत जरजानी रह० की वक्त की हिफाज़त करना

एक दफ़ा सिर्री सक्ती रह० ने जरजानी रह० को सत्तू फांकते हुए देखा। उन्होंने पूछा अकेले सत्तू फ़ांक रहे हैं रोटी ही पका लेते। उन्होंने कहा मैंने रोटी चबाने और सत्तू फांकने का हिसाब लगाया है तो रोटी चबाने में इतना वक्त ज़्यादा ख़र्च होता है कि आदमी सत्तर बार सुब्हानअल्लाह कह सकता है। इसलिए पिछले चालीस साल से रोटी खाना छोड़ दी और सिर्फ़ सत्तू फांककर गुज़ारा करता हूँ। गोया सलफ़ सालिहीन अपनी ज़रूरतों के बक्त को भी कम करके इबादतों में लगाया करते थे।

## हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० की हसरत

हज़रत अब्बुल्लाह बिन मुबारक रह० अपनी जवानी पर एक खूबसूरत औरत पर आशिक थे। एक रात उसने कहा कि मेरे घर के बाहर इन्तिज़ार करना मैं मुलाक़ात के लिए आऊँगी। आप सर्दी की लम्बी रात में जागते रहे और ठिठुरते रहे और इन्तिज़ार करते रहे। यह औरत वादे के मुताबिक मिलने के लिए नहीं आई। जब सुबह की अज़ान हुई तों आपके दिल पर चोट पड़ी। आपने सोचा कि मैं एक हसीना की ख़ातिर सारी रात जागता रहा और मुझे हसरत और अफ़सोस के सिवा कुछ न मिला। काश! मैं अल्लाह की याद में सारी रात जागता मुझे रहमत में से ज़रूर हिस्सा नसीब होता। बस आपने सच्ची तौबा की। इल्म हासिल करके ज़िक्ने सोहबत के साथ और तसिफ़्या-ए-कल्ब (दिल की सफ़ाई) के मरहले से गुज़रे और आख़िरकार अमीठल मुमिनीन फ़िल हदीस बने।

### तासीरे ज़िक्र पर बू अली सीना का एतिराज़

नक्शबंदिया के बुज़ुर्ग थे। एक मर्तबा वह इस्मे आज़म के फ़ज़ाइल सुना रहे थे। उस वक्त का मशहूर फ़लसफ़ी और हकीम बू अली सीना भी वहाँ पहुँच गया। आप फ़रमा रहे थे कि इस्मे ज़ात से इंसान की सेहत में बरकत, इंसान के अमल में बरकत, इंसान के रिज़्क में बरकत और इंसान की इज़्ज़त में बरकत होती है, अक़ली बंदे तो अक़ली होते हैं। लिहाज़ा उस बेचारे की अकृल भी फँस रही थी।

ख्वाजा अबुल हसन ख़रका़नी रह० हमारे सिलसिले आलिया

उसने महफ़िल के ख़त्म पर हज़रत से पूछा कि जी इस एक लफ़्ज़ का ज़िक्र करने से इतनी तब्बीलियाँ आ जाती हैं। आपने फ़रमाया, ''ऐ ख़र! तू चे दानी'' यानी ऐ गधे सुझे क्या पता। अब जब मशहूर 'आदमी को मज़में के सामने गधा कहा तो उसके पत्तीने ख़ूट गए! उतरते हुए देखा तो पूछा, हकीम साहब पर्साना आ रहा है। कहने लगा हज़रत! क्या करूं, आपने भरे मजमे में लफ़्ज़ ही ऐसा कह दिया है। हज़रत ने फ़्रमाया, हकीम साहब! मैंने भरे मजमे में एक लफ़्ज़ गधा कहा और उसकी वजह से तुम्हारे तन बदन में तब्दीलियाँ आ गयीं। क्या अल्लाह के लफ़्ज़ में इतनी तासीर नहीं कि वह बन्दे के दिल में तब्दीली पैदा कर दे।

एक साहब शहज़ादी की मुहब्बत में गिरफ़्तार हुए। खुद भी हसीन

हजुरत भी परखने वाले थे। लिहाजा उन्होंने उसके चेहरे से पसीना

#### ज़िक्र नाजाएज़ मुहब्बत को ख़ुरच देता है

व जभील थे और बादशाह के महल में काम करते थे। किसी न किसी ज़रिए से उसे शहज़ादी तक अपना पैग़ाम पहुँचा दिया। शहज़ादी ने भी उसके हुस्न व जमाल के तज़्किरे सुन रखे थे। वह भी दिल दे बेठी। दोनों किसी वास्ते से एक दूसरे को पैगाम भेजते थे मगर महल में मुलाकात की कोई सूरत नज़र ही न आती घी। आख़िर शहज़ादी को एक तर्कीब सुझी। उसने अपने आशिक नामुराद को एक पैगाम भेजा कि बादशाह सलामत को नेक लोगों से बड़ी अक़ीदत है। अगर आप नौकरी छोड़कर शहर से बाहर एक डेरा लगाएं और कुछ अरसे नेकी और इबादत में मश्रगूल रहें हत्ताकि आपकी शोहरत हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगी, किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। आशिक़े नामुराद ने महल की नौकरी को अलविदा कहा और शहर के बाहर एक जगह डेरा लगाया। शक्ल व सूरत सुत्रत के मुताबिक इंख्रितयार कर ली। दिन रात ज़िक व शगुल में मश्शृल हो गया। कुछ अरसे के बाद लोगों में उसकी नेकी का ख़ूब चर्चा हुआ। शहज़ादी तो मौके की तलश में थी। उसने बादशह से इजाज़त ली और दुआएं लेने के बढ़ाने उस आक्षिके नामुराद से मिलने आई। डीरे

(इशके इलाही स० 61)

अकेली अंदर आ गई। आशिक नामुराद ने उसे देखा तो कहा ऐ बीबी बाहर चली जाओ। आप बग़ैर इजाज़त कैसे यहाँ आ गर्यों। शहज़ादी ने याद दिलाया कि मैं वही हूँ जिसके हुस्न व जमाल पर आप लट्टू थे, तन्हाइयों में बैठकर आहें भरते थे, मुलाकात की ख़ातिर तड़पते थे। आज मैं आप से मिलने आई हूँ। मौका ग़नीमत समझो। उसने मुँह फेरकर कहा बीबी वह वक्त चला गया। मैंने तुम्हारी मुलाकात के लिए नेकी की रविश को इख़्तियार किया था मगर मेरा दिल अब शहंशाहे हक़ीक़ी की मुहब्बत से लबरेज़ हो चुका है मुझे तुम्हारी तरफ़

में पहुँचकर उसने सब लोगों को बाहर खड़ा कर दिया और ख़ुद

#### अल्लाह! अल्लाह! की ज़र्ब से दिल

#### की दुनिया ही बदल गई

देखना भी गवारा नहीं।

हज़रत जुनैद बग़दादी रह० के ज़माने में एक बड़ा घमंडी आदमी था। उसके पास बहुत ज़्यादा माल व दौलत भी थी और ख़ूबसूरत बाँदिया भी थीं उसे अपने शबाब और शराब के कामों से फ़ुर्सत ही नहीं मिला करती थी। किसी ने उसके सामने हज़रत जुनैद बग़दादी रह० की नेकी का तज़्किरा कर दिया। वह कहने लगा अच्छा मैं उसकी आज़ामइश करता हूँ। चुनाँचे उसने अपनी बाँदियों में से जो सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत रश्के कुमर बाँदी थी। उसे बुलाया कि बन संवरकर उनके पास जाना और उनसे एक मस्अला पूछते हुए एकदम अपने चेहरे से नकाब हटा देना। मैं देखता हूँ कि वह तुम्हारी ख़ूबसूरती को देखकर भी गुनाह से बचता है या नहीं। बाँदी बन-ठन कर हज़रत जुनैद बग़दादी रह० के पास पहुँची। वह

उनके पास बैठकर मस्अला पूछने लगी और उसने अपने चेहरे से

नकाब हटा दिया और ख़ूबसूरत चेहरे और सरापा के साथ उनके सामने आई और मुस्करा दी। जुनैद बगदादी रह० की नज़र अचानक उस पर पड़ गई। और आपकी ज़बान से फ़ौरन "अल्लाह" का लफ़्ज़ ऐसी तासीर रखता है कि उस बाँदी के दिल में पेक्स्त हो गया। अब उसने भर्म की वजह से दोबारा नकाब ले लिया। जब वापस गई तो उसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। वह मालिक से जाकर कहने लगी, अब आपके साथ मेरा गुज़ारा नहीं हो सकता। मैंने 'अल्लाह' का लफ़्ज़ सुना है। इस लफ़्ज़ की वजह से मेरे दिल में अल्लाह की मुहब्बत मेरे दिल में ऐसी आई है कि अब मैं उसी की इबादत में ज़िंदगी गुज़ारूंगी। चुनाँचे वह दिन को रोज़ा रखती और रात को इबादत करती। और वह घमंडी आदमी अपने दोस्तों में बैठकर कहता था कि मैंने जुनैद बग़दादी रह० को क्या बिगाड़ा था कि उसने मेरी ख़ूबसूरत बाँदी को कुछ कर दिया कि अब वह मेरे काम की नहीं रही।

### ज़र्बे इलाही की ताब हथकड़ी न ला सकी

को लेकर पहुँचा और मुसलमानों वह शहर ख़ाली कर दिया। वह मुस्कराकर कहने लगा कि हमारी बहादुरी देखकर मुसलमान हमारा नाम सुनते ही शहर ख़ाली कर देते हैं और ख़ाली करके भाग जाते हैं। पुलिस ने उसे ख़बर दी जनाब शहर में अभी तक दो बंदे मौजूद हैं। एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े और एक उनका ख़ादिम लगता है और

दरबंद एक शहर का नाम है। एक तातारी शहज़ादा अपने गिरोह

वे दोनों मस्जिद में बैठे हैं। उसने चौंककर कहा, वह अभी तक नहीं निकले हैं? बताया गया कि अभी नहीं निकले। कहने लगा उन्हें ज़ंजीरों में जकड़कर मेरे सामने पेश करो। पुलिस गई और उन्हें हथकड़ियाँ डालकर ले आई और शहज़ादे के सामने लाकर खड़ा कर

करना ।

दिया। उनका नाम शेख़ अहमद दरबंदी रह० था और यह नक्शबंदी सिलिसले के बुज़ुर्ग थे। शहज़ादे ने कहा तुम्हें पता नहीं था कि मैं इस शहर में आ रहा हूँ? फ़रमाया पता था। कहने लगा फिर शहर से निकले क्यों नहीं? उन्होंने कहा हम क्यों निकलते, हम तो अल्लाह के घर में बैठे थे। वह तैश में आकर कहने लगा, अब तुम्हें मेरी सज़ा से कौन बचाएगा? जब उसने यह कहा तो हज़रत दरबंदी रह० ने जोश में आकर कहा, "अल्लाह", जैसे उन्होंने "अल्लाह" का लफ़्ज़ कहा उनके हाथ की हथकड़ियाँ टूटकर नीचे गिर पड़ीं। जब शहज़ादे ने यह मंज़र देखा तो सहम गया और कहने लगा यह कोई आम आदमी नहीं है चुनाँचे वह कहने लगा कि मैं तुम्हें इस शहर में रहने की इजाज़त देता हूँ।

#### ज़िक्र से शैतान हड्डियों का ढांचा बन गया

कि एक आदमी ने शैतान को देखा कि वह हिड्डियों का ढांचा बना हुआ था और उसका बुरा हाल था। उसने पूछा यह क्या हुआ? कहने लगा, क्या बताऊँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे जिगर के कबाब बना दिए और उन्होंने मुझे हिड्डियों का ढांचा बना दिया है। उसने कहा, वे कौन लोग हैं? कहने लगा, वे जो शूनीज़ा की मस्जिद में बैठे हुए हैं। वह आदमी फ़ौरन शूनीज़ा की मस्जिद में गया। जब वह मस्जिद में दाख़िल हुआ तो उसने देखा कि वहाँ कुछ मुत्तकी, परहेज़गार और बाख़ुदा लोग बैठे अल्लाह को याद कर रहे थे। अल्लाह तआला ने उनके दिलों में भी यह बात डाल दी। चुनाँचे वह

आदमी जैसे ही मस्जिद में दाख़िल हुआ तो उन्होंने मुस्कराकर <sup>मेरी</sup> तरफ देखा और फ्रमाया कि उस मरदूद की बातों पर भरोता <sup>न</sup>

शैखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़क्रिया ने फ़ज़ाइले ज़िक्र में लिख

#### िक्रे इलाही से फैज़ान बारी का उतरना

हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि अपने जुमाने का वाकिआ लिखते हैं। फ़रमाते हैं कि मैं शैख़ुल हिंद रह**़** के

पास जलालैन पढ़ा करता था। एक रात को तकरार करने बैठा। (तकरार तलवा के लिए ज़रूरी है) ﴿لكل شنى باب وباب العلم التكرار ، ﴾ फरमाते हैं कि एक ऐसी मुश्किल आई कि वह हल नहीं होती थी। बड़ी कोशिश की हत्ताकि हाशिया भी देखा फिर भी सेमझ में नहीं आया, औरों से भी पूछा फिर भी समझ में नहीं आया। अब चूँकि मैं तकरार कराया करता था। इसलिए तलबा ने कहा कि मियाँ कल को दर्स शुरू होने से पहले हज़रत शैखुल हिंद रह० से पूछ लेना ताकि पिछला सबक साफ हो जाए फिर अगले सबक में दुश्वारी न हो। मैंने ज़िम्मेदारी क़ुबूल कर ली। कहते हैं 'के सुबह फ़ज़ का वक़्त हुआ। मैं अपनी किताब लेकर मस्जिद में गया, फज की नमाज़ पढ़ी और सलाम फेरकर मैं जल्दी से उठा मगर शैख़ुल हिंद रह० उठकर अपने कमरे में चले गए। जहाँ वह फ़ज़ के बाद से लेकर इश्सक तक अकेले में वक्त गुज़ारते थे। जब मैं दरवाज़े पर पहुँचा तो कुंडी बंद पाई। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। मैंने अपने नफ़्स को बहुत ही बुरा भला कहा कि तूने सुस्ती की हज़रत अंदर चले गए अब वह इश्राक पढ़कर बाहर निकलेंगे और बाद में सबक पूछने का वक्त भी बाकी नहीं रहेगा। मैंने सोचा कि नपस को सज़ा देनी चाहिए। वह सख़्त ठंडी का मौसम था। मैंने कहा यहीं बाहर खड़े होकर इंतिज़ार करो ताकि जब हज़रत बाहर निकलें तो फिर फ़ौरन पूछ लिया जाए और सबक से पहले पूछने का काम पूरा हो जाए। फ्रमाते हैं कि मैं बाहर खड़ा हो गया और हालत मेरी यह थी कि मैं ठंड में ठिठुर रहा था। मैंने सुना कि अंदर से ''ला इलाहा इल्लल्लाह'' के ज़र्ब लगाने की आवाज़ आ रही थी। हज़रत ज़िक्र कर रहे थे और मज़ा मुझे आ रहा

था, ऐसा ज़िक था। यहाँ तक कि ज़िक की लज़्ज़त मुझे सर्दी का एहसास भी न रहा लेकिन जब हज़रत ने दरवाजा खोला तो मेरी हैरत की हद न रही कि इस मौसम में हज़रत ने इस ज़ोर के साथ जिक्र किया था कि हज़रत के माथे पर पसीने के कुतरे कुतरे नज़र आ रहे ्थे। कहते हैं कि हज़रत ने मुझे देखा तो फ़रमाया कि अश्वरफ अली तुम यहाँ कैसे? अर्ज़ किया हज़रत एक इश्काल वारिद हुआ है उसका जवाब आपसे पूछना है। हज़रत ने फ़रमाया कौन सी जगह है? तो मैंने किताब खोली। हज़रत ने वहीं खड़े खड़े तक़रीर फ़रमानी शुरू कर दी। जब हज़रत ने तक़रीर शुरू की तो मैं हैरान रह गया कि न अलफाज जाने पहचाने थे और न मानी समझ में आ रहे थे। ऐसा कलाम फ्रमा रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आया। बात ख़त्म फरमाने पर फरमाया, अशरफ अली कुछ समझ में आया? अब मैंने दिल में सोचा कि इज़रत थोड़ा हल्के अंदाज़ में बात करें ताकि हमें भी कोई बात समझ में आए। मैंने कहा हज़रत बात समझ में नहीं आई। जब हज़रत ने यह सुना तो वहीं दोबारा खड़े खड़े तक़रीर शुरू कर दी। कहने लगे कि अब की बार की तक़रीर के अलफ़ाज़ कुछ जाने पहचाने से लगे लेकिन माने अब भी पल्ले नहीं पड़ रहे थे। दूसरी बार हज़रत ने फिर पूछा कि समझे? मैंने फिर अर्ज़ किया हज़रत मैं तो नहीं समझ सका। फ़रमाने लगे अच्छा अशरफ़ अली! मेरे इस वक्त की बातें तुम्हारी समझ से ऊपर हैं किसी और वक्त में मुझसे पूछ लेना। यह कहकर हज़रत चले गए। फ़रमाते हैं कि हमारे मशाइख़ इतना ज़िक्र की पाबंदी करते थे और उस वक्त मआरिफ् इतने उतरते थे कि एक बोल को कई रंग से बाँघ देते थे जो पढ़ने वालों की समझ से बाहर हुआ करता था। (दवाए दिल स० 121)

﴿ وهو معكم اينما كنتم. ﴾

मआरिपज्ञ

**a** 

मअङ्ख्यत

यानी अल्लाह की पहचान और ध्यान

## मआरिफृत व मअङ्खत

## हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर

#### मआरिफ़त व तजल्ली का नूर

जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो वहाँ पर चालीस दिन ठहरे और उन्हें अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ। उस वक़्त अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने सत्तर हज़ार पर्दों में से तजल्ली डाली। उसके बावजूद कोहे तूर जलकर सुर्मे की तरह हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। उनको न आग लगी और न ही मौत आई क्योंकि इस्तेदाद में फ़र्क़ था। आपके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की मुहब्बत की और तजिल्लयात को क़ुबूल करने की सहार थी और उस पहाड़ के अंदर सहार नहीं थी। इसलिए वह जल गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर सिर्फ़ बेहोशी की सी कैफ़ियत हुई। तफ़्सीर दुर्रे मंसूर में लिखा है,

لما كلم موسى ربه عزوجل مكث اربعين يوما لا يراه احد الامات من نور الله.

जब हज़रत भूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलाम किया तो चालीस दिन तक ठहरे रहे (उसके बाद) कोई भी उनके (चेहरें) को नहीं देख सकता था अगर कोई देखता तो देखते ही उस आदमी को मौत आ जाती थी।

इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने चेहरे को छुपाए रखते थे हत्ताकि उनकी बीवी भी उनके चेहरे को देखने के लिए तरसती थी और वह उन्हें देखने नहीं देते थे। इसलिए उनकी आँखों में वह हुस्न और नूर आ गया था कि उस तजल्ली को देखने के बाद देखने वाला उन के हुस्न की ताब न लाकर अपनी जान से हाथ धो बैठता था। सुब्हानअल्लाह! जिसने परवरदिगार के हुस्न व जमाल को सत्तर हज़ार पर्दी में देखा उसके चेहरे का हुस्न इतना बढ़ गया कि मख़्तूक उसका भी दीदार करने की सहार नहीं रखती थी।

ज़ुन्नून मिस्री रह० मिस्र के बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनको जो विलायत मिली उसका वाकिआ बड़ा अजीब है। दोस्तों के साथ जा

(खुत्बात जुलफ़ुक्क़ार 10/28)

#### अज़मते इलाही पर मिली मआरिफ़्त बारी तआला

रहे थे। एक जगह बैठे किसी दोस्त ने वहाँ मौजूद एक पत्थर हटाया। जैसे ही पत्थर हटाया तो महसूस किया कि उसके नीचे कोई चीज़ है। जब जगह खोदी गई तो खजाना मिला. सोना चाँदी, जवाहर, बडी कीमती चीज़ें थीं। उसके अंदर बड़ा ख़ुबसूरत अल्लाह तआला का नाम भी लिखा हुआ था। जब उन्होंने कहा कि कैसे तक्सीम करें। इन्होंने कहा कि मियाँ सोना-चाँदी सब तुम बांट लो और यह जो अल्लाह का ख़ुबसूरत नाम है यह मुझे दे दो। लिहाज़ा उन्होंने अल्लाह तआला के खुबसुरत नाम को खुद पसन्द कर लिया। उनको ख़्याब में किसी बुज़ुर्ग की ज़ियारत हुई और उस बुज़ुर्ग ने कहा कि क्योंकि तुमने सोना-चाँदी को कुर्बान कर दिया और अल्लाह के नाम को पसन्द कर लिया। लिहाजा अल्लाह तआला ने तुम्हें अपनी जात के लिए पसन्द कर लिया। उठे तो उनके दिल में अल्लाह की मुहब्बत इतनी भर चुकी थी कि उनको अल्लाह की मआरिफ़त नसीब हो गई। अल्लाह का नाम पसन्द करने पर अल्लाह की मआरिफ़त मिल गई। (तमन्नाए दिल स॰ 48)

> मुकद्दर से मिली जिसको मुख्ब्बत की फरावानी उसके हाथ से होती है रोशन शमए ईमानी

## ख़्वाजा अज़ीज़ुलहसन मज़्जूब रह० और मअइय्यते इलाही

हज़रत मौलाना मुहम्मद शफ़ी साहब रह० फ़रमाते हैं कि एक बार हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह० के बड़े ख़लीफ़ा ख़ाजा अज़ीज़ुल हसन मज़्जूब रह० और हम कुछ दूसरे ख़लीफ़ा इकठ्ठे बैठे

हुए थे। इस दौरान में ख़्याजा अज़ीज़ुल हसन मज़्जूब रह० ने उन्हें कुछ मज़ाक की बातें सुनाना शुरू कर दीं यानी ख़ुश तबई की ऐसी बातें सुनाना शुरू कर दीं कि लोगों ने हँसना शुरू कर दिया। सच्ची बातें भी ख़ुश तबई वाली हो सकती हैं।

कभी-कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सहाबा रिज्यल्लाहु अन्हुम से खुश मिज़ाजी की बातें फ्रमा लेते थे और सहाबा किराम एक दूसरे से हँसी मज़ाक फ़रमा लेते थे। ज़रूरी नहीं कि झूठा लतीफ़ा सुनाकर ही खुश करना होता है। अल्लाह वालों के पास ऐसे इल्मी लतीफ़े होते हैं कि बात भी सच्ची करते हैं और दूसरे हँस भी रहे होते हैं।

हज़रत मुफ़्ती साहब फ़रमाते हैं कि उन्होंने कुछ देर हमें ऐसी वार्ते सुनायीं कि हम हँस-हँस कर लोट-पोट हो गए। हमने उनसे कहा अब तो पेट में बल पड़ने लगे अब आप यह बातें न सुनाएं। इस बात के जवाब में उन्होंने फ़रमाया कि तुम में से कौन है जो इस तमाम हँसी के दौरान एक लम्हा भी अल्लाह से गाफ़िल नहीं हुआ। फ़रमाते हैं कि

एक अजीब सा सवाल था कि हम हैरान रह गए। फिर फ्रमाने लगे कि मैं तुम्हें इतनी देर हँसाता रहा मगर इस दौरान मैं एक लम्हा भी अल्लाह से गाफिल नहीं हुआ। जिस इंसान को मईयते इलाही की कैफियत हासिल हो चुकी होती है वह ऐसी बातें सुनकर हँस भी रहा

कैफियत हासिल हो चुकी होती हे वह ऐसी बातें सुनकर हँस भी रहा होता है मगर उसका अंदरून अल्लाह तआला के साथ जुड़ा हुआ होता है।
(खुत्बात जुलफुक्कार 6/87) अहले दिल के तड़पा देने वाले वाकिआत

### इमाम गुज़ाली रह० की वालिदा का मआरिफ़त

अपने लड़कपन के ज़माने में यतीम हो गए थे। दोनों की तर्बियत उन्। की वालिदा ने की। उनके बारे में एक अजीब बात लिखी है कि माँ उनकी इतनी अच्छी तर्बियत करने वाली थी कि वह उनको नेकी पर लायीं यहाँ तक कि आलिम बन गए। मगर दोनों भाईयों की तबियतों

में फर्क था। इमाम गुज़ाली रह० अपने वक्त के बड़े वाइज़ और

इमाम मुहम्मद गुज़ाली और अहमद गुज़ाली रह० दो भाई थे। यह

ख़तीब थे और मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे। उनके भाई आलिम भी थे और नेक भी थे लेकिन वह मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बजाए अपनी अलग नमाज़ पढ़ लिया करते थे। एक दफा इमाम गृज़ाली रह० ने अपनी वालिदा से कहा अम्मी! लोग मुझ पर ऐतिराज़ करते हैं कि तू इतना बडा खतीब और वाइज़ भी है और मस्जिद का इमाम भी है

मगर तेरा भाई तेरे पीछे नमाज़ नहीं पढ़ता। अम्मी! आप भाई से

किहए कि वह मेरे पीछे नमाज़ पढ़ा करें। मौं ने बुलाकर नसीहत की। अगली नमाज़ का वक्त आया। इमाम गृज़ाली रह० नमाज़ पढ़ाने लगे और उनके भाई ने पीछे नीयत बाँघ ली। लेकिन अजीब बात यह है कि जब एक रक्अत पढ़ने के बाद दूसरी रक्अत शुरू हुई तो उनके भाई ने नमाज़ की नीयत तोड़ दी और जमाअत से बाहर निकल आए। अब इमाम गृज़ाली रह० ने नमाज़ पूरी की तो उनको बड़ी सुबकी

महसूस हुई। वह बहुत परेशान हुए। लिहाज़ा ग़मज़दा दिल के साथ घर वापस लौटे। माँ ने पूछा बेटा! बड़े परेशान नज़र आ रहे हो। कहने लगे अम्मी माई अगर न जाता तो बेहतर होता। यह गया और एक रक्ज़त पढ़ने के बाद दूसरी रक्ज़त में वापस आ गया और इसने आकर अलग नमाज़ पढ़ी तो माँ ने उन्हें बुलाया और कहा बेटा रक्अत अल्लाह की तरफ ध्यान के बजाए इनका ध्यान किसी और जगह था। इसलिए मैंने इनके पीछे नमाज़ छोड़ दी और आकर अलग नमाज़ पढ़ ली। माँ ने इमाम गृज़ाली रह० से पूछा यह क्या बात है? कहने लगे अम्मी बिल्कुल ठीक बात है। मैं नमाज़ में फ़िक़ह की एक किताब पढ़ रहा था और निफास के कुछ मसाइल थे जिन पर ग़ौर व ख़ौस कर रहा था। जब नमाज़ शुरू हुई तो पहली रक्अत मेरी अल्लाह की तरफ तजव्वजेह में गुज़री लेकिन दूसरी रक्अत में वही निफ़ास के मसाइल मेरे ज़हन में आने लग गए। उनमें थोड़ी देर के लिए ज़ेहन लग गया। इसलिए मुझसे यह ग़ल्ती हुई तो माँ ने उस वक्त ठंडी साँस ली और कहा अफसोस कि तुम दोनों में कोई भी मेरे काम का न बना। इस जवाब को जब दोनों ने सुना तो दोनों भाई परेशान हुए। इमाम गुज़ाली ने तो माफ़ी मांग ली, अम्मी मुझ से गुल्ती हुई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मगर दूसरा भाई पूछने लगा कि मुझे तो अम्मी कश्फ़ हुआ था। उस कश्फ़ की वजह से मैंने नमाज़ तोड़ी तो मैं आपके काम का क्यों नहीं बना? तो माँ ने जवाब दिया कि "तुम में से एक निफास के मसाइल को सोच रहा था और दूसरा उसके पीछे खड़ा उसके दिल को देख रहा था। तुम दोनों में अल्लाह की तरफ़ तो एक भी मुतवज्जेह न था। लिहाज़ा तुम दोनों मेरे काम के न बने।" (दवाए दिल स० 211) तकबीरे तहरीमा से पहले बैतुल्लाह की ज़ियारत

तुमने ऐसा क्यों किया? छोटा भाई कहने लगा अम्मी मैं इनके पीछे नमाज़ पढ़ने लगा। पहली रक्अत तो इन्होंने ठीक पढ़ाई मगर दूसरी

ख्राजा अब्दुल मलिक सिद्दीकी रह० एक बार अकोड़ा ख़टक के मदरसे में ठहरे हुए थे। वहाँ उत्तमा का पंद्रह रोज़ा तर्बियती कैम्प लगा हुआ था। एक आलिम ने उनसे सवाल किया कि हज़रत! मैंने यह नोट किया है कि आप जब भी नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, इकामत हो जाती है मगर आप जल्दी नीयत नहीं बाँधते। थोड़ा सा ठहर कर नीयत बाँधते हैं। इसमें क्या हिकमत है?

हज़रत रह० यह बात सुनकर मुस्कराए और फ़रमाया कि आप लोग तो उलमा हैं आपकी अल्लाह की तरफ़ तवज्जेह हर वक्त बनी रहती है मगर मैं तो फ़क़ीर आदमी हूँ, नमाज़ पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता हूँ तो जब तक मुझे सामने बैतुल्लाह नज़र नहीं आता मैं उस वक्त तक नमाज़ की नीयत नहीं बाँधा करता। जिनकी निस्बत व मअइय्यत इलाही का नूर नसीब हो जाता है तो फिर वह ऐसी नमाज़ें पढ़ा करते हैं। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 6/45)

#### ख्वाजा बहाउद्दीन रह० और मअइय्यते इलाही का गुलबा

शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रह० के पास हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रया मुलतानी रह० गए, बैअत होने और उन्होंने तीसरे दिन उन्हें ख़िलाफ़त दे दी। जब उनको तीसरे दिन ख़िलाफ़त मिली तो यहाँ के जो मुक़ामी लोग थे वे कहने लगे हज़रत! यह दूर से आया और तीन दिनों में उसको यह नेमत मिल गई। हम लोग भी मुद्दतों से आपकी ख़िदमत में पड़े हैं। हम पर भी नज़रे करम फ़रमा दें। शेख़ शहाबुद्दीन सहरवर्दी रह० ने फ़रमाया, अच्छा आपको समझाएंगे।

दूसरे दिन उन्होंने बहुत सी मुर्गियाँ मंगवायीं और उन तमाम लोगों को दीं जिन्होंने एतिराज़ किया था और बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुलतानी रह० को भी दी। और सब से फ़रमाया कि इस मुर्गी को ऐसी जगह ज़िब्ह करके लाओ जहाँ कोई न देखता हो। चुनाँचे कोई पेड़ की ओट में ज़िब्ह करके लाया और कोई दीवार के पीछे ज़िब्ह करके लाया। सबने ज़िब्ह करके ला दीं और हज़रत को दिखायीं मगर हज़रत बहाउद्दीन रह० थोड़ी देर बाद और रोना शुरू कर दिया। हज़रत ने

पृथा भाई तुम क्यों से रहे हो? कहने लगे हज़रत! आपने फ़रमाया था कि किसी ऐसी जगह ज़िल्ह करना जहाँ कोई न देख रहा हो। मगर मैं जहाँ भी गया मेरा परवरिदेगार मुझे देख रहा था जिसकी वजह से मैं ज़िल्ह न कर सका और यूँ आपके हुक्म पर अमल न हो सका। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 6/34)

## हज़रत शाह हुसैन अहमद रह० की ध्यान की कैफ़ियत

शाह हुसैन रह० पर अल्लाह तआला ने फ़नाइयत का ऐसा परछावा डाला था कि हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। उनके एक दामाद का नाम अल्लाह बंदा था। दो साल तक वह उनके पास रहा। जब सामने से गुज़रता तो हज़रत शाह हुसैन अहमद पूछते और मियाँ! तुम कीन? हज़रत! में आपका दामाद अल्लाह बंदा हूँ। फ़रमाते और मियाँ सभी तो अल्लाह के बंदे हैं। दो साल तक दामाद का नाम याद न हुआ। ज़िक्र की फ़नाइयत ऐसी थी कि दिल में एक अल्लाह का नाम बस चुका था। ऐसी ज़बरदस्त शिख़्सयत ने दाहल उल्पूम देवबंद की पहली ईट रखी थी:

ملعوچه خواتله ایم فراموش کرده ایم الاحدیث بار که تکرار می کنم

### मआरिफत के बाद एहसासे दिल

हमारे एक दोस्त ने किस्सा सुनाया कि एक आदमी इंडिया में हिजरत करके पाकिस्तान आया। उसके कई रिश्तेदार ये मगर सब इधर उधर बिखर गए। उसका माभू भी आया था। वह भी परेज्ञानों के आलम में कहीं गुम हो गया। एक दूसरे को मिल न सके। उस आवमी ने मेहनत की, अल्लाह तआला ने उसे खूब माल पैसे बाता बना दिया। कई साल गुज़र गए उसने सोचा कि में अपनो कोड़ों इन

हो जाए तो नौजवान उस पर बरस जाए, कोसने लग जाए कि ऐसा है त वैसा है। वह बूढ़ा बेचारा रो पड़े। यह आदमी फिर किसी ग़लती पर डॉट दे तो वह बूढ़ा आदमी फिर रो पड़े। एक दिन उस नीजवान ने इतनी गालियाँ दीं कि वह बूढ़ा आदमी कहने लगा बेटा रिज़्क देने वाला तो अल्लाह है, तेरा दिल अगर खुश नहीं तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। किस्मत ने मुझे ऐसा ही बना दिया, वरना पीछे से तो मैं अपने रिश्तेदारों के साथ आया था, मालूम नहीं वे कहाँ चले गए। जब उसने यह बात कही तो उस नौजवान ने पूछा बाबा आपके कोई रिश्तेदार थे? बूढ़े ने कहानी सुना दी। उस कहानी को सुनने के बाद इस नौजवान को पता चला कि यह वहीं मेरा वह गुमशुदा मामू है जिनकी याद में अम्मी तड़प रही है। अब पाँच पकड़ लिए और कहने लगा की माफ़ कर देना मामू, मुझे माफ़ कर देना। मुझसे ग़लती हुई, मुझ से कोताही हुई। यह सारी कोठी आपकी है जहाँ चार्डे तश्रीफ ले जाएं। उसने कहा ना, ना बेटा मुझे अपनी अवकात का पता चल गया। नौजवान को एक दूसरे जानकारी नहीं थी, बर्ताव कु**छ और धा जब** एहसास हो गया, अब बर्ताय कुछ और है। कदमों में पड़ा रहा। पहले ठोकरें लगा रहा या अब उसके कदमों में पड़ रहा है। यही इंसान का हाल है कि जब तक उसे अल्लाह रख्बुलइज़्ज़त की मआरिफ़्त नसीव

<sub>जसके</sub> पास आया। कहने लगा बेटा मैं किस्मत का मा**रा हूँ। कोई मेरा** रिश्तेदार अज़ीज़ नहीं है। तेरे यहाँ चौकीदारी करूंगा। तू मुझे कुछ खाने के लिए दे देना, गृरीब परवरी भी होगी। उसने सोचा चलो ठीक है, दिन रात यहीं पड़ा रहेगा, मेरा फ़ायदा है। उसने कहा बूढ़े मियाँ आप इधर बैठ जाया करो। मैं आपको इतने पैसे दे दूँगा। वह बूढ़ा आदमी काम करने लग गया। अब वह बूढ़ा आदमी कभी सेहत कभी ह्यीमारी, कभी थकावट, कभी कुछ, कभी कुछ। जब उसे काम में देर नहीं होती जानवरों की सी ज़िन्दगी गुज़ारता है और जब किसी अल्लाह वाले का हाथ लग जाता है और दिल धुल जाता है फिर एहसास होता हे फिर आँख खुलती है कि अब तक कैसी ज़िन्दगी बसर करता रहा। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 1/166)

आँख का नूर और चीज़ है और दिल का नूर और चीज़ है।

## आँख और दिल के नूर में फ़र्क़

हकीम अन्सारी देहली के बड़े मशहूर हकीम थे। अल्लाह तआला ने फ़हम व फ़िरासत अता फ़रमाई थी। अंधे थे लेकिन हिकमत का काम किया करते थे। हाथ देखते थे और मरीज़ के मर्ज़ को पहचान लिया करते थे। बड़े मशहूर हकीम थे। अगर दूसरे हकीमों से मर्ज़ काबू में नहीं आता तो मरीज़ उनके पास जाया करते थे। हमारे सिलसिले के एक बुज़ुर्ग ख़्वाजा मुहम्मद अब्दुल मालिक सिद्दीकी रह० फ्रसाते थे कि मुझे शौक हुआ कि मैं भी ज़रा हकीम साहब को देखूँ। लिहाज़ा उनकी दुकान पर गया। उनसे कोई बात नहीं की ताकि मेरे आने का उनको पता न चले और वहाँ बैठकर मैंने उनके दिल पर तवज्जेह डालनी शुरू कर दी। कुछ देर गुज़री तो मैंने कहा अच्छा दिल के बजाए रूह पर तवज्जेह डालता हूँ। जब मैंने उस पर तवज्जेह डालनी चाही तो वह फ़ौरन बोल उठे ना ना हज़रत आप मेरे दिल पर ही तवज्जेह करते रहें अगर यही बन गया तो सब कुछ बन गया। फ़रमाते हैं मैं हैरान हो गया कि इस आदमी को अंधा कौन कहे। जिसे बताया भी नहीं गया मगर इसका दिल साफ़ है कि वह आने वाले के अनवारात को महसूस कर रहा है, अल्लाहु अकबर। (खुत्बात जुलफुक्कार 1/87)

दिल बीना भी कर ख़ुदा से तलब आँख का नूर दिल का नूर नहीं है

#### मअइय्यते इलाही

इस मुर्ग़ी को किसी ऐसी जगह ज़िब्ह करके लाओ जहाँ कोई न देख रहा हो। कई और मुरीदों से भी कहा। सब लोग मुर्ग़ियाँ ज़िब्ह करने चले गए। किसी ने पेड़ की ओट में ज़िब्ह की, किसी ने दीवार की ओट में ज़िब्ह की, सब ज़िब्ह करके ले आए। लेकिन जिनको ख़िलाफ़त देना थी वह जब वापस आए तो रो रहे थे। हज़रत ने पूछा रोते क्यों हो? आपके हाथ में मुर्ग़ी वैसे ही है? कहने लगे हज़रत! आपने हुक्म दिया था मगर मैं उस पर अमल न कर सका। पूछा क्यों अमल नहीं किया? कहने लगे हज़रत! आपने हुक्म दिया था कि इसको ऐसी जगह ज़िब्ह करो जहाँ कोई न देखता हो लेकिन मैं जहाँ भी गया मेरा रब मुझे देखता था। इसिलए इसको कैसे जिब्ह कर सकता था। फ़रमाया अल्हम्दुलिल्लाह! इसी मईयत की कैफ़ियत का तो इम्तिहान लेना था, उसके बाद उनको निस्बत अता फ़रमा दी। (ख़ुत्वात ज़लफ़ुक़्क़ार 4/92)

एक बुज़ुर्ग ने किसी को ख़िलाफ़त देने से पहले कहा कि जाओ

### 

# अकीदत, मुहब्बत

और

**HG** 

## अक़ीदत, मुहब्बत और अदब

#### शेख़ से जितना लगाव उतना फायदा

सैय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार ख़्याब में देखा कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारिश हो रही है। आपके जहाँ क़दम मुबारक हैं वहाँ अबूबक़ सिद्दीक़ का सर है। बारिश का जो पानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ रहा है वह सारे का सारा अबूबक्र रिज़यल्लाह अन्हु पर आ रहा है। हजुरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपने आपको करीब खड़े देखा। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु से छींटे उड़कर मेरे ऊपर पड़ रहे हैं और मैं भी भीगा चला जा रहा हूँ। सुबह उठे और नबी अकरम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के महबूब! मैंने रात में ख़्वाब में ये चीज़ें देखी हैं। आपने फ़रमाया, उमर! यह उलूमे नबुव्वत थे जो बारिश की तरह मेरे ऊपर बरस रहे थे, सिद्दीक को क्योंकि मेरे साथ कमाले मुनासिबत नसीब है इसलिए वह मुझसे सबसे ज़्यादा कमालात पा रहा है और उस के साथ मुनासिबत की वजह से तुम भी उन उलूम को हासिल कर रहे हो। कमालाते नबुव्यत सबसे ज़्यादा हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लााहु अन्हु ने हासिल किए और उलूमे विलायत को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्ह सबसे ज़्यादा हासिल किया। यह कमालात नबुव्वत निस्बत इत्तिहादी (खुत्बात जुलफ़ुक्कार 4/94) की तीसरी दलील है।

> मिटा दो हाँ मिटा दो अपनी हस्ती तुम मुहब्बत में यही कहते हैं बुस्तामी, गुज़ाली और जीलानी

## शेख़े तरीकृत की इज़्ज़त बाइसे मआरिफृत

इमाम अहमद बिन हंबल रह० के पास एक बुज़ुर्ग आते थे उनका नाम था अबूहाशिम। इमाम अहमद बिन हंवल रह० उनको अब् हाशिम सुफी कहा करते थे। यह सूफी का लफ्ज इमाम अहमद बिन हंबल रह० फ़क़ीह की ज़बान से निकला है। जब वह आते तो इमाम अहमद बिन हंबल रह० कई दफा अपना दर्स बंद करके खड़े हो जाते थे और उनको पास बिठाते थे। अब पढ़ने वालों के दिल में इशकाल पैदा होता था कि इमाम साहब इतने बड़े आलिम, जिबालुल-इल्म (इल्म का पहाड़) और यह तो एक ज़ाकिर शाग़िल बुज़ुर्ग हैं, इनके लिए खड़े होते हैं और दर्स भी कई दफा छोड़ देते हैं। इनकी बातें सुनते हैं, तो एक शागिर्द ने पूछ लिया कि हज़रत हमें समझ में नहीं आता कि आप इनका इतना इकराम क्यों करते हैं? इमाम अहमद बिन हंबल रह० ने अजीब आलिमाना जवाब दिया। फुरमाया, देखी मैं अल्लाह की किताब का आलिम हूँ और अबूहाशिम अल्लाह के आलिम हैं और अल्लाह के आलिम को अल्लाह की किताब के आलिम पर फ़ज़ीलत हासिल है। इमाम साहब उनकी सोहबत इिल्तियार फ्रमाया करते थे और फ्रमाते थे कि अगर अबूहाशिम सूफ़ी न होते तो रिया की बारीक बातों से मैं कभी वाकिफ़ नहीं हो सकता । (दवाए दिल स० 249)

मज्जूब दर से जाता है दामन भरे हुए सद शुक्र हक ने आपका साइल बना दिया

## शेष्त्र के पास अकीदत और बुलंद इरादे से जाइए

तीन आदमी एक ही रास्ते पर जा रहे थे। उनका आपस में ताअर्रुफ़ हुआ फिर एक दूसरे से पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हैं? उनमें से एक ने कहा मैं हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रह० के पास

जा :हा हूँ, सुना है कि वह बड़े वली हैं। इसलिए मैं उसे आज़माने जा रहा हूँ कि वह वली भी हैं या नहीं। दूसरे से पूछा भाई आप किस लिए जा रहे हैं? वह कहने लगा मैं बहुत ज्यादा मुसीबतों में फसा हुआ हूँ इसलिए शेख्न अब्दुल कादिर जीलानी रह० से दुआ करवाने के लिए जा रहा हूँ ताकि अल्लाह तआला उनकी दुआ से मेरी मुसीबतें दूर फ़रमा दें। तीसरे से पूछने पर जवाब दिया कि मैंने सुना है कि शेख़ अब्दुल कादिर जीलानी रह० बड़े कामिल वली हैं। इसलिए मैं उनको वली समझकर उनके जूतों में कुछ दिन गुज़ारने जा रहा हूँ। वे तीन आदमी शेख़ अब्दुल कादिर जीलानी रह० की ख़िदमत में पहुँचे और सलाम करके बैठ गए। उनमें से जो आदमी कहता था कि मैं तो आज़माने जा रहा हूँ। हज़रत ने उससे हालचाल पूछे और उसे वापस भेज दिया। कहते हैं कि वह बंदा अरनी ज़िन्दगी में इस्लाम से फिर ्गया और आख़िरकार कुफ़्र की हालत में उसकी मौत आई क्योंकि उसके दिल में औलिया अल्लाह का हलकापन था और उनके बारे में इघर-उघर की बातें किया करता फिरता था। उनमें से जिसने कहा धा कि मुसीबतों में घिरा हुआ हूँ और दुआ करवाने जा रहा हूँ। हज़रत ने उसके लिए दुआ फ़्रमा दी और उसको वापस भेज दिया अल्लाह तआला ने उसकी मुसीबतें दूर कर दीं और तीसरा बंदा जिसने कहा था कि मैं उनके क्दमों में कुछ वक्त गुज़ारने जा रहा हूँ, वह उनके (खुत्बात ज्ञूलफूक्कार 7/143) पास रहा।

#### शेख़ से जैसा गुमान उधर से वैसा ही फ़ैज़ान

इमाम रब्बानी मुजिद्दिद अलफेस नी रह० फरमाते हैं कि हम तीन पीर भाई थे। हम तीनों का अपने पीर हज़रत ख़्वाजा बाकी बिल्लाह रह० के बारे में अलग-अलग गुमान था। फरमाते हैं कि ख़्वाजा बाकी बिल्लाह रह० ख़ामोश तबियत थे। लिहाज़ा कम बात करने की वजह से हमारे एक पीर भाई समझते थे कि मेरे शेख कामिल तो हैं मगर साहिबे इश्रांद नहीं। दायत य इशांद में अल्लाह तआला कुछ लोगों को कुतब इशांद बना देते हैं और उनके बयान कलिमात से अल्लाह तआला हज़ारों लोगों के दिलों की दुनिया बदलकर रख देते हैं।

उनमें से दूसरे का गुमान यह था कि खुद तो कामिल हैं मगर वह दूसरों को कामिल नहीं बना पाते क्योंकि कम बोलते थे। किसी ने उनसे एक दफा कहा हज़रत! आप बात किया करें ताकि लोगों को फायदा हो। हज़रत ने अजीब बात कही, फरमाया, जिसने हमारी ख़ामोशी से कुछ नहीं पाया वह हमारी बातों से भी कुछ नहीं पाएगा:

> कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सकूत जिसका जितना ज़र्फ़ है उतना ही ख़ामोश है

अल्लाह तआ़ला अपने बाज़ औलिया की ऐसी हालत बना दिया करते हैं कि ﴿ مَرْعُوْلُو الْمَالُهُ का मिस्दाक़ बन जाते हैं। और एक हदीस में आया है ﴿ مَرْعُوْلُو الْمَالُهُ के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको अल्लाह तआ़ला मआरिफ़त मिलती है तो अल्लाह तआ़ला के दीदार में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि उनकी मख़्तूक़ के साथ कलाम करने की कैफ़ियत कम होती है और परवरदिगारे आ़लम की तरफ़ उनके रुज्हान की निस्बत ज़्यादा रहती है और वे अल्लाह तआ़ला के दीदार में ही मस्त रहते हैं और फ़रमाते हैं कि मैं तीसरा था और मेरा अपने शेख़ के बारे में गुमान यह था कि मेरे शेख़ इतने कामिल हैं कि इससे पहले अगर इस उम्मत में किसी को कोई शेख़ मिला है तो वह सैय्यदना अबू बक़ रिज़यल्लाहु अन्दु को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल हैं और सिद्दीके अकबर के बाद अगर किसी कोई

कामिल शेख्न मिला है तो फिर मुझे मेरे शेख्न मिले हैं। फ्रमाते हैं कि मेरे साथी तो पता नहीं किधर गए मगर मेरे इस गुमान की वजह से अल्लाह तआला ने मुझे मुजदिद अलफ़ेसानी बना दिया यानी मुझे दूसरे हज़ार साल का मुजिह्द बना दिया।

(खुत्बात जुलफुक्कार 7/141)

#### अक़ीदत व मुहब्बत से फ़ायदा ही फ़ायदा

हज़रत अक़्दस थानवी रह० ने लिखा है कि एक आदमी तालिब सादिक् था। किसी शेख़ से बैअत था। उस शेख़ की नज़र उसके माल पर थी। उस आदमी ने ख़्ताब में देखा और आकर पीर साहब से बयान किया। कहने लगा हज़रत मैंने ख़्वाब में देखा है कि आपके हाथ पर शहद लगा हुआ है और मेरे हाथ पर गंदगी लगी हुई है। बस पीर साहब ने सुना तो फ़ौरन कह उठे कि यह बिल्कुल सच्चा ख़्राब है क्योंकि हम दीनदार लोग हैं हमारे हाथ पर शहद लगा हुआ है और तुम दुनियादार लोग हो और तुम्हारे हाथ पर निजासत लगी हुई है। वह कहने लगा हज़रत! अभी पूरा ख़्वाब तो सुनें कि पूरा ख़्वाब क्या है? कहने लगा कि आपने अपना हाथ मेरे मुँह में दिया हुआ है और मैंने अपना हाथ आपके मुँह में दिया हुआ है। मुरीद को अक़ीदत की वजह से शेख से फिर भी फायदा हो रहा था मगर शेख़ की नज़र क्योंकि मुरीद की जेब पर थी इसलिए उसको नुकसान हो रहा था। (खुत्बात जुलफुक्कार 3/208)

## हज़रत शेख़ अब्दुलकुद्दूस रह० के पोते की अक़ीदत व तत्तव

ख़्ताजा अब्दुल सुद्दूस गंगोही रह० के कई ख़लीफ़ा थे। इनका एक पोता जवान हुआ तो दादी अम्मा हयात थीं। उन्होंने कहा बेटा! एक नेमत तेरे दादा के पास थी अगर तू चाहता है कि वह नेमत तुझे मिले तो उनके सोहबयापता ख़लीफाओं की ख़िदमत में जा। चुनाँचे दादी अम्मा ने एक ख़लीफा की ख़िदमत में रवाना कर दिया। जब ख़लीफा का पता चला कि मेरे शेख के पोते आ रहे हैं तो वह एक

हुआ हूँ। फ़रनाया फिर तो तकाज़े कुछ और हैं, पीर बनकर तो वह नेमत नहीं मिलेगी वह तो मुरीद बनकर मिलेगी। लिहाज़ा वह गदि्दयाँ भी गर्यी, वह बिस्तर भी गए। फरमाया कि चटाई पर रहना पड़ेगा और यह काम करने पड़ेंगे। अर्ज़ किया बहुत अच्छा। हज़रत ने उनके ज़िम्मे कई काम लगा दिए, उनको मुजाहिदों और रियाज़त की लाइन पर लगा दिया। वह नौजवान लगा रहा। एक ऐसा वक्त आया विः जब शेख़ ने देखा कि कुछ बेहतर हो रहा है तो सोचा कि चलो आज़माते हैं कि तलब कितनी पकी है। कुछ लोग शिकार के लिए जाने लगे तो शेख़ ने खुद भी प्रोग्राम बना लिया कि हम भी शिकार के लिए जाएंगे। उस दौर में शिकार कुत्तों के ज़रिए पकड़ा जाता था। सधाए हुए कुत्तों का शिकार शरिअत ने हलाल किया है। हज़रत ने पले हुए बड़े-बड़े कुत्ते साथ लिए और नौजवान से फ़रमाया कि आपको कुत्तों को संभालना है। उसने कहा बहुत अच्छा। यह मुजाहिदे की वजह से सूखकर हिड्डियों का ढांचा बन चुका था। जब आज़माइश के लिए कुत्ते पकड़ने की डयुटी लगा दी गई। बाज़ दफा शेख़ आज़माते हैं, तकलीफ़ देकर भी आज़माते हैं। शेख़ को पता चल जाता है कि हकीकृत क्या है? लेकिन मुरीद को पता नहीं चलता। चुनाँचे नौजवान ने रस्सी को अपने कमर से बाँध लिया और अपने हाथों से भी मज़बूती से पकड़ लिया। जब शिकार सामने आया और कुत्तों ने शिकार को देखा तो वह भागे चूँकि पले हुए कुत्ते थे और यह अकेले और कमज़ोर थे। इसलिए रस्सी को अपनी हिम्मत से

पकड़ा तो सही मगर साथ खिंचते चले गए, कुत्ते तेज भागे और यह

जमाअत लेकर शहर के बाहर इस्तिक् बाल के लिए आए, बड़ी धूमधाम के साथ इस्तिक् बाल किया। तीन दिन मेहमान नवाज़ी फ़रमाई! उसके बाद पूछा कि जी! कैसे तश्रीफ़ लाए हैं? अर्ज़ किया कि आपके पास एक नेमत है उसको हासिल करने के लिए हाज़िर खिंचते-खिंचते गिर गए। अब साथ घिसटते चले जा रहे हैं जिस्म ज़ढ़मों से चूर चूर हो रहा है मगर रस्सी को न छोड़ा क्योंकि शेख़ ने वह रस्सी पकड़ाई थी। अब जान तो जा सकती है मगर हाथों से नहीं छूट सकती। यह है सच्ची तलब, जब उनको जिस्म पर ज़ढ़म लगे तो शेख़ भी साथ थे। शेख़ को उस वक्त कश्फ़ में हज़रत ख़्वाजा अब्दुल सुद्दूस रह० की ज़ियारत हुई और ख़्वाजा साहब ने फ़रमाया, ख़लीफ़ा साहब हमने तो आपसे इतनी मेहनत नहीं करवाई थी। चुनाँचे उसी वक्त शेख़ ने नौजवान को सीने से लगाया और वह नेमत उनके सीने में डाल दी।

#### मैंने तो शेख़ को आज़मा लिया है

एक आदमी ने किसी बुज़ुर्ग को बताया कि मेरे शेख़ तो बड़े कामिल बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा पूछा कि वह कैसे? वह कहने लगा कि मैंने उनको आज़मा लिया है। वह वाकई अल्लाह वाले हैं। उन्होंने पूछा कि तुमने कैसे आज़माया है? वह कहने लगा कि एक बार मेरी बीवी रूठकर माइके चली गई। मैंने अपने ससुराल वालों की बड़ी मिन्नत समाजत की लेकिन वह अपनी बेटी को मेरे साथ भेजने से इंकार ही करते रहे। आख़िरकार मैंने अपने शेख़ की ख़िदमत में हाजिर हुआ और सारा मामला अर्ज कर दिया। उन्होंने मुझे एक ऐसा अमल बताया कि मैंने जैसे ही वह अमल किया और बीवी को लेने गया तो उन्होंने बग़ैर किसी रुकावट और हुज्जत के उसको मेरे साथ कर दिया। यह बात सुनकर वह बुज़ुर्ग अफ़सोस करने लगे और कहने लगे कि तूने अपने शेख़ की क़द्र नहीं की। वह कहने लगा हज़रत! मेरे दिल में मेरे शेख़ की कद्र है इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वह बड़े कामिल बुजुर्ग हैं। हज़रत ने फ़रमाया कि तुम्हें तो अपने शेख़ से अल्लाह के क्रुर्ब का सवाल करना चाहिए था लेकिन अफसोस कि तुमने बीवी का क़ुर्ब मांगा। (खुत्वात ज़ुलफ़ुक्कार 7/27)

# बुजुर्गों से मुहब्बत बाइसे मग़फ़िरत

किताबों में लिखा है कि एक आदमी मर गया। अल्लाह तआला ने उसकी बिद्धाश फ्रमा दी। उसने पूछा, ऐ परवरदिगारे आलम! आपने मुझे किस अमल पर बख़्शा? अल्लाह तआला ने इर्शाद फ्रमाया, मेरे बंदे! तेरा एक अमल तेरे आमालनामे में ऐसा है कि जिसकी वजह से मैंने बख़्श दिया। उसने कहा ऐ अल्लाह! मेरे तो सारे अमल ख़राब हैं, मैं ग़ाफ़िल व बदकार था, आपको मेरा कौन सा अमल पसंद आया? अल्लाह तआला ने इर्शाद फ्रमाया, तेरे नामे आमाल में में लिखा है कि एक बार एक वली बयज़ीद बुस्तामी रास्ते में जा रहे थे। तुम्हें मालूम नहीं था कि कौन हैं? तुमने किसी से पूछा। उसने कहा यह बजयज़ीद बुस्तामी हैं। तुमने पहले सुन रखा था कि वह अल्लाह के दोस्तों में शुमार होते हैं लिहाज़ा तुमने मुहब्बत से मेरे वली पर नज़र डाली थी। मैंने उसी एक नज़र डालने की बरकत से तुम्हारे गुनाहों की बख़्शिश फ्रमा दी, सुब्हानअल्लाह।

# अल्लाह वालों को मुहब्बत से देखने पर मगृफिरत

हज़रत बजयज़ीद बुस्तामी रह० के दौर में एक आदमी फौत हुआ। किसी को ख़्वाब में नज़र आया। उसने पूछा सुनाइए क्या मामला बना? कहा कि अल्लाह तआला ने मेरी बख़्शिश कर दी। उसने पूछा नेकियाँ क़ुबूल हो गयीं? कहने लगा कि नहीं, एक छोटा सा अमल क़ुबूल हो गया। उसने कहा बताओ तो सही वह कौनसा अहम है। कहने लगा, एक बार हज़रत बजयज़ीद बुस्तामी रह० जा रहे थे। मैं उनको पहचानता नहीं था। किसी ने मुझे कहा कि देखों अल्लाह का वली जा रहा है। मैंने उनको अल्लाह का वली मसझकर देखा था। रब्बे करीम ने फ़रमाया कि तुमने मेरे एक प्यारे को मेरा प्यारा समझकर देखा था, उस निगाह के बदले हमने तुम पर जहन्नम की आग हराम कर दी।

### लफ़्ज़ 'अल्लाह' के अदब पर ज़ुबैदा रह० की मग़फ़िरत

जुबैदा ख़ातून ने नहर जुबैदा बनवाकर बग़दाद से अरबिस्तान तक पानी को पहुँचाया। वह औरत अपने बचपन में अपनी हम जोलियों के साथ झूला झूल रही थी और अपनी सहेलियों के साथ खुश गप्पों में मसरूफ थी। झूला झूलने के दौरान उसका दुपट्टा सर से सरक गया। दुपट्टा अभी उतरा ही या कि अज़ान की आवाज़ आई। उस नेक औरत ने फौरन झूला और अपना सर दुपट्टे से ढांपा। उसके बाद ज़िन्दगी गुज़ारकर वफ़ात पा गई। एक रिश्तेदार ने ख़्वाब में देखा और पूछा, ज़ुबैदा! क्या बना तेरा? कहने लगी, अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने मेरे साथ आसानी का मामला फरमाया। फिर उस शख़्स ने ख़्वाब में ही कहा, आपने लम्बी नहर बनवाई थी। वही काम आ गई होगी तो ज़ुबैदा ने कहा, नहर तो बनवाई थी लेकिन वह मेरी मगुफिरत का सबब न बन सकी। फिर उस सवाल करने वाले ने पूछा, फिर आपकी मग़फ़िरत कैसे हुई? उसने बताया कि एक दिन मैं झूला झूल रही थी उस वक्त मेरे सर पर दुपट्टा नहीं था। अज़ान होने लगी लफ्ज 'अल्लाह' सुनते ही दुपट्टा मैंने रख लिया तो वह दुपट्टा जो मैंने अल्लाह की अज़मत को सामने रखते हुए अपने सर पर रखा। मेरे इस अमल को अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से ऐसी क़ुबूलियत हुई कि अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने फ़रमाया, तूने मेरे नाम की ऐसी ताजीम की, जा आज हम तुम्हें जन्नत में दाख़िल करते हैं, नहर और दूसरे आमाल का तो पूछना ही नहीं! यह अल्लाह तआ़ला की ख़ुफ़िया तदबीर होती है। (ख़ुत्बात ज़्लफ़ुक्कार 11/231)

## हज़रत निज़ामुद्दीन रह० और अमीर ख़ुसरो रह०

### की बेमिसाल मुहब्बत

क्या पारतारा पुरुष्यता हजुरत ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रह० पीर थे और अमीर खुसरो उनके मुरीद थे। उन दोनों में इतनी मुहब्बत थी कि ख़ाजा निज़ामुद्दीन औतिया रह० यूँ फ़रमाते थे शरह शरीफ़ की इजाज़त होती तो मैं यह वसीयत कर जाता कि मुझे और ख़ुसरो को एक ही कब्न में दफ़न किया जाए।

दूसरी तरफ़ अमीर खुसरो का यह हाल था कि एक दफ़ा ख़ाजा निज़ामुद्दीन औलिया रह० की ख़िदमत में एक सवाली आया। उसने सवाल किया, उस वक्त हज़रत के पास कुछ नहीं था। लिहाज़ा हज़रत ने अपने जूते उसे दे दिए कि यह जूते ही ले जाओ। हाँ जो सख़ी होते हैं वह अपने देर से किसी को ख़ाली नहीं जाने दिया करती। वह आदमी हज़रत के जूते लेकर जा रहा रास्तो से जा रहा था, अमीर खुसरो रह० उसी रास्ते से ख़्वाजा ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रह० के पास आ रहे थे वह जूते उस सवाली के पास देखकर पहचान गए कि आज इस सवाली को हज़रत के दरबार से नियाज़ मिली है चुनाँचे कहने लगे भाई! क्या तुम मेरे साथ यह सौदा करने के लिए तैयार हो कि यह जूते मुझे दे दो और मैं कुछ पैसे तुझे दे देता हूँ। वह समझ गया चुनाँचे कहने लगा कि नहीं बल्कि मैं इसके बदले आपसे इतनी ज़्यादा कीमत लूँगा, अमीर ख़ुसरो रह० ने उसकी मन मर्ज़ी की कीमत उसको दे दी और अपने शेख़ के जूते लेकर सर पर रखे और हज़रत निज़ामुद्दीन रह० की ख़िदमत में हाज़िर हुए। अमीर ख़ुसरो अपने शेख़ की ख़िदमत की मुहब्बत में कहते हैं कि:

> من توشدم تو من شدی من تن شدی تو جان شدی تا کس ندگوید بعد ازیس من دیگرم تو دیگری

कि मैं तो हो जाऊँ और तू मैं हो जाए और मैं तन बन जाऊँ और तू सह बन जाए ताकि बाद में कोई यह न कह सके कि तू और है और मैं और हूँ।

(खुत्बात जुलफुक्कार 8/214)

## ख़ानकाह की मिट्टी मलने पर महमूद की मग़िफ्रत

सुलतान महमूद ग़ज़नवी रह० को वफ़ात के बाद किसी ने ख़्वाब में देखा वह जन्नत की सैर कर रहे थे। उसने कहा आप तो दुनिया के बादशाह थे और आख़िरत में बादशाहों का बड़ा बुरा हाल होता है। उनका तो लम्बा चौड़ा हिसाब व किताब होता है और आपको मैं जन्नत में देख रहा हूँ। उसने जवाब में कहा, हाँ मेरा एक छोटा सा अमल था लेकिन परवरिदयारे आलम को वही एक अमल पसंद आ गया। जिसकी वजह से मेरी मगुफ़िरत कर दी गई। उसने पूछा वह कौन सा अमल है? कहने लगा कि मैं एक दफा अवूल हसन खरकानी रह० की ख़ानकाह पर गया था। वहाँ लोग झाडु दे रहे थे। जिसकी वजह से मिट्टी उड़ रही थी। मैंने उस मिट्टी में से गुज़रते हए उस मिट्टी को इस नीयत से चेहरे पर मल लिया या कि अल्लाह वालों के कपड़े और बिस्तरों की मिट्टी है। इसलिए अल्लाह तआला ने मुझे फरमाया कि तूने रास्ते में निकलने वाले दरवेशों की मिट्टी की कद्र की इसीलिए इसकी बरकत से तेरे चेहरे को जहन्नम की आग से बरी फुरमा देते हैं, सुब्हानअल्लाह।

## जादूगरों के अदब पर हिदायत का फैसले

हज़रत मूसा अलैहिस्स्लाम के मुकाबले में सत्तर हज़ार जादूगर थे। अल्लाह तआला ने उनको ईमान लाने की तौफीक अता कर दी। कुछ लम्हे पहले काफ़िर थे और कुछ लम्हे बाद सज्दे में गिर गए और मोमिन बन गए, क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि उनके अंदर अदब था। एक तो वक्त के नबी साथ मुशाबहत थी और दूसरी वजह किताबों में लिखी है कि मुकाबले से पहले उन्होंने आपस में मशवरा किया था कि क्या करें? उनमें से एक अंधा जादूगर था। उसने कहा

भाई देखो दो सूरतें हैं या तो हमारे मुकाबले पर जो है वह वाकई सच्चा है और अल्लाह का नबी है या फिर हमारी तरह जादूगर है। लिहाज़ा मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम इसका अदब करो। अगर अदब करेंगे और वह जादूगर हुआ और हम जीत गए तो हमें नुकसान कोई नहीं और अगर यह हम पर गालिब आ गया तो हमने क्योंकि उसका अदब किया होगा इसलिए उसका अदब हमारे लिए फायदे और नफ़े का सबब बन जाएगा। उन्होंने पूछा कि हम इसका अदब क्या करें? उस अंघे ने मशवरा दिया (उसके बातिन में अल्लाह तआला ने रोशनी दी होगी) और कहा कि तुम मुकाबला करने से पहले पूछ लेना कि जनाव आप पहले डालना चाहते हैं अपनी किसी चीज़ को या हम डालकर दिखाएं। यह जो हम पूछेंगे यह हमारा पूछना इज़्न और अदब बन जाएगा और इस अदब की वजह से हमें यह नफा मिलेगा और वाक्ई जब उन्होंने ﴿القوما التم ملقون कहा वाक्ई अल्लाह तआ़ला ने मेहरबानी फरमा दी कि अल्लाह तआ़ला ने इस अदब की वजह से ईमान की दौलत नसीब फरमा दी।

#### सैय्यद के अदब पर जुनैद बग्दादी रह० को मकामे विलायत

हज़रत जुनैद बग़दादी रह० अपने वक़्त के शाही पहलवान थे। बादशाहे वक़्त ने ऐलान करवा रखा था कि जो आदमी हमारे पहलवाने को गिराएगा उसको बहुत ज़्यादा ईमान दिया जाएगा। सादात के घराने का एक आदमी बहुत कमज़ोर और ग़रीब था, रोज़ाना के खर्च को तरसता था। उसने सुना कि वक़्त के बादशाह के तरफ से ऐलान हो रहा है कि जो हमारे पहलवान को गिराएगा हम उसे इतना ज़्यादा ईनाम देंगे। उसने सोचा कि जुनैद को रुस्तमे ज़मा कहा जाता है मैं उसे गिरा तो नहीं सकता मगर मेरे घर बहुत ज़्यादा है, मुझे परेशानी भी बहुत है और सादात में से हूँ इसलिए किसी के

आगे जाकर अपना हाल भी नहीं खोल सकता। चलो मैं मुकाबले की कोशिश करता हूँ। उसने जुनैद रह० से कुश्ती लड़ने का ऐलान कर दिया। वक्त का बादशाह बहुत हैरान हुआ कि इतने बड़े पहलवान के मकाबले में एक कमज़ोर से आदमी। बादशाह ने उस आदमी से तो हार जाएगा। उसने कहा कि नहीं मैं कामयाब हो जाऊँगा। मुकाबले के दिन तथ कर दिए गए। बादशाहे वक्त भी कुश्ती देखने के लिए आया। जब दोनों पहलवानों ने पंजा आजुमाई की तो सैय्यद साहब कहते हैं कि ऐ जुनैद! तो रुस्तमे जुमां है, तेरी बड़ी इज़्ज़त है, तुझे बादशाह से रोज़ीना मिलता है लेकिन देख ले मैं सादात में से हूँ, मेरे धर में इस वक्त परेशान और तंगी है। आज अगर तू गिर जाएगा तो तेरी इज़्ज़त पर वक्ती तौर पर आँच आएगी लेकिन मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके बाद उसने कुश्ती लड़ना शुरू कर दी। जुनैद हैरान थे अगर चाहते तो बाएं हाथ के साथ उसको नीचे पटख़ सकते थे मगर उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी का वास्ता दिया था। यह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल की निस्बत थी जिससे जुनैद का दिल पसीज गया। दिल ने फैसला किया कि जुनैद! इस वक्त इञ्ज़त का ख़्याल न करना, तुझे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इज्ज़त मिल जाएगी तो तेरे लिए यही काफी है। लिहाजा थोड़ी देर पंजा आज़माई की और उसके बाद जुनैद खुद ही चित हो गए और वह कमज़ोर आदमी उनके सीने पर चढ़कर बैठ गया और कहने लगा मैंने इसको गिरा लिया। बादशाह ने कहा नहीं कोई वजह बन गई होगी। लिहाज़ा दूसरी बार कुश्ती कराई जाए। तो दोबारा कुश्ती हुई। जुनैद खुद ही गिर गए और उसे अपने सीने पर बिठा लिया। बादशाह बहुत नाराज हुआ। उसने जुनैद को बहुत लान-तान की, यहाँ तक कि उसने कहा कि जी चाहता है कि जूतों का हार तेरे गले में डालकर पूरे शहर में फिर दूँ, तू इतने कमज़ीर आदमी से हार गया। आपने यक्ती ज़िल्ल को बरदाश्त कर लिया।

मर्तदा हो।

घर आकर बताया तो बीवी भी परेशान हुई और बाकी घर वाले भी परेशान हुए तूने अपनी इज्ज़त को ख़ाक में मिला दिया मगर जुनैद का दिल मुतमइन था। रात को सोए तो ख़्वाब में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आपने फ्रामाया जुनैद! तुने हमारी ख़ातिर यह ज़िल्लत बरदाश्त की है। याद रखना कि हम तेरी ज़िल्लत को इज़्ज़त से बदलकर डंके दुनिया में बजा दें। लिहाजा जुनैद वगदादी जो जाहिरी पहलवान था अल्लाह रब्बुलइज्जत ने उसे रूहानी पहलवान बना दिया। आज भी जहाँ तसव्युफ की बत की जाएगी, जुनैद बगदादी रह० का तज़्किरा ज़रूर किया जाएगा। (खुत्बात ज़लफुक्कार 4/83)

# वशरे हाफ़ी रह० को अदब से क्या मकाम मिला

बशरे हाफ़ी रह० का मशहूर वाकिआ है। "हाफ़ी" कहते हैं गी पाँच चलने वाला, यह शराब पीते थे, पुलिसमैन थे, जा रहे थे कि एक कागृज् पर अल्लाह तआला का नाम देखा। दिल में ख़्याल आया अल्लाह का नाम कागुज़ पर लिखा जमीन पर पड़ा है? उसी वक्त अल्लाह का नाम उठाया और ऊँची जगह पर रख दिया। उसी वक्त अल्लाह तआ़ला ने इल्हाम फ़रमाया, ऐ मेरे प्यारे तूने मेरे नाम को अपने पाँव से उठाकर सर पर पहुँचाया, मैं तुम्हारे नाम को फर्ज़ से उठाकर अर्श तक पहुचाऊँगा। लिहाज़ा अल्लाह तआला ने उनको सिर्फ अपने नाम के अदब की वजह से अपनी मुहब्बत अता फ़रमा दी। जब महबूब से मुहब्बत होती है तो उसका नाम भी प्यारा लगता है और उसका काम भी प्यारा लगता है, उसकी याद में बैठने को दिल करता है। यह सब चीज़ें उस मुहब्बत के असरात हैं المعب महबूब की मुलाकात से दिल नहीं भरता चाहे जितनी (तमत्राए दिल सº <sup>48)</sup>

# इमामे रब्बानी मुजिद्दद अलफ्सानी रह० के अदब की हद

इमामे रब्बानी मुजिद्देद अलफसानी रह० कि मैं बेठा हुआ था हदीस लिख रहा था। कलम नहीं चल रहा था तो मैंने अपने हाथ के अंगूठे से कलम को जरा सही किया तो स्थाही लग गई। इसी हाल में मुझे तकाज़ा महसूस हुआ बैतुलख़ला जाने का। जब मैं वहाँ बैठने लगा तो बैठते ही मेरी नज़र अंगूठे पर पड़ी तो मैंने स्थाही देखी, दिल में ख़्याल आया कि अगर तकाज़े से फारिंग हुआ तो हाथ धोएंगे और पानी की वजह से यह स्थाही जो मैं लिखने में इस्तेमाल करता हूँ इस गंदे पानी में शामिल होगी जो अदव के ख़िलाफ़ है। मैंने तकाज़े को दबाया और बैतुलख़ला से वाहर आया और आकर मैंन स्याही को साफ़ जगह पर धोया। जैसे ही मैंने धोया उसी वक़्त इल्हाम हुआ कि अहमद सरहंदी! हमने जहन्नम की आग को तरे ऊपर हराम कर दिया है। तो इल्म भी हुआ और अदब भी हो तो साने पर सुहागा हुआ करता है।

## रमज़ान के अदब पर ईमान व जन्नत नसीब

'नुज़हतुल मजालिस' किताब में एक वाकिआ लिखा है कि एक मजूसी था। यह वह वक़्त था जब मुसलमान ग़ालिब थे मगर कुफ़्फ़ार उनके दिमियान रहते थे। एक बार मजूसी के बेटे ने रमज़ानुल मुबारक के दिनों में खाना खाया। जब उसने खुलेआम खाना खाया तो उस मजूसी को बहुत गुस्सा आया, उसने बेटे को डाँट-इपट की कि तुझे ह्या नहीं आती कि मुसलमानों का मुक़द्दस महीना है, वे दिन में रोज़ा रखते हैं और तू दिन में इस तरह खुलेआम खा रहा है। ख़ैर बात आई गई हो गई। उस मजूसी के पड़ौस में एक बुज़ुर्ग रहते थे। जब उस मजूसी का इंतिकाल हो गया तो उन बुज़ुर्ग ने उसको ख़्वाब में

देखा कि वह मजूसी जन्नत की बहारों में है। वह बड़े हैरान हुए। उससे पूछने लगे कि आप तो मजूसी थे और मैं आपको जन्नत में देख रहा हूँ। वह जवाब में कहने लगा कि एक बार मेरे बेटे ने रमज़ानुल मुबारक में खुलेआम खाना खाया था और मैंने रमज़ानुल मुबारक के अदब की वजह से उसको डाँटा था। अल्लाह तआला को मेरा यह अमल इतना पसंद आया कि मौत के वक्त मुझे कलिमा नसीब फरमाया दिया। इस तरह मुझे इस्लाम पर मौत आई और अब मैं जन्नत के मज़े ले रहा हूँ। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 9/269)

#### उस्तार्दो के एहतिराम की अनोखी मिसाल

हजरत शैख्ल हिंद रह० ने तहरीक रेश्मी रुमाल के दौरान इरादा फरमा लिया कि अब मैं हरमैन शरीफ़ैन (मक्का व भदीना शरीफ़) जाता हूँ। एक दिन आप दारुल उलूम देवबंद में चारपाई पर बैठ घप में ज़मीन पर पाँव रखे किताब का मुताला कर रहे थे। उन दिनों मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रह० हज़रत की ग़ैर मौज़ूदगी में बुखारी शरीफ़ पढ़ाते थे। इस दौरान उनकी नज़र हज़रत पर पड़ी। जब दर्स देकर थक गए तो तलबा से फ़रमाया कि आप थोड़ी देर बैठें, मैं अभी आता हूँ। उन्होंने दर्स रोका और दारुल हदीस से बाहर निकलकर सीघे हज़रत के पास आकर उनके क़दमों में बैठ गए। उसके बाद हज़रत से अर्ज़ करने लगे हज़रत! पहले आप यहाँ थे, जब हमें ज़रूरत पड़ती थी तो हम आपकी तरफ़ रुजू करते थे। आपने यहाँ से हिजरत का इरादा फ्रमा लिया है। इस तरह तो हम बेसाया हो जाएंगे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रह० ने यह अलफाज़ कहे और रोना शुरू कर दिया यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों की तरह बिलकना शुरू कर दिया। हज़रत शैखुल हिंद रह० ने भी उन्हें रोने दिया। जब उनके दिल की भड़ास निकल गई तो उस वक्त हज़रत

शैखल हिंद रह० ने उनको तसल्ली की बात कही और फरमाया, अनवर शाह! हम थे तो आप हमारी तरफ रुज़ करते थे और जब हम चले जाएंगे तो फिर लोग इल्म हासिल करने के लिए तुम्हारी तरफ रुजु किया करेंगे। चुनाँचे शाह साहब को इस तरह तसल्ली की बातें करके वापस भेज दिया। जब शाह साहब चले गए तो हज़रत शैखुल हिदं रह० के अपने दिल में ख़्याल आया कि इनको तो अपने उस्ताद की दुआओं की इतनी कृद्र है और आज मैं इतने बड़े काम के लिए जा रहा हूँ लेकिन आज मेरे सर पर तो उस्ताद का साया नहीं है जिनकी दुआ लेकर चलता। चुनाँचे यह सोचते ही उनको हज़रत नानौतवी रह० का ख़्याल आया और तबियत में रिक़्कृत तारी हो गई। लिहाजा वहाँ से उठे और सीधे हज़रत नानौतवी रह० के घर गए, दरवाज़े पर दस्तक दी और डेयाढ़ी में खड़े होकर आवाज़ दी, अम्मा जी! मैं महमूद हसन हूँ अगर हज़रत नानौतवी रह० के जूते घर में पड़े हों तो वह भिजवा दें चुनाँचे अम्मा जी ने उनके जूते उनके पास भेज दिए। हज़रत शैख़ुल हिंद रह० ने अपने उस्ताद के जूते अपने सर पर रखे और अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त से दुआ की, ऐ अल्लाह! आज मेरे उस्ताद मेरे सर पर नहीं हैं। मैं उनके जूते सर परे ख़कर बैठा हूँ, ऐ अल्लाह इस निस्वत की वजह से तू मेरी हिफ़ाज़त फ़रमा लेना और मुझे अपने मकसद में कामयाब फरमा देना तो उस्तादों की कद्र उस वक्त आती है जब देखने के लिए सिर्फ उनके जूते बाकी रह (खुत्वात जुलफुक्कार 8/106) जाते हैं।

# अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रह०

#### और किताब का अदब

मुफ़्ती-ए-हिंद हज़रत मौलाना मुफ़्ती किफ़ायतुल्लाह रह० ने एक बार पढ़ने वालों से पूछा कि बताओ अनवर शाह, 'अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहo' कैसे बने। अब जिसको तफ़्सीर के साथ ज़्यादा लगाव था उसने कहा कि बड़े मुफ़्सिसर थे, जिसको हदीस पाक के साथ ज़्यादा लगाव था उसने कहा मुहद्दिस थे, जिनको अश्आर के साथ ज़्यादा दिलचस्पी थी उसने कहा कि उनका कलाम बड़ा आला

साथ ज़्यादा दिलचस्पी थी उसने कहा कि उनका कलाम बड़ा आला था। हज़रत ख़ामोश्च रहे। तलबा ने कहा हज़रत! आप ही बता दीजिए। उन्होंने फ़रमाया, मैं क्या बताऊँ, यह सवाल खुद उनसे पूछा गया कि हज़रत! आप अनवर शाह कश्मारी रह० कैसे बने? तो

उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह तआ़ला ने मुझे इल्म के और किताब के अदब की वजह से अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी बना दिया और अदब कितना फरमाते थे कि अगर हदीस पाक की किताब पड़ी है

और पढ़ रहे हैं और हाशिया पढ़ रहे तो हाशिए का रुख़ बदल कर और ख़ुद बैठकर हाशिए को नहीं बदलते ये बल्कि उठकर दूसरी तरफ़ आते और फिर हाशिये का मुताला किया करते ये और फ़रमाते ये कि मैंने कभी किसी किताब को वे युज़ू हाथ भी नहीं लगाया। हदीस की किताब को भी बे युज़ू हाथ नहीं लगाते थे और फ़रमाते थे कि मैं किताबों के रखने में भी ख़्याल करता था। कभी मैंने क़ुरआन पाक के ऊपर तफ़सीर नहीं रखी, तफ़सीर के ऊपर हदीस की किताब नहीं रखी, हदीस की किताब के ऊपर फ़िक़ह की किताब को नहीं रखी। फ़िक़ह की किताब के ऊपर तारीख़ की किताब नहीं रखी।

किताबों के रखने में भी उनके दर्जात का ख़्याल रखता था। इस

(खुत्बात जुलफुक्कार 5/213)

अदब की वजह से परवरदिगार ने क़ुबूलियत अता फरमाई।

# चार नेमतों का ख़ास अदब कीजिए

हमारे बड़े बुजुर्ग इल्म के साथ अदब का भी बहुत एहतिमाम

क्रमाया करते थे। हज़रत थानवी रह० फ़रमाते थे कि मैंने हमेशा चार गतों की पाबंदी कीः

एक तो यह कि मेरी लाठी का जो सिरा ज़मीन पर लगता था उसको कभी काबे की तरफ़ करके नहीं रखा। मैंने बैतुल्लाह शरीफ़ का इतना एहतिराम किया।

दूसरी बात यह कि मैं अपने रिज़्क़ का इतना एहितराम करता था कि खुद हमेशा पाएंती की तरफ़ बैठता और खाने को सिरहाने की तरफ़ रखता, इस तरह बैठकर खाना खाता था।

तीसरे जिस हाथ से तहारत करता था मैं उस हाथ से पैसे नहीं पकड़ता था क्योंकि यह अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है।

चौथी बात यह कि जहाँ मेरी किताबें रखी होती हैं मैं अपने इस्तेमाल शुदा कपड़ों को उन दीनी किताबों के ऊपर कभी नहीं लटकाया करता था। (खुत्वात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 2/199)

## भगस (मक्खी) के अदब पर मग्फिरत

एक किताब में इस आजिज़ ने एक अजीब वाकिआ पढ़ा। एक ख़तीब ख़ुशनवीस कातिब थे जो कुरआन पाक लिखा करते थे। उन्होंने अपना मुशाहिदा बयान किया है कि जब मैं कुरआन पाक लिखा करता था तो हर दफा लिखने के लिए जब मैं कलम उठाता तो कोई न कोई मक्खी कलम के साथ आकर स्याही चूसने के लिए बैठती। वह कहते हैं कि मैंने साठ कुरआन पाक शुरू से लेकर आख़िर तक लिखे हैं लेकिन एक बात मेरे मुशाहिदे में आई कि कुरआन पाक की हर आयत पर स्याही में से मक्खी ने हिस्सा लिया लेकिन जब मैं यह आयत लिखता था:

### कि यतीम के माल के करीब भी न जाओ।

जब मैं इसके लिए स्याही लेता था तो साठ क्रुरआन पाक लिखते हुए कभी मक्खी ने उसमें से हिस्सा न लिया। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के इस हुक्म का एक मक्खी जैसे जानदार में भी इतना अदब हालाँकि यह हुक्म इंसान को हो रहा है लेकिन इसकी लिखने के लिए जो स्याही ली जा रही है, मक्खी भी उस स्याही को चूसना पसंद नहीं करती। (खुत्बात जुलफुक्कार 5/216)

#### कि़ब्ला रुख़ बैठने की फ़ज़ीलत

मैंने एक किताब में वाकिआ पढ़ा है कि एक दोस्त फ्रमाते थे कि मेरे दो तालिबे इल्म थे और दोनों क़ुरआन पाक याद करने वाले थे। एक की बैठक ऐसी थी कि जिसका रुख़ किबले की तरफ या और दूसरे की पीठ किबले की तरफ थी। वह फ्रमाते हैं कि जिसका रुख़ किबले की तरफ था वह दूसरे से एक साल पहले क़ुरआन पाक का हाफ़िज़ बन गया। इसलिए हमारे बड़े भी अपने रुख़ को किबले की तरफ रखने की पाबंदी फ्रमाया करते थे। हर जगह मुमिकन नहीं होता लेकिन जहाँ मुमिकन हो इंसान कोशिश करे।

(खुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 5/212)





# निस्बत, बरकत

और

किरामित

# निस्नत और नरकत व करामत

#### निस्बत की लाज रखिए

जिसको किसी से निस्बत हो जाती है, वह उस निस्बत की लाज रखता है। एक बार हज़रत यूसुफ़ के पास कहत के ज़माने में एक लड़का गुल्ला लेने आया। आपने उसे गुल्ला दे दिया उसके बाद उसने आपको कोई बात बताई तो आप इतने खुश हुए कि उसको और ज़्यादा ग़ल्ला दिया और ईनाम व इज़्ज़त के साथ रुख़्सत किया। अल्लाह तआला ने वही नाज़िल फुरमाई ऐ मेरे प्यारे पैगुम्बर! आपने इस लड़के का इतना ज़्यादा इकराम क्यों किया? अर्ज किया, रब्बे करीम! मैंने शुरू में वह हिस्सा दिया जो बनता था लेकिन उसने मुझे बताया कि मैं वह लड़का हूँ जिसने बचपन में आपकी पाकदामनी की गवाही दी थी। इस बात को सुनकर मेरे दिल में मुहब्बत की तड़प उठी कि यह लड़का वह है जिसने बचपन में मेरी गवाही दी थी, आज यह बेहाल होकर मेरे पास कुछ लेने के लिए आया है मैं क्यों न इसकी गवाही की वजह से इसका इकराम करूं। इसलिए अल्लाह तआला! मैंने इसका इकराम किया। मैंने उसे वह कुछ दिया जो मेरे इख़्तियार में था। रब्बे करीम ने 'वही' नाज़िल फ़रमाई ऐ मेरे पैगुम्बर! जिसने आपकी पाकदामनी की गवाही दी आपने उसको उतना कुछ दिया जो आप दे सकते थे। आपने वह कुछ किया जो आपकी शान के मुताबिक था। याद रखिए जो बंदा दुनिया मेरी खुदाई की गवाही देगा, मेरी रबूबियत की गवाही देगा जब वह मेरा बंदा क्यामत के दिन मेरे सामने आएगा तो मैं परवरदिगार भी वह कुछ दूँगा जो मेरी शान के मुताबिक होगा। (खुत्बात ज़्लफ़ुक्कार 1/75)

# नबी की निस्बत पर घोड़ा भी ताज़ा दम

शाम की फतेह में एक सहाबी हज़रत ज़रार बिन अरजू के बड़े अजीब व गरीब वाकिआत हैं। मेरे ख़्याल से वह इस किताब के हीरो हैं। इनके बारे में लिखा है कि एक बार उन्हें लगातार आठ घंटे जिहाद करना पड़ा। आख़िरकार कफ़िरों के घेरे में आ गए। लगातार आठ घंटे जिहाद करने की वजह से उनका घोड़ा भी थक चुका था। वह घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे मगर वह आगे नहीं जाता था। जब उन्होंने महसूस किया कि मेरा घोड़ा थक चुका है तो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा। किताब में लिखा है कि वह उस घोड़े पर झुके और उसकी पेशानी पर मुहब्बत से हाय फेरकर घोड़े से कहा, ऐ घोड़े! तू थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दे दे वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े पर जाकर तेरी शिकायत करूंगा। जब उन्होंने यह अलफाज़ कहे तो घोड़ा हिनहिनाया और ऐसे दौड़ा जैसे कोई ताज़ा दम घोड़ा दौड़ता है। इस तरह वह घोड़ा उनको कुफ्फ़ार के नरगे से निकालकर बाहर ले आया, सुब्हानअल्लाह। कुछ वक्त के बाद वह गिरफ़्तार हो गए। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु अन्हु गिरफ़्तार हो चुके हैं तो वह बड़े हैरान हुए। इतने में कुछ सवार उनके पास आकर कहने लगे कि हमें जरार के पीछे जाना चाहिए ताकि हम (खुत्बात जुलफुक्कार 8/197) उनको आज़ाद करवा लाएं।

# अहदे नबुव्यत से क्रुर्बत की निस्बत जो पा गया

हकीम तिर्मिज़ी रह० को अल्लाह तआला ने दीन का हकीम बनाया था और दुनिया की भी हिकमत दी थी। तिर्मिज़ के रहने वाले थे। इस वक्त दरिया आमू के बिल्कुल किनारे पर उनका मज़ार है। इस आजिज़ को उनके मज़ार पर हाज़िरी का शर्फ हासिल हो चुका है। आप वक्त के एक बहुत बड़े मुहिद्दस भी थे और तबीब भी थे। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने उनके अपने इलाके में आम कुबुलियत ही अता फरमा रखी थी। आप ऐन जवानी के वक्त एक दिन अपने मतब में बैठे थे कि एक औरत आई और उसने अपना चेहरा खोल दिया। वह बड़ी हसीना जमीला थी। कहने लगी कि मैं आप पर आशिक हूँ, बड़ी मुद्दत से मौके की तलाश में थी, आज तन्हाई मिली है, आप मेरी ख़्वाहिश पूरी करें। आपके दिल पर ख़ौफ़े ख़ुदा गालिब हुआ तो रो पड़े। आप इस अंदाज़ से रोए कि वह औरत नादिम होकर वापस चली गई। वक्त गुज़र गया और आप इस बात को भूल भी गए। जब आपके बाल सफ़ेंद हो गए और काम भी छोड़ दिया तो एक बार आप मुसल्ले पर बैठे थे ऐसी ही आपके दिल में ख़्याल आया कि फलाँ वक्त जवानी में एक औरत ने अपनी ख़्वाहिश का इज़्हार किया था। उस वक्त अगर मैं गुनाह कर लेता तो आज मैं तौबा कर लेता लेकिन जैसे ही दिल में यह ख़्याल गुज़रा तो रोने बैठ गए। कहने लगे ऐ रब्बे करीम! जवानी में तो यह हालत थी कि मैं गुनाह का नाम सुनकर इतना रोया कि मेरे रोने से वह औरत नादिम होकर चली गई। अब मेरे बाल सफ़ेद हो गए तो क्या मेरा दिल स्याह हो गया। ऐ अल्लाह मैं तेरे सामने कैसे पेश हूँगा। इस बुढ़ापे के अंदर जब मेरे जिस्म में क़ूव्व ही नहीं रही तो आज मेरे दिल में गुनाहों को ख्याल क्यों पैदा हुआ?

रोते हुए इसी हाल में सो गए। ख़्राब में रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। पूछा हकीम तिर्मिज़ी! तू क्यों रोता है? अर्ज़ किया मेरे महबूब! जब मेरी जवानी का वक्त था, जब शहवतों का दौर था, जो कुब्बत का ज़माना था, जब अंधेपन का वक्त था, उस वक्त तो अल्लाह के डर का यह आलम था कि गुनाह की बात सुनकर इतना रोया कि वंह औरत नादिम होकर चली गई लेकिन अब जब बुढ़ापा आया है तो ऐ अल्लाह के महबूब! मेरे बाल सफ़ेंद हो गए। लगता है कि मेरा दिल इस कृद्र स्याह हो गया है कि मैं सोच रहा था कि मैं उस औरत की ख़्वाहिश पूरी कर देता और बाद में तौबा कर लेता। मैं आज इसलिए बहुत परेशान हूँ। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फ्रमाया, यह तेरी कमी और क़ुसूर की बात नहीं, जब तू जवान था तो उस ज़माने को मेरे ज़माने से क़ुर्ब का ताअल्लुक था। उन बरकतों की वजह से तेरी कैफ़ियत इतनी अच्छी थी कि गुनाह की तरफ ख़्याल ही न गया। अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, तो मेरे ज़माने से दूरी हो गई है। इसलिए अब दिल में गुनाह का वसवसा पैदा हो गया। (खुल्वात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 4/80)

#### निस्बते बैअत की बरकत मौत के वक्त भी

# जिस कृब्रिस्तान को अल्लाह वालों से निस्वत हो गई

हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रह० के हालाते ज़िन्दगी में लिखा है कि जब उनकी वफ़ात हुई तो जहाँ उनको दफ़न किया गया। वहाँ से ख़ुशबू आती रही है, जैसे हज़रत इमाम बुख़ारी रह० को दफ़न किया गया तो खुशबू आती थी। अब लोग हैरान होते हैं कि कब्न से खुशबू कैसे आई। ओ खुदा के बंदे! इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है अगर फल जमीन पर पड़ा हो तो मिट्टी के अंदर खुशबू आ जाती

है अगर फूल ज़मीन पर पड़ा हो तो मिट्टी के अंदर ख़ुशबू आ जाती है। हम भी यही कहते हैं कि यह हज़रात भी फूल की मानिन्द थे।

بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نفستم ایک مشتم ایکا مشتم ایک مشتم ا

वे फूल थे। उस फूल की ख़ुशबू मिट्टी में समा गई थी और फिर मिट्टी से इंसानों को महसूस होने लग गई थी।

काफी अरसे के बाद हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी रह० अपने ख़लीफाओं में से किसी को ख़्याब में नज़र आए। उसने पूछा हज़रत! आगे क्या मामला बना? हज़रत ने फ़रमाया, अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हुज़ूर में मेरी पेशी हुई। (हज़रत बहुत ज़्यादा रोने वाले थे। उनकी तिबयत गमज़दा रहती थी) हज़रत ने ख़्याब में बताया कि अल्लाह तज़ाला ने फ़रमाया, अहमद अली! तुम मुझसे इतना क्यों डरता था? यह सुनकर मैं और ज़्यादा डर गया कि मुझसे पूछा जा रहा है। जब मैं और ज़्यादा डर गया तो मुझे फ़रमाया, अहमद अली! तुम और डर गए, आज तुम्हारे डरने का दिन नहीं बल्कि ईनाम पाने का दिन है। हमें तुम्हारा इकराम करना है लिहाज़ा हमने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी और जिस क्षित्रतान में तुम्हें दफ़न किया गया हमने वहाँ के भी

# निस्बते बैअत से दिल की काया पलट गई

चीज़ है।

हज़रत मुर्शिदे आलम रह० के बड़े ख़लीफ़ा हज़रत मौलाना मुहम्मद इस्माईल वाडी दामत बरकतुहुम इंगलैंड में हैं। उन्होंने ख़ुद

तमाम मुर्दों की मग़फ़िरत कर दी। सुब्हानअल्लाह निस्बत भी अजीब

एक वाकिआ सुनाया ! चूँकि उन्होंने यह वाकिआ खुद सुनाया इसलिए यह आजिज़ भी आपको सुनाने की हिम्मत कर रहा है। यह वाकिआ सुनते हुए निस्बत की बरकत का ख़्याल रखिएगा।

फरमाने लगे कि मेरा एक बेटा मुहम्मद कृतिम (इस आजिज़ की उनसे भी मुलाकृत हुई) कहने लगे कि वह अंग्रेज़ी पढ़कर युनीवर्सिटी में प्रोफ्सर बन गया। प्रोफ्सर बनने के बाद उसके ख़्यालात दहरियत की तरफ चले गए। जब यहाँ तक नौबत पहुँच जाए तो फिर नमाज़ रोज़ा तो दूर की बात होती है। जिसको क्जूदे बारी तआला में ही शक पड़ जाए, दीन में ही शक पड़ जाए तो फिर आमाल करना तो दूर की बात रह जाती है। घर के सारे बच्चे हाफिज़, कृतरी और आलिम और बेटियाँ भी हाफिज़ा, आलिमा, फ़ाज़िला मगर उनका यह बेटा दूसरों से ज़रा अनोखा बना क्योंकि युनीवर्सिटी के माहौल में तालीम हासिल की थी। वह झिवन थ्योरी के पीछे लग गए जिससे उन्हें वजूदे बारी तआला के बारे में शक पड़ गया और ज़िन्दगी में गुफ़लत आ गई।

फ़रमाने लगे मैंने एक दिन हज़रत मुर्शिद आलग रह० की ख़िदमत में अर्ज़ किया, हज़रत! सारा घराना उलमा का है, बच्चियाँ भी आलिमा, फ़ाज़िला हैं मगर यह बच्चा घर में ऐसा बन गया कि इसका अजीब हाल है। हमारे दिल में हर बक़्त दुख और गृम है, इसकी वालिदा भी रोती है और मैं भी रोता हूँ। मेहरबानी फ़रमाकर कोई ऐसी दुआ फ़रमा दें कि अल्लाह तआ़ला उसके दिल को बदल दे। हज़रत मुश्दि-आलम रह० ने फ़रमाया कि उससे कहो कि वह मुझसे बैअत कर ले। अब उसकी वालिदा ने समझाया, बेटा! तुम बैअत कर लो। उसने जवाब दिया जब मैंने नमाज़ ही नहीं पढ़नी तो मुझे बैअत होने का क्या फ़ायदा? मौलाना ने हज़रत की ख़िदमत में

फिर अर्ज़ किया कि हज़रत! मेरा बेटा कहता है कि जब न नमाज़ पढ़नी है और न क़ुरआन पढ़ना है तो फिर बैअत का क्या फ़ायदा? हज़रत ने फ़रमाया कि क्या मैंने उसे कहा है कि वह नमाज़ पढ़े और क़ुरज़ान पढ़े, मैंने तो सिर्फ़ यह कहा है कि बैअत कर ले। यह अजीब बात है जो आम आदमी को समझ में नहीं आती।

अगले दिन उसकी वालिद ने फिर कहा, बेटा! यह बुज़ुर्ग हमारे यहाँ तश्रीफ लाते हैं, तुम्हारी सब बहनें और भाई उनसे बैअत हैं, मैं भी बैअत हूँ, तुम भी बैअत हो जाओ। इस तरह घर के सारे अफ़राद बैअत हो जाएंगे। उसने कहा अब्बू! मैंने करना तो कुछ नहीं है। बाप ने कहा बेटा! तुम कुछ न करना, सिर्फ बैअत हो जाओ। उसने दिल में सोचा चलो अब्बू राज़ी हो जाएंगे इसलिए बैअत ही हो जाता हूँ। अब उस नौजवान, को क्या पता था कि किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देकर जो कुछ कलिमात पढ़ लिए जाते हैं वह बंदे के दिल की दुनिया बदलकर रख दिया करते हैं। वह इस राज़ से वाकिफ़ नहीं था। इसलिए कहने लगा अच्छा जी मैं बैअत हो जाता हूँ। उसने अगले दिन हज़रत के हाथ पर बैअत कर ली।

ने हज़रत की सोहबत में बैठना शुरू कर दिया। नमाज़ें भी शुरू हो गयीं, तिलावत भी शुरू हो गई, ज़िन्दगी के दिन व रात बदलने शुरू हो गए यहाँ तक कि उसने इल्म पढ़ना शुरू कर दिया, तहज्जुद गुज़ार हो गया, इतना ज़ाकिर शागिल बना कि उसको कुछ सालों के बाद हज़रत ने ख़िलाफ़त अता फ़रमा दी। वह नौजवान जो दहरिया था, खुदा बेज़ार ज़हनियत का मालिक था उस पर सिर्फ़ बैअत के कुछ कलिमात पढ़ने का इतना असर हुआ कि उसके दिल में इश्के इलाही का ऐसा शोला पैदा हुआ कि आख़िरकार हमारे हज़रत रह० ने उसके इजाज़त व ख़िलाफ़त अता फ़रमा दी। इस आजिज़ की उनसे मुलाकात हुई। और वहाँ रियूनियन लोगों ने बताया कि उनकी वजह से सैकड़ों

नौजवान कुफ़ से तौबा करके इस्लाम के अंदर दाख़िल हो चुके हैं।

बैअत होने के बाद उसके दिल की सोच बदलना शुरू हो गई। उस

मेरे दोस्तो! जो लोग कलिमा भी नहीं पढ़े होते उनके दिलों पर इन कलिमात का इतना असर होता है तो जो कलिमा गो हों और दिल में तलब व तड़प रखने वाले हों, घरों से चलकर आए हों, अगर वे यह कलिमात पढ़ेंगे और वह निस्बत का ताल्लुक हासिल करेंगे तो अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त उनके दिल की दुनिया को कैसे बदलेंगे। (खुत्बात ज़लफ़क्कार 6/72)

<sub>बासी</sub> रोटी को भी निस्बते क्लर्ब मिल गई

एक बुज़ुर्ग के सामने जब भी दस्तरख़्वान पर रोटियाँ रखी जाती हैं <sub>तो वह</sub> ठंडी रोटी पहले खाते और गर्म रोटी बाद में। किसी ने कहा इजरत! जब ठंडी और गर्म दोनों किस्म की रोटियाँ मौजूद हों तो जी तो चाहता है कि गर्म रोटियाँ पहले खाएं क्योंकि ठंडी रोटी तो ठंडी हो चुकी है। इसलिए वह बाद में खानी चाहिए। मगर अल्लाह बालों की निगाह कहीं और होती हैं। उन्होंने फ्रमाया, नहीं यह ठंडी और गर्भ दोनों मेरे सामने होती हैं, मैं इनमें नज़र दौड़ाता हूँ और अपने दिल से पूछता हूँ कि ऐ दिल! तेस जी चाहता है कि गर्म रोटी खाकर लुत्फ उठाए मगर सोच तो सही कि ठंडी रोटी पहले पक्की इसलिए -उसको कुर्ब की निस्बत ज़्यादा हासिल है और गर्म रोटी बाद में पक्की है इसलिए उसको दूर की निस्बत है। लिहाज़ा क्रुर्ब की निस्बत वाली रोटी पहले खाता हूँ और बोअद (दूरी वाली) रोटी को बाद में खाता हूँ। अंदाज़ा लगाइए कि दस्तरख़्वान पर बैठे हुए इन छोटी-छोटी बातों में भी अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के महबूब से जो निस्बत होती थी अल्लाह वाले उस निस्बत का भी ख़्याल करते हैं।(ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 4/82)

# निस्बते इतिहादी के पैकर (सूरत) कौन हैं?

एक बार चौदह सौ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हुजूरे

अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह उमरे की नीयत से मदीने तैय्यबा चले और मक्का मुकरमा के करीव पहुँचकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ्फार से मुलह के लिए बात तय कर दी और सहाबा किराम से फ़रमा दिया कि एहराम खोल दो, इदी (क़ुर्बानी) के जानवरों को ज़िब्ह कर दो और तुम वापस चलो। सहाबा किराम हैरान हुए कि हम तो दिल में उमरा करने की तमन्ना लेकर चले थे, हम कैसे वापस जाएं। सहाबा किराम को हैरानी इस बात पर हुई कि एक तरफ़ तो ज़ाहिर में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना दबकर सुलह कर रहे हैं और दूसरी तरफ आयते उतर रही हैं कि यह फ़तेह मुबीन है। उस यक्त उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब! हमने इन काफिरों की सारी शर्तें मान लीं और अपनी सब शर्तें छोड़ दी हैं। आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उमर! अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने हमें फ्तेह मुबीन अता फरमा दी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्ह ख़ामोशी से वापस चले आए, वॉपस आकर हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अबू बक्र! क्या ऐसा नहीं है कि हमने उनकी सारी शर्ते मान लीं हालाँकि अल्लाह ने इस्लाम को इज़्ज़त दी है मगर हम तो दबकर सुलह कर रहे हैं। हज़रत अबूबक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी वही अलफाज़ अदा किए, फ़रमाया, उमर! तुम्हारी आँख देख रही हे कि हम ने दबकर सुलह की है मगर मेरे मालिक का फरमान है कि यह फृतेह मुबीन है। सुब्हानअल्लाह! सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से इज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात ही ऐसी थी जिसने इसको उस वक्त फतेह मुबीन समझ लिया था। जब सब सहाबा किराम के यह बात थोड़ी देर के लिए समझ में न आई थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर ज़िब्ह किया और अपना ऐहराम उतारा तो बाकी सहाबा को भी शरह सदर हो गया मगर सैय्यदना हज़रत अबू बक्र रिज़यल्लाहु अन्हु को शरह सदर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम के क़ौल मुबारक से ही हो गया। इससे साबित हुआ कि उनकी निस्बत इत्तिहादी नसीब थी।

# दस्ते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

#### की बरकत देखी आपने?

सैय्यदा फ़ातिमा रिज्यल्लाहु अन्हा ने रोटियाँ लगायीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी एक दो बना कर दीं। काफ़ी देर के बाद सब पक गयीं तो हैरान हुई कि इसमें से एक दो पक ही नहीं रहीं। इस तरह आटे का आटा मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बेटा! क्या हुआ? अर्ज़ किया, हुजूर दो तीन रोटियाँ ऐसी हैं जो पक नहीं रहीं। फ़रमाया, यह यही रोटियाँ होंगी जिन पर तेरे वालिद के हाथ लग गए। अब आग इस आटे पर असर नहीं कर सकती। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस चीज़ को छू लेते थे उस पर यूँ असरात हो जाते थे। (खुत्बात जुलफ़ुक़्क़ार 92)

# हुज़ूर के छूने की बरकत सुनी आप ने?

एक सहाबी रिज़यल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं हज़रत अनस रिज़यल्लाहु अन्हु के घर गया। मैं खाना खा रहा था। उन्होंने अपनी बाँदी से कहा कि तौलिया लाओ। जब वह तौलिया लायीं तो देखा कि मैला कुचैला था। हज़रत अनस ने उसको ग़ुस्से की नज़र से देखा और कहा कि जाओ उसे साफ करके लाओ। फ़रमाते हैं कि भाग कर

और कहा कि जाओ उसे साफ करके लाओ। फ्रमाते हैं कि भाग कर गई और जलते हुए तन्दूर के अंदर तौलिये को फेंक दिया। योड़ी देर के बाद उसने वह तौलिया बाहर निकला तो बिल्कुल साफ् सुधरा था, 244

वह गर्म-गर्म तौलिया मेरे पास लाई। मैंने हाथ तो साफ कर लिए मगर हज़रत अनस की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वह मुस्काए

और कहने लगे कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर दावत पर तश्रीफ़ लाए थे, मैंने यह तौलिया महबूब को हाव

मुबारक साफ कोने के लिए दिया था। जब से महबूब सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने हाथ साफ किए आग ने इस तौलिये को जलाना

छोड़ दिया है। जब यह तौलिया मैला हो जाता है तो हम इसे तन्तुर में डाल देते हैं। आग मैल कुचैल को खा लेती है और हम साफ तौलिया बाहर निकाल लेते हैं, सुब्हानअल्लाह।

(खुत्बात जुलफुक्कार 7/120) हज़रत उमर रज़ियल्स्ह अन्हु के

## रुमाल की तासीर अजीब

मदीना तैय्यबा में एक बार आग निकली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज दिया। उन्होंने अपने रुमाल को चाबुक की तरह बना लिया और उस रूमाल की आग पर मारना शुरू कर दिया। आग इस तरह पीछे हटने लगी जैसे

सैय्यदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे ख़िलाफ़त में

चाबुक के लगने से जानवर भाग रहा होता है क्योंकि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं थीं। इसलिए अल्लाह त<sup>आला</sup> ने उस कपड़े में ऐसी तासीर रख<sup>ें</sup>दी कि उसकी बरकत से आ<sup>ग हटती</sup> हटती जहाँ से आई थी आख़िरकार वहीं पहुँच गई।

(खुत्बात जुलफुक्कार 7/120)

हज़रत जाबिर के खाने में बरकतों का ज़ाहिर होना हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी <sup>हैं।</sup>

उनकी बीवी के पास बकरी का एक छोटा सा बच्चा था। ख़न्दक खोदी जा रही थी। उनके दिल में ख़्याल आया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई दिनों से ख़न्दक खोद रहे हैं, पता नहीं कि खाना भी मिला है या नहीं। लिहाज़ा मैं अपने घर खाना बना देती हूँ। अल्लाह के महबूब तश्रीफ़ ले आएं और मेरे घर में खाना खा लें और आराम फ्रमा लें। इसलिए उसने अपने शौहर को भेजा कि जाएं और अल्लाह के महबूब को दावत दें कि हज़रत! आप खुद तश्रीफ़ लाएं और अपने साथ दो तीन हज़रात को भी ले आएं! हमारे पास तीन चार बंदों का खाना है। हम चाहते हैं कि आप तश्रीफ़ लाएं और खाना खा लें। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाह् अन्हु ने आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दावत दी। दावत का पैगाम सुनकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी फ़ौज में ऐलान करवा दिया कि जी आज जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर में दायत है और सब मुजाहिदीन खाना खाने के लिए उनके घर चलें। जब हज़रत जाबिर ने यह सुना तो तेज़ी से धर की तरफ़ चले ताकि जाकर बताऊँ कि यह मसुअला बन गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इर्शाद फ्रमायाः

जाबिर! हमारे आने का इंतिज़ार करना। हंडिया चूल्हे पर रहे और रोटियाँ चादर के अंदर छुपी रहें। मैं खुद आकर शुरू कराऊँगा। उन्होंने घर जाकर बीवी से कहा अब नौ सौ आदमी आ रहे हैं। उनकी बीवी बड़ी समझदार थी। उसने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओं कि उन नौ सौ आदिमयों को दावत आपने दी या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान करवाया है। वह कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान करवाया है। यह सुनकर कहने लगी, अब फ़िक्क की कोई बात नहीं है। जब खाना तैयार हुआ तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तश्रीफ ले गए। सहाबा किराम भी पहुँच

गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तक्सीम करने बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटियाँ निकाल निकालकर देते रहे और सालन भर भरकर देते रहे यहाँ तक कि नौ सो आदिमयों ने पेट भरकर खाना खाया और पूरा लश्कर पेट भरकर वापस आ गया। बाद में जब हज़रत जाबिर रिज़यल्लाहु अन्हु ने देखा तो सालन भी उतना ही था और रोटियाँ भी उतनी ही थीं। सुब्हानअल्लाह।

(खुत्बात जुलफ़ुक्कार 180)

### इधर दूध का एक प्याला और उधर

## अस्हाबे सुफ़्फ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम

वजह से इतना तंग था। मैंने सोचा कि नमाज़े इशा पढ़कर मस्जिदे नबवी में बैठ जाऊँगा और कोई भी अपने घर ले जाकर खाना खिला देगा। इन हज़रात को मेहमान नवाज़ी की आदत थी। कहने लगे मैं बेठा था हज़रत अबूबक्र रिज़यल्लाहु अन्हु तश्रीफ़ लाए। उन्होंने सलाम तो किया लेकिन खाने की दावत नहीं दी हालाँकि उनकी आदत ऐसी नहीं थी। मैं समझ गया कि आज उनके घर भी कुछ नहीं है वरना मुझे दावत ज़रूर देते, फिर हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु आए। उन्होंने भी सलाम किया और चले गए। मैं समझ गया कि आज उनके घर में भी फाका है। उनके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तश्रीफ़ लाए। मुझे देखकर पहचान गए और मुस्कराकर फ़रमाया अबू हुरैरह। आओ। तुझे कुछ खिलाते हैं। मैं कई दिनों से भूखा था

लिहाज़ा ख़ुशी ख़ुशी अल्लाह के महबूब के साथ चलने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर में पैग़ाम भिजवाया कि घर में कुछ

हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाह अन्हु कई कई दिनों तक भूखे रहते थे। वह फ़्रमाते हैं कि एक दिन मुझे भूख लगी हुई थी। मैं भूख की खा<sup>ं,</sup> को है तो दो। उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि खाने को तो कुछ नहीं हाँ पीने के लिए दूध का प्याला पड़ा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इर्शाद फरमाया, चलो वही दे दी। अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि जब मैंने सुना कि खाने को कुछ नहीं सिर्फ दूध का प्याला है तो मुझे महसूस हुआ कि इधर भी फ़ाका है। फिर मैंने सोचा कि चलो दूध का प्याला तो पीते हैं। अल्लाह की शान कि जब वह दूध का प्याला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों में आया तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया, अबूह्रैरह जाओ, अस्हाबे सुफ्फा को बुला लाओ। अस्हाबे सुप्रका सत्तर आदमी थे। फ़रमाते हैं कि मैं सोच में पड़ गया अगर मैं उन सत्तर बंदों को बुलाकर लाऊँगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर्शाद फ्रमाएंगे कि अब तुम इनको दूध पिलाओ। इसका मतलब यह है कि मेरा नम्बर आख़िर पर आएगा पता नहीं आज मेरे लिए बचेगा या नहीं बचेगा। बहरहाल मैं गया और अस्हाबे सुफ्फ़ा को बुला लाया।

जब सत्तर अस्हाबे सुप्रका रिज़यल्लाहु अन्हुम अजमईन आ गए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इर्शाद फरमाया, अबूहुरैरह! इन सबको पिला दूध पिलाओ। कहते हैं कि मैंने प्याला लिया और एक सहाबी को पीने के लिए दे दिया और देखने लगा कि कुछ बचता है या नहीं। जब उसका पेट भर गया तो उसने प्याला वापस दे दिया। मैंने देखा कि कोई ख़ास कमी नहीं आई थी। फिर मैंने दूसरे सहाबी को दिया, यहाँ तक मैंने सत्तर बंदों को दूध का वह प्याला पिलाया लेकिन अभी भी दूध मौजूद था। उसके बाद वह प्याला मेरे हाथों में आया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे फरमाने लगे, अबूहुरैरह! अब तू पी ले। तो हमने ख़ूब सैर होकर पिया। जब मेरा पेट भर गया और मैंने बस कर दी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इर्शाद

फ्रमाया, अबृहुरैरह और पी तो मैंने और पिया यहाँ तक कि ख़ूब पेट भर गया। अब जब हमने प्याला हटाया तो अल्लाह के महबूब देखकर मुस्कराए और फ्रमाए और फ्रमाया, अबू हुरैरह! और पी ले। मैंने फिर प्याला मुँह से लगाया और इतना पी लिया कि मुझे महसूस हुआ कि अब तो यह बाहर आ जाएगा। मैंने कहा ऐ अल्लाह के नदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! अब मेरा पेट भर गया है। नवी अलैहिस्सलाम मुस्कराए और आप ने वह दूध का प्याला लेकर खुद नोश फ्रमाया और वह दूध ख़त्म हो गया।

- ^

# सेहत हज़ार नेमत भी और बाइसे बरकत भी हम लोग एक बार क़ज़ानिस्तान गए तो हमारे साथ अमरीका के

भी कुछ दोस्त थे। एक जगह मेज़बान ने उलमा को दावत दी। उसने एक बकरा ज़िब्ह करके गीश्त भूनकर सब के सामने रखा। अब भुना हुआ गीश्त अच्छा तो बड़ा लगता है मगर चर्बी साथ थी। चर्बी से तो आजकल नौजवान भी घबराते हैं और डाक्टर भी मना करते हैं। हम तो चुन चुन के वह बोटियाँ ढूंढते जिनके साथ चर्बी बिल्कुल न होती। हमारे साथ एक आलिम आकर बैठ गए जिनकी उम्र कहीं माशाअल्लाह पिच्चानवे साल थी और वह सिर्फ़ चर्बी खा रहे थे। हम लोग जो चर्बी उतारकर रखते वह उसको उठाकर खा लेते। हमारे लिए यह इस बात बरदाश्त करना मुश्किल हो गया कि इतनी चर्बी?

जब हम परेशान हो गए तो उन्होंने चम्मच उठाई और जो चर्बी नीचे शोरबे में थी वह भर भर कर पीना शुरू कर दी। चर्बी की बोटी खाते और ऊपर से चर्बी की चम्मच भी पी लेते। या अल्लाह अब तो हमारे सब्ब का दामन हाथ से छूट गया। इस आजिज़ ने पहले उनसे सलाम दुआ तो किया ही था। अब ज़रा थोड़ी सी बात भी बढ़ाई और उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी होगी? कहने लगे पिच्चानवे साल। आप ने कहा आपकी सेहत ठीक रहती है? फरमाने लगे पिच्चानवे साल की उम्र में आज तक मैंने अपने हाथों से एक गोली भी अपने मुँह में नहीं डाली। मैंने आज तक किसी डाक्टर को अपना हाथ नहीं दिखाया। हम लोग उनका मुँह तकते रह गए। यह उम्र में बरकत हैं।

(खुत्बात जुलफुक्कार ६∕ 170)

## बैअत की निस्बत को रिवाज देने का हुक्म

हज़रत ख़्वाजा मुहम्मद अब्दुल मिलक रह० चौक क़ुरैशीवाले अपने आपको बकड़वाल कहा करते थे। बहुत बड़े शेख्न थे उन्होंने यह वाकिआ मस्जिद में बैठकर बा-वुज़ू सुनाया और इस आजिज़ ने मस्जिद में बैठकर बा वुज़ू सुना। अब मस्जिद में बा वुज़ू आपको सुना रहा हूँ। पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, अलफ़ाज़ में तब्दीली हो सकती है, खुलासे में तब्दीली नहीं हो सकती। समझ गए तो यह रिवायत बिलमानी है कि खुलासा बिल्कुल वही होगा और अलफ़ाज़ अपने होंगे।

फ़रमाने लगे कि मैं अल्लाह! अल्लाह! किया करता या और अपने शेख़ की बकिरियाँ चराया करता था। बकिरियाँ ख़ुद भी खाती और मैं भी उनको घास तोड़ तोड़ कर उनको खिलाता। जब बकिरियाँ वापस आतीं तो मैं शाम को घास की एक गठरी भी सर पर ले आता कि रात को भी बकिरियाँ घास खाएं। मेरे दोस्त अहबाब तो हज़रत रह० की सोहबत में बैठते और मैं हज़रत रह० की बकिरियाँ चराया करता था।

एक दफ़ा ख़्याजा फ़ज़ल अली क़ुरैशी रह० को अल्लाह तआला की तरफ़ से इशारा हुआ कि अब्दुल मलिक को ख़िलाफ़त दे दो। फ़रमाते हैं कि जब ख़िलाफ़त मिली तो मैं बहुत हैरान हुआ कि मैं तो इस काबिल नहीं या। एक दो घंटे तो रोता ही रहा, दूसरे ख़लीफाओं ने तसल्ली दी कि जब अल्लाह तआ़ला ने एक बोझ सर पर रखा है तो उठाने की तौफीक भी देंगे। कहने लगे कि मैंने दिल अपने दिल में नीयत कर ली कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अगरचे हज़रत रह० ने यह अमानत दे दी है मगर मैं यह आगे किसी को देने का अहल नहीं। इसलिए मैं किसी आदमी को बैअत नहीं करूंगा। इस तरह हज़्रत की ख़िदमत में एक साल गुज़र गया।

एक दफा सर्दियों के मौसम में आग सेंक रहे थे कि मेरी तरफ़ गुस्से से देखा। मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने पूछ हज़रत! ख़ैरियत तो है? फ़रमाने लगे अभी अभी मुझे कश्फ़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अब्दुल मालिक से कही कि इस नेमत को तक़सीम करे वरना हम इस नेमत को वापस ले लेंगे और क्योंकि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह हुक्म हुआ है इसलिए अपना बिस्तर उठाओं और जैसे ही अंधेरा ख़त्म हो अपने घर जाओ। वहाँ जाकर लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाओ। मैं तो रोता रह गया और हज़रत ने मेरा सामान मेरे सर पर रखा और ख़ानक़ाह से रुख़्तत कर दिया। फ़रमाने लगे मैंने निकलते निकलते कहा हज़रत! मैं अब कोई काम करने के क़ाबिल नहीं हूँ क्योंकि इतने साल ज़िक्र करने में गुज़ार दिए इसलिए मेरे लिए रिज़्क़ की दुआ

साल ज़िक्र करने में गुज़ार दिए इसलिए मेरे लिए रिज़्क की दुजा फ़रमा दें। फ़रमाया कि ﴿الله على अल्लाह सब्र वालों के साय है। मेरे करीबी ताअल्लुक दारों और रिश्तेदारों में कोई एक रिश्ता घर वालों ने पहले ही तय किया इस्स शा। लिहान पर आते

साथ है। मर कराबा ताअल्लुक दारा और रिश्तेदारों में कोई एक रिश्ता घर वालों ने पहले ही तय किया हुआ था। लिहाज़ा घर आते ही माँ-बाप ने मेरी शादी कर दी। शादी भी अजीब कि उसके बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था। बीबी मुझे ऐसी साबिरा मिली कि वह मुझे कहती कि आप पेड़ के पत्ते ही ले आएं। में पेड़ के पत्ते लाता वह भी खा लेती मैं भी खा लेता और एक वक्त का गुज़ारा कर लेते।

एक दिन मेरा एक पीर भाई मेरे घर आया। वह हज़रत रह० के पास गया हुआ था। जब वह आने लगा तो हज़रत रह० ने उसे एक छोटी सी दस किलो गेहूँ की बोरी दी और एक पर्ची दी और फ़रमाया कि यह अब्दुल मालिक को दे देना।

वह दोपहर को मेरे घर पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया, पसीने में तर, बोरी सर पर उठाई हुई थी। मैंने पूछा सुनाओ भाई कहाँ से ज़ा रहे हो? उसने कहा ख़ानकाह शरीफ़। वह यह समझा कि पूछ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हो? अब मैं कुछ पूछ रहा था वह कुछ बता रहा था। मैंने उसे बिठाया कि यह ख़ानकाह शरीफ जा रहा है और लंगर के लिए गेहूँ लेकर जा रहा है। घर आकर बीवी से कहा कि मेहमान के लिए खाना दो। उसने कहा घर में तो कुछ नहीं है। मगर बीवी समझदार थी। उसने मुझे कहा कि अगर वह हज़रत की ख़ानकाह के लिए गेहूँ ले जा रहा है तू उससे जाकर इजाज़त मांग लो कि हम इस मेहूँ में से थोड़ी सी पीस लें, फिर उस आटे की रोटी पकाकर उसको खिला देते हैं। कहने लगे भला इसमें कौन सी शर्म की बात है। मैंने उसे कहा कि अगर इजाज़त हो तो इसी गेहूँ में से थोड़ी सी रोटी बना दी जाए। वह फ्रमाने लगे कि मैं यह समझा कि गेहूँ तो धर में भी पड़ी है लेकिन क्योंकि आप मेरे हज़रत से लाए हैं तो बरकत के लिए हम इस में से रोटी पका देते हैं। कहने लगे हाँ इसी में से पका दें। मैंने उसमें से थोड़े से गेहूँ लिए, बीवी को दी, उसने चक्की में डाली और आटा मिकालकर औं चक्की के पाटों को अच्छी तरह साफ् करके पूरे आटे की रोटी पकाकर सामने रख दी।

जब मेहमान ने रोटी खा ली तो हम ने उसे लस्सी पिलाकर सुला दिया। सोने के बाद जब वह उठा तो उसने एक पर्ची दी। मैंने पूछा यह क्या है? उसने कहा यह भी हज़रत ने दी है। तब बात समझ में आई कि हज़रत रह० ने वह गेहूँ की छोटी सी बोरी इस आजिज़ की ख़ानक़ाह के लिए दी थी। कहने लगे मैं ख़ानक़ाह का लफ़्ज़ सुनकर हैरान हुआ। ख़ुद खाने को मिलता नहीं और लंगर के लिए बोरी आई है। मैंने बीवी को जाकर बताया, कहने लगी पढ़ो तो सही क्या लिखा है। मैंने पढ़ा तो लिखा हुआ था कि अब्दुल मालिक! तुम अल्लाह अल्लाह करो और करवाओ और इस गेहूँ को किसी बंद जगह में डाल दो और इस पर्ची को भी उसी में डाल देना और एक सुराख़ बना लेना और उसमें से तुम गेहूँ निकाल कर इस्तेमाल करते रहना। यह तुम्हारे लंगर के लिए है। नीचे लिखा था.

### ﴿إِنْ اللَّهُ مِعِ الْصَائِرِينِ. ﴾

### अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।

मेरी बीवी ने एक बंद जगह में गेहूँ डाल दी और ऊपर से ढकना अच्छी तरह से बंद कर दिया। मेरी बीवी ने उसके नीचे गेहूँ निकालने के लिए सुराख़ बना दिया। वक्त-वक्त पर उसमें से कुछ गेहूँ निकालती और इस्तेमाल करती। अल्लाह का शुक्र है आज उस गेहूँ को इस्तेमाल करते हुए हमें चालीस साल गुज़र गए हैं। आज भी मेरी ख़ानकाह में दो तीन सौ सालिकीन तक का रोज़ाना मजमा रहता है और साल के आख़िर पर हज़ार से ज़्यादा लोग इंज्तिमा में शरीक होते हैं। चालीस साल से हम लोग उसी गेहूँ को इस्तेमाल कर रहे हैं। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 6/179-182)

# निस्बत के एहतिराम पर गुनाहों की बख़्शिश

हज़रत काब अहबार रिज़यल्लाहु अन्हु वह सहाबी थे तो उलमा बनी इस्नाईल में से थे। उन्होंने बाद में इस्लाम क़ुबूल कर लिया। उन्हें दो पैगम्बरों पर ईमान लाने की सआदत नसीब हुई। दुनिया में भी सआदत मिली और क्यामत के दिन भी उनको दोहरा अज मिलेगा।

वहब मिन मुनब्बा रह० उनका अमल नकल करते हैं कि जब नमाज़ का वक्त होता तो उनकी कोशिश होती थी कि वह आख़िरी सफ़ में नमाज़ पढ़ें। जब कि दूसरे लोग दौड़-दौड़ कर पहली सफ़ में जाते क्योंकि पहली सफ के बारे में अज व फज़ीलत हदीस में आई है। उनके शार्गिदों ने जब उनका यह अमल देखा तो पूछा हज्रत! दूसरे लोग तो पहली सफ़ के लिए कोशिश करते हैं और आप पहली सफ् की कोशिश नहीं करते। पिछली सफ् में ही खड़े होकर नमाज़ पढ़ लेते हैं। इसकी क्या वजह है? हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने तौरात और उसके अलावा बाकी आसमानी किताबों में पढ़ा है कि उम्मे मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से कुछ ऐसे बंदे होंगे जो अपने परवरदिगार को इतने मकबूल होंगे कि जहाँ वे लोग खड़े होंगे उनके पीछे इक्तिदा करने वाले जितने होंगे अल्लाह तआ़ला उन सबके गुनाहों को माफ फ़रमा देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे नेक भाई आगे हों मुमकिन है कि किसी की बरकत से अल्लाह तआ़ला हम सबके गुनाहों को माफ़ फ़रमा दें।

## अबू मुस्लिम ख़ौलानी रह० के

#### लिए आग गुलज़ार बन गई

हज़रत अबूबक़ सिद्दीक़ रिज़यल्लाहु अन्हु के दौरे ख़िलाफ़त में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का दावा कर दिया। उस कज़्ज़ाब ने मशहूर ताबई हज़रत अबू मुस्लिम ख़ौलानी रह० को किसी तरह गिरफ़्तार कर लिया और कहा कि तुम मेरी नबुव्वत का इक़रार कर ली। वह कहने लगे हरिज़ि नहीं। वह कहने लगा मैं तुझे आग में जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने देखा कि आग ने अबूमुस्लिम ख़ौलानी

रह० पर कोई असर नहीं किया तो वह परेशान हो गया और डर गया कि कहीं इस बंदे की वजह से मेरी पकड़ न आ जाए। कहने लगा अच्छा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। लिहाज़ा उन्हें आज़ाद कर दिवा गया । यह वाक़िआ यमामा में पेश आया । और यह ख़बर फैलते फैलते हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा तक पहुँच गई। अबूमुस्लिम ख़ौलानी रह० के दिल में अल्लाह तआ़ला ने यह बात डाली कि मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करने के लिए जाना चाहिए। झूठे नबी ने मुझे जलाना चाहा मगर मेरे मालिक ने मुझे महफ़्रूज़ फ़रमाया। अब क्यों न मैं सच्चे नबी के क़दमों में हाज़िरी दे आऊँ। चुनाँचे यमामा से मदीना हाज़िर हुए। मस्जिदे नबवी में दो रक्अत पढ़कर खड़े ही थे कि हज़रत उमर क़रीब आ गए। उन्होंने अजनबी आदमी को देखकर पूछा आप कौन हैं? कहने लगे मैं अबू मुस्लिम ख़ौलानी हूँ। पूछा कहाँ से आए हो? कहने लगे मैं यमामा से आया हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि हमने सुना है कि यमामा में एक आदमी मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आग में डाल दिया मगर आग ने उस पर कोई असर नहीं किया। क्या तुमने भी उसके बारे में सुना है? फ़रमाने लगे जी हाँ, वह आदमी तो मैं ही हूँ जिसके साथ वाकिआ पेश आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े ख़ुश हुए। फ्रमाने लगे चलो मैं ख़लीफ़ाए रसूल के पास लेकर जाऊँगा। सिद्दीकुं अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लेकर आए और कहने लगे,

अमीरुल मुमिनीन! आज अल्लाह तआला ने इस उम्मत में ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया है कि जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान की याद ताज़ा कर दी। सुब्हानअल्लाह! अल्लाह तआला ने ईमान की निस्वत से उनको दुनिया की आग में जलने से महफ़ूज़ फ़रमा दिया। बिल्कुल इसी तरह जब ईमान वालों को क्यामत के दिन जहन्नम के ऊपर से गुज़ारा जाएगा तो जहन्नम की आग कहेगी, ﴿الرواطنا عالِي الله عالِي الله عالِي الله الله عالِي الله عالِي الله عالِي الله عالِي الله عالِي الله عالي الله عالي

#### वह जुब्बा कैसा बरकत वाला था.

किताबों में लिखा है कि इमाम शाफ़ई रह० ने ख़्वाब देखा कि इमाम अहमद बिन हंबल रह० पर ख़ल्क़ क़ुरआन के मस्अले के बारे में कुछ आज़माइशें आएंगी लेकिन अल्लाह तआला उनको कामयाब फरमा देंगे। इमाम अहमद बिन हंबल रह०, इमाम शाफ़ई रह० के शागिर्द भी थे। इमाम शाफ़ई रह० ने अपने एक शागिर्द को भेजा कि जाओ और इमाम अहमद बिन हंबल को यह ख़्वाब सुना दो। चुनाँचे उस शागिर्द ने जाकर ख़्वाब सुना दिया कि ख़ल्क क़ुरआन के बारे में अल्लाह तआला की तरफ से आज़ामइशें आएंगी ओर अल्लाह तआला उस आज़ामईश में आपको कामयाब फरमा देंगे। अब ज़ाहिर में तो तकलीफ़ पहुँचने वाली बात थी मगर अल्लाह वाले तो देखते हैं कि इस आज़माइश में हम कामयाब होते हैं या नहीं। इस ख़्वाब में तो बशारत भी थी कि कामयाब होंगे।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम की यह सुत्रत भी है कि अगर कोई ख़ुशख़बरी लाए तो ख़ुशख़बरी लाने वाले को कुछ हदिया पेश कर दिया जाए। चुनाँचे इमाम अहमद बिन हंबल रह० के पास एक जुब्बा पड़ा हुआ था। उन्होंने वह जुब्बा इस आने वाले को हदिए रह० को कारगुज़ारी सुनाई तो इमाम शाफ़ई रह० ने वह जुब्बा हासिल करने की ख़्वाहिश ज़ाहिर फ़रमाई तो शर्गिद ने इमाम शाफ़ई रह० के हवाले कर दिया। इमाम शाफ़ई रह० उस जुब्बें को पानी में डुबोकर रखते थे और वह पानी बीमार को पिला देते तो अल्लाह तआला

के तौर पर पेश कर दिया। जब शागिर्द ने वापस जाकर इमाम शाफ्रई

बीमार को शिफा अता फरमा देते थे। अल्लाह तआला ने इमाम अहमद बिन हंबल रह० के जुब्बे में ऐसी बरकत रखी थी कि इमाम शाफई रह० जैसी अज़ीम शख़्तियत उस जुब्बे से बरकत हासिल करती थी। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 7/118)

#### अल्लाह वार्लों के हिंदिए की बरकत न पूछिए हज़रत जुनैद बग़दारी रह० का एक मुरीद बड़ा परेशान होकर

कहने लगा हज़रत! हज का इरादा है लेकिन कुछ पास नहीं है। फ़्रमाया, हज पर जाओ और मेरी तरफ़ से ये दीनार लेकर जाओ। उसने कहा बहुत अच्छा। वह हज़रत से दीनार लेकर बाहर निकलं अभी बस्ती के किनारे पर पहुँचा ही था तो देखा कि एक क़िष्क़िला जा रहा है। उसने कृष्फ़िले वालों को सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। पूछा भाई बताओ कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा हज पर जा रहे हैं। मैंने कहा मैं भी हज पर जा रहा हूँ मगर मैं तो पैदल चलूँगा।

गया। जिसकी वजह से वह पीछे रह गया है। उसका ऊँट ख़ाली है, आप उस पर सवार हो जाइए। यह आदमी ऊँट पर बैठ गया। अब जहाँ काफिले वाले रुकते और खाना पकाते, उसको मेहमान स<sup>मझ</sup> कर साथ खिलाते। पूरा हज का सफ्र इसी तरह तय किया। आख़िर कार उनके साथ हज करके वापस आया और बस्ती के किनारे पर

उन्होंने वापस उतार दिया। उसको कहीं भी ख़र्च करने की नौबत <sup>पेश</sup>

वह कहने लगा एक आदमी ने हमारे साथ जाना था वह बीमार ही

अजबी हजं किया, मैं तो मेहमान ही बनकर फिरता रहा और अब यहाँ पहुँच गया हूँ। हज़रत ने फ़रमाया कि तुम्हारा कुछ ख़र्च हुआ? अर्ज किया कुछ भी नहीं ख़र्च नहीं हुआ। फ़रमाने लगे मेरा दीनार यापस कर दो। अल्लाह तआला इस दीनार को ख़र्च ही नहीं होने देते। यह माल में बरकत थी जो अल्लाह तआ़ला ने अता फ़रमा दी (खुत्बात जुलफुक्कार 6/178) क्षी ।

#### साहिबे विलायत की बरकत

अलुहम्दुल्लाह अल्लाह तआला ने हमारे यहाँ ऐसा ही सिलसिला बना दिया है। हमारी अपनी ज़मीन का गेहूँ निकलता है और सारा साल उलमा और तलबा वही गेहूँ खाते हैं। उन्होंने वह गेहूँ मस्जिद के सहन में लाकर ढेर कर दी। उस वक्त मिट्टी के भड़ौले बनाकर गेहूँ को महफ़्रूज़ किया जाता था। मुरीदों ने वह गेहूँ उठाकर भड़ौलों में डालनी शुरू कर दी। वे गेहूँ उठा रहे थे मगर ढेर ख़त्म होने को नज़र नहीं आ रहा था। वह जितना गेहूँ ले जाते थे उतना ही पीछे पड़ी होती थी। वह देहाती लोग् थे उन बेचारों की गर्दनें बोझ उठा उठाकर थक गर्यों।

एक बार ख़्वाजा फ़ज़ल अली क़ुरैशी रह० के खेत से गेहूँ निकाली गई। वही गेहूँ पकता था और ख़ानकाह के लोग खाते थे।

हक़ीक़त समझ गए चुनाँचे वह हज़रत क़ुरैशी रह० की ख़िदमत में गए और जाकर अर्ज़ करने लगे कि हज़रत जो बरकत यहाँ ज़ाहिर हो रही है वह अंदर जाकर ज़ाहिर नहीं हो सकती? हज़रत ने फरमाया भाई मस्अला क्या है? अर्ज किया हज़रत गेहूँ उठाते-उठाते गर्दने थक गयीं

ख़्वाजा अब्दुल भलिक सिद्दीकी वड़े अक्लर्मद थे। यह भी असल

हैं, अब तो सिर्फ़ टूटनी रह गयीं हैं। लिहाज़ा मेहरबानी फ़रमा फ़र तवज्जेह फ़रमा दें। हज़रत ने फ़रमाया, चलो उठाते हैं। चुनाँचे हज़रत कुरैशी रह० साथ आए और सब ने मिलकर गेहूँ उठाई और हज़रत ने भी थोड़ी सी उठाई और एक बार में सारी गेहूँ अंदर चली गई। (खुत्बात जुलफ़ुक़्क़ार 11/183)

#### हज़रत पीर मेहर अली शाह रह०

#### और निस्बत की बरकत

हज़रत पीर मेहर अली शाह रह० के बारे में मशहूर वाकिआ है। वह एक बार हज पर तश्रीफ ले गए। वह थके हुए थे। हज़रत ने इशा की नमाज़ के सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े और सो गए। ख़्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब हुआ। आपने फ़रमाया, मेहर अली! तूने फ़र्ज़ पढ़ लिए और सुत्रतें न पढ़ीं। जब आप हमारी सुन्नतें छोड़ देंगे और न पढ़ेंगे तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? जागे हज़रत पर गिरया तारी हो गया। उसके बाद इशा की नमाज़ पूरी की और फिर बाद में मशहूर लुग़त लिखी जो उन्होंने अपनी ज़बान में लिखी है।

#### खां-खा कर थक गए मगर फिर भी खाना

हज़रत ख़्याजा सिराजुद्दीन रह० के पास एक मौलाना साहब तश्रीफ़ लाए जो एक वक्त में सिर्फ़ एक बकरा और उसके साथ रोटियों के दो तीन बंडल खाया करते थे। जब वह आए तो उन्होंने हज़रत रह० से कह दिया कि हज़रत! मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हज़रत हैं। उनके कहने का मकसद

हुआ हूँ और मेरे खाने का मामूल यह है। उनके कहने का मकसद यह था कि यहाँ कहीं भूखा ही न रहूँ। लेकिन इतना खाने के बाद एक पक्के सालिक थे। वह हाफिज़े क़ुरआन थे और एक बकरा और रोटियों के दो तीन बंडल खाकर नफ़लों की नीयत बाँध लेते थे और पूरी रात नफलों में गुज़ार देते थे। वह वाकई अल्लाह वाले बंदे थे लेकिन उनकी ज़्यादा खाने की आदत बनी हुई थी।

जब खाना खाने का वक्त आया तो सब मेहमानों के लिए एक देग से कम खाना था। उन मौलाना साहबं को परेशानी महसूस हुई कि अब मेरा क्या बनेगा। हज़रत ने लंगर वाले ख़ादिम को बुलाकर फ्रमाया कि इनको भी दो चपातियाँ और शोरबे में एक बोटी डालकर देना। मौलाना साहब हैरान व परेशान थे कि मेरा क्या बनेगा लेकिन अल्लाह तआला की शान देखिए कि वह मौलाना साहब दस्तरख़ान पर रोटी और सालन खाते रहे यहाँ तक कि पेट भर गया लेकिन उनसे वे रोटियाँ और सालन ख़त्म न हुआ। यह हज़रत का करामत थी। अल्लाह तआला ने उस खाने में इतनी बरकत दी कि मौलाना साहब खा खा कर थक गए लेकिन खाना ख़त्म न हुआ।

(खुत्बात जुलफुक्कार 4/190)

#### जुब्बे की बरकत से इलाका फ्तेहयाब

एक दफ्त मुलाकृति के दिर्मियान महमूद बादशाह ने हज़रत अबुल हसन ख़रकृती रह० से कहा कि हज़रत! मैंने सोमनाथ पर हमले का इरादा किया है कि दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुकाबला सख़्त है, मेहरबानी फ्रमाकर दुआ फ़्रमा दें कि अल्लाह तआला हमें कामयाबी अता फ्रमाए। जब सुलतान महमूद दे दुआ के लिए अर्ज़ किया तो हज़रत के पास एक जुब्बा पड़ा हुआ था वह उन्होंने उठाकर बादशाह को दे दिया और फ्रमाया कि इसे अपने साथ ले जाएं और जब आप ज़ल्स्त महसूस करें तो आप इस जुब्बे को सामने रख़कर दुआ मांगना कि अल्लाह! अगर इस जुब्बे वाले का तेरे यहाँ कोई मक़ाम है तो उसकी बरकत से मेरे इस मामले को हल फ़्रमा दे। उसने कहा बहुत अच्छा। यह जुब्बा लेकर चला गया। वापसी पर सुलतान महमूद ने गुजनवी रह० ने तैयारी करकें सोमनाध पर हमला किया। उस वक्त हिंदू और दूसरे मज़हब के लोग सब मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़े थे। इसलिए काफ़िरों की तादाद तहुत ज़्यादा थी। जब उसने देखा कि मुसलमानों के लक्कर में कमज़ोरी आ रही है तो उसे याद आया कि हज़रत ने तो मुझे एक ज़ब्बा दिया था। लिहाज़ा उसने इस आड़े वक्त में उस ज़ब्बे को सामने रखा और अल्लाह तआ़ला से दुआ मांगने बैठ गया कि ऐ मालिक! अगर इस जुब्बे वाले का तेरे हाँ कुछ मक़ाम है और वह तेरे दोन्तों में है तो उसकी वरकत से तू मुझे सोमनाथ का फ़ातेह बना दे। चुनाँचे जंग का पांसा पलटा और अल्लाह तआ़ला ने उसे सोमनाथ का फ़ातेह बना दिया।

सोमनाथ की फ़तेह के काफ़ी अरसे के बाद सुल्तान गृज़नवी ने सोचा कि मैं हज़रत के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करूं और उनको ख़ुशख़बरी भी सुनाऊँ। लिहाज़ा वह मिलने आया। उसने हज़रत को सारा किस्सा सुनाया। हज़नत ने पूछा कि आपने जुब्बे को सामने रखकर क्या दुआ मांगी थी? बादशाह ने कहा हज़रत! यह दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह इस जुब्बे वाले का तेरे यहाँ कोई मक़ाम हो और वह तेरे दोस्तों में से है तो सोमनाथ का फ़ातेह बना दे। हज़रत ने सुनकर फ़रमाया तूने बहुत सस्ता सौदा कर लिया अगर तू यह दुआ मांगता कि ए अल्लाह! इसकी वरकत से मुझे पूरी दुनिया का फ़ातेह बना देता क्योंकि अल्लाह वाले की ज़बान से निकले हुए बोल की लाज रख लिया करता है। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 9/57)

#### निस्बते नक्शबंदिया की बरकत मौत के वक्त

अब आपको राज़ की बात बताता हूँ। वैसे मेरी आदत ऐसी बातें

करने की नहीं है। इस वक्त वह बात क़ुदरतन याद आ गई, बता देता हूँ शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। हमारे एक पुराने दोस्त हैं वह मेरे हम-उम्र हैं और क्लास के साथी भी। उनके वालिद साहब नक्शबंदी सिलंसिले में बैअत थे। जब वह फ़ौत हुए तो यह आजिज़ बैरूने मुल्क था। वापसी पर उस दोस्त ने यह वाकि़आ मस्जिद में बावुज़ू खड़े होकर खुद सुनाया। वह कहने लगे मेरे वालिद पर मौत के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो गए। हम सब भाई, बहन क़रीब बैठ गए। किसी सूरः यासीन पढ़ना शुरू कर दी किसी ने कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया, कहने लगे कि मैंने अपने वालिद के चेहरे के बिल्कुल करीब होकर बैठ गया और ऊँची आवाज़ में ''ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलल्लाह" कहना शुरू कर दिया। मैं पंद्रह मिनट उनके चेहरे पर टकटकी बाँधकर देखता रहा और कलिमा पढ़ता रहा मगर मेरे वालिद के होंठ गोया सिले हुए थे और कुछ हरकत न की। इतने में बहन ने इशारा किया कि अब्बू के पाँव पहले खड़े थे, अंब वह ढीले पड़ गए हैं। इससे हमें महसूस हुआ कि पाँव की तरफ से रूह निकलनी शुरू हो गई है। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वालिद साहब के घुटने जो पहले खड़े थे वे भी ढीले पड़ गए। अभी तक साँस तेज़ होकर उखड़ी नहीं थी लेकिन अब पहले के मुकाबले यह साँस तेज़ होना शुरू हो गई। हमें साफ़ पता चल रहा था कि अब कुछ मिनटों की बात है। कहने लगे जब मैंने घुटनों को ढलते हुए देखा तो उस वक्त मेरे दिल में बात आई कि मैं पंद्रह मिनट से अब्बू के चेहरे की तरफ़ देख रहा हूँ। मैंने उकने होंठ हिलते नहीं देखे क्या मेरे वालिद दुनिया से बग़ैर कलिमा पढ़े रुख़्सत हो जाएंगे।

यह सोचकर मैं ज़ार व कतार रोने लगा और दुआएं मांगने लगा। कहने लगे कि अचानक मेरे दिल में एक ख़्याल आया और दुआ मांगते हुए मैंने यह दुआ मांगी, ''ऐ अल्लाह! मेरे वालिद का ताल्लुक

शेख़ ज़्लफ्कार अहमद दामत बरकातुहुम के साथ है और उनका तअल्लुक अपने शेख्न के साथ है और ऊपर चलते चलते यह रूह्मी तअल्लुक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। ऐ अल्लाहं! अगर इस निस्बत का तेरे यहाँ कोई मकाम है तो उसकी बरकत से मेरे वालिद को को कलिमा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे।" कहने लगे मैंने पलक झपकने की दे में दुआ मांगी और भे वालिद ने होंठ खोलकर पाँच बार कलिमा पढ़ा और अल्लाह को प्यारे हो गए। सुब्हानअल्लाह। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के यहाँ निस्बत का बड़ा मकाम है। हमारे असलाफ़ की ज़िन्दगियाँ तक्ये से भरी होती हैं। हम तो मुफ्तख़ोर हैं। हमारी अपनी मेहनत तो है ही नहीं लेकिन हमारे बड़े वाक्ई अल्लाह के मक्बूल बंदे थे। (खुत्वात जुलफुक्कार 9/120) एक बुज़ुर्ग के हाथ की बरकत

#### कि मजूसी का हाथ न जला एक बुज़ुर्ग कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको एक आदमी मिला।

उन्होंने पूछा तुम कौन हो? कहने लगा कि मैं आग को पूजने वाला हूँ। दोनों ने मिलकर सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में वे आपस में बातचीत करने लगे। इस बुजुर्ग ने उसको समझाया कि आप बेकार में आग की पूजा करते हैं। आग तो खुदा नहीं, खुदा तो वह जिसने आग को पैदा किया है। वह न माना। अख़िरकार उस बुज़्र्ग को भी जलाल आ गया। उन्होंने कहा अच्छा अब ऐसा करते हैं कि आग जलाते हैं और दोनों अपने अपने हाथ आग में डालते हैं, जो सच्चा होगा आग का उस पर कोई असर नहीं होगा और जो झूठा होगा

आग उसके हाथ को जला देगी। वह भी तैयार हो गया। उन्होंने जंगल में आग जलाई। आग जलाने के बाद मजूसी घबराने लगा। जब उस बुजुर्ग ने देखा कि अब पीछे हट रहा है तो उन्होंने उसका बाज़ू पकड़ लिया और अपने हाय में उसका हाथ थामकर आग में डाल दिया। बुज़ुर्ग के दिल में तो पक्का यकीन था कि मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह तआला मेरी सच्चाई को ज़रूर ज़ाहिर फुरमाएंगे जिससे दीने इस्लाम की शान व शौकत भी ज़ाहिर हो जाएगी लेकिन अल्लाह की शान कि न उस बुजुर्ग का हाथ जला और न उस आग को पूजने वाले का। वह आतिश परस्त बड़ा ख़ुश हुआ और यह बुजुर्ग दिल ही दिल में बड़े रंजीदा हुए कि यह क्या मामला हुआ। लिहाज़ा वह अल्लाह तआला की तरफ मुतवज्जेह हुए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह! मैं सच्चे दीन पर था, आपने मुझ पर तो रहमत फ्रमा दी कि मेरे हाथ का महफ़ूज़ फ़रमा लिया, यह आतिश परस्त तो झूठा था, आग इसके हाथ को जला देती। जब उन्होंने यह बात कही तो अल्लाह तआ़ला ने उनके दिल में बात डाली कि मेरे प्यारे! हम इसके हाथ को कैसे जलाते जब कि इसके हाथ को आपने पकड़ा हुआ था। सुब्हानअल्लाह! अल्लाह तआला निस्बत की यूँ लाज रख लेते हैं। मजूसी तो पक्का काफिर था। उसके हाथ को वक्ती तौर पर एक अल्लाह वाले के हाथ के साथ संगत नसीब हुई तो अल्लाह

तआला ने उसे भी आग से महफ़ूज़ फ़रमा दिया। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 7/137)

### तीन घंटों की नींद तीन मिनट में

हमारे हज़रत मुश्चिद आलम रह० फ्रामाने लगे कि एक दफा मैं बहुत ही थका हुआ था। कई दिन से लगातार काम कर रहा था। मग़रिब की नमाज़ का वक्त क़रीब था, थकावट इतनी ग़ालिब थी कि

मैं आजिज़ आ गया और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि बस अब सब लोग यहाँ से चले जाएं। वह कहने लगे हज़रत! नमाज़ में सिर्फ़ दस

मिनट बाकी हैं। आप बाद में सो जाना। मैंने कहा कि बस् 🍿 जाएं। मैंने उन सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। फ्रमाते 🚉 मैंने कड़ी लगा दी और आकर बिस्तर पर सो गया। मैं सोता रहा यहाँ तक कि मेरी नींद पूरी हो गई। मैंने ख़्वाब में देखा कि कोई कह रहा है. 'हम ही सुलाते हैं और हम ही जगाते हैं।' इस बात को सुनकर मेरी आँख खुल गई। फरमाते हैं कि मेरी तबियत ताज़ा दम थी। मैंने कहा अच्छा उठकर युज़ू करता हूँ और नमाज़ पढ़ता हूँ। जब मैं उठा और कुंडी खोली तो देखा कि जिन लोगों को बाहर निकाला था वह दरवाज़े पर ही खड़े थे। दरवाज़ा खोला, बाहर निकला तो वे कहने लगे हज़रत! आपने सोने का इरादा छोड़ दिया? मैंने कहा नहीं, मेरी तो नींद पूरी हो गई। इस पर उन्होंने घड़ी देखी और कहने लगे कि अभी हमें कमरे से बाहर निकले हुए सिर्फ़ तीन मिनट ही गुज़रे हैं। अल्लाह तआ़ला अपने प्यारों को तीन मिनट में इतना सकून दे देता है कि जैसे उनको तीन घंटे की नींद नसीब हो गई और हम सारी रात सोकर ताजा दम नहीं होते।

## इंतिज़ामी कामों पर तैनात दो मज़ूब

कुछ मज़्जूब ऐसे भी होते हैं जो इंतिज़ामी कामों पर तैनात होते हैं। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रह० के पास एक आदमी आया। उसने कहा हज़रत! आजकल तो हालात बहुत ही ढीले हो गए हैं, कोई निज़ाम और क़ानून नहीं है, सब लोग मन-मर्ज़ी करते फिरते हैं। हज़रत रह० ने फ़रमाया, हाँ भाई जो बंदा इंतिज़ामी कामों पर

तैनात है वह तिबयत के लिहाज़ से बहुत ही ढीला है। उसने पूछा हज़रत वह कौन है? हज़रत रह० ने फ़रमाया, वह जामा मस्जिद के सामने ख़रबूज़े बेच रहा है। वह आदमी गया तो देखा कि एक सादा सा आदमी बैठा हुआ ख़रबूज़े बेच रहा है। इसने कहा कि मुझे ख़रबूज़े ख़रीदने हैं। वह कहने लगा ख़रीद लें। उस आदमी ने कहा चखने के बाद ख़रीदूँगा। वह कहने लगा चख लो। अब उसने एक ख़रबूज़

बाद ख़रीदूगा। वह कहन लगा चख ला। अब उसन एक ख़रबूज़ काटा, चखा और कहने लगा कि यह तो मुझे पसंद नहीं है, दूसरा काटा, कहा पसंद नहीं है। यहाँ तक कि सारे ख़रबज़े काटकर चखे

काटा, कहा पसंद नहीं है। यहाँ तक कि सारे ख़रबूज़े काटकर चखे और कहा मुझे तो कोई भी ख़रबूज़ा पसंद नहीं आया। उसने कहा अच्छा अगर कोई पसंद नहीं आया तो चले जाओ। वह कहने लगा

अच्छा अगर कोई पसंद नहीं आया तो चले जाओ। वह कहने लगा बिल्कुल ठीक, निजाम भी ऐसा ही है। कुछ दिन गुज़रे तो निजाम ऐसा ठीक हुआ कि हाकिम सख़्त हो गए। वह फिर कहने लगा बिजाम बहुत सख़्त हो चुका है। हज़रत ने फ़रमाया, मियाँ आजकल

बड़ा सख़्त बंदा आया हुआ है। उसने पूछा हज़रत! वह कौन है? हाँ वह जो फ़लाँ जगह मशक से पानी पिलाता है। इसने कहा अच्छा जाकर देखता हूँ। गर्मी का मौसम था। वह आदमी गया तो देखा कि आदमी दोपहर के वक़्त पानी पिलाने के लिए खड़ा है। उसने कहा जी पानी पिला दें। उसने पियाला भरकर पानी दे दिया। अब इस आदमी ने पियाले में पानी को देखा तो कहने लगा कि यह पानी ठीक नहीं है और यह कहकर उसने पानी उंडेल दिया और कहा कि पियाले

में और पानी डाल दो। कहने लगा पहले इस पानी के पैसे अदा करो जो फेंका है फिर दूसरे की बात करना। वह दिल ही दिल में कहने

हवा और पानी हुए मुसख़्खर (का़बू में)

लगा वाक़ई बात ठीक है कि आजकल निजाम ऐसा ही है।

सैय्यदना उमर रिज़यल्लाहु अन्हु भिंबर पर होकर फ्रमाते हैं कि ﴿الله الله हिं। हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु दिरयाए नील को एक पर्ची लिखी

तो उसके पानी ने चलना शुरू कर दिया। आज भी दरियाए नील चल रहा है और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मतों की गवाही दे रहा है। एक बार मदीना मुनव्यरा में ज़लज़ला आता है तो आप पाँव को ठोकर मारंकर ज़मीन को फ़रमाते हैं कि ऐ ज़मीन! तू क्यों हिलती है? क्या उमर ने तेरे ऊपर अदल व इंसाफ़ नहीं किया। उसी वक़्त ज़मीन का ज़लज़ला रुक जाता है। मदीना मुनव्यरा के क़रीब पहाड़ से एक आग निकलती है जो मदीना मुनव्यरा की तरफ़ बढ़ती है। हज़त उमर रिज़यल्लाहु अन्हु हज़रत तमीम दारी रिज़यल्लाहु अन्हु को मेजते हैं कि जाकर उसे बुझाइए। उन्होंने दो रक्ज़त नफ़्ल पढ़ी और फिर अपने कपड़े को ऐसे बनाया जैसे किसी जानवर को मारने के लिए चाबुक होता है। उसके साथ आग को मारते रहे। आग पीछे हटती रही यहाँ तक कि जिस ग़ार से निकली थी वह उसी गार में वापस चली गई।

#### दिरन्दों ने जंगल ख़ाली कर दिया सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब अफ़्रीका के जंगलों में पहुँचे

लड़ाई के मुसलमान हो गई।

तो बरबर कौम कहने लगी कि यहाँ पर तो ख़तरनाक दिन्दे हैं। वे रात के अंधेरे में तुम्हारी तिक्का बोटी कर देंगे। एक सहाबी ने खड़े हो कर ऐलान किया, ऐ जंगल के दिरन्दो! आज यहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों का बसेरा है इसलिए जंगल ख़ाली करो। यह ऐलान होना था कि सहाबा किराम ने देखा कि शेरनी बच्चों के लेकर जा रही है और हाथियों के झुंड जा रहे हैं और सारे दिरन्दे जंगल ख़ाली करके जा रहे हैं। मुकामी लोगों ने पूछा कि तुमने यह काम कैसे सीखा? उन्होंने बताया कि हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी ज़िन्दगी के तरीके सिखाए। वह कहने लगे फिर हमें भी अपने जैसा बना लीजिए। लिहाज़ा वह अफ़ीकन कौम जंगल के दिरन्दों की इताअत को देखकर बगैर किसी

(खुत्बात जुलफुक्कार 6/132)

## निज़ामुद्दीन रह० के ख़ेमे की रस्सी

#### कट गई मगर फिर भी...

पर जज़्ब की कैफियत तारी हो जाती। उस दौर में हकीम ज़ियाउद्दीन सुनामी रह० एक बुज़ुर्ग थे जिनके चक्त के बादशाह ने मोहतिसबे आला बनाया था। उनका काम यह था कि जहाँ शरिअत के ख़िलाफ़ कोई काम देखें, उस तन्कीद करें और उसको रोक दें। उनको काज़ी कहा करते थे। वह हर वक्त ताक में रहते थे कि कोई ऐसी बात जो दीन के खिलाफ़ हो तो उसको किस तरह ख़त्म कर दिया जाए।

ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रह० जब इश्क के शे'र सुनते तो उन

एक दफा उनको पता चला कि जनाब ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रह० शहर से बाहर एक जगह महफ़िल लगाए बैठे हैं। जब यह अमले को लेकर दहाँ पहुँचे तो देखा अशुआर पढ़े जा रहे हैं और लोग ज़ज़्ब में हाल से बेहाल हो रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं, बड़े उछल कूद रहे हैं। थोड़ी देर तो उन्होंने बरदाश्त किया मगर उन्होंने कहा कि इसको रोकना चाहिए। कहीं बात इससे आगे न बढ़ आए। लिहाज़ा

उन्होंने उस ख़ेमे की रिस्सियाँ कटवा दीं मगर देखा ख़ेमे उसी तरह खड़े हैं, नीचे नहीं गिरे। हकीम ज़ियाउद्दीन सुनामी रह० ने कहा कि ये सच्चे हाल में हैं जो इश्क व मुहब्बत के साथ ऐसा कर रहे हैं। तिहाज़ा ख़ामोशी से वापस आ गए। तेकिन वह कहते थे कि मैं इसे बिदअत समझता हूँ। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 4/137)

## सैय्यदना अहमद दरबंदी रह० की करामत

तातारी फीज एक शहर 'दरबंद' में पहुँची। वहाँ एक बुज़ुर्ग सैय्यद अहमद दरबंदी रह० रहते थे। तातारियों की ख़बर सुनते ही मुसलमानों ने सारे शहर को ख़ाली कर दिया सिर्फ सैय्यद अहमद दरबंदी रह० और उनके एक ख़लीफ़ा मस्जिद के अन्दर मौजूद रहे। तातारी शहज़ादे ने कहा जाओ पता करो कि कोई इन्सान इस शहर के अन्दर मौजूद है या नहीं। बताया गया कि दो बन्दे मस्जिद के अन्दर बैठे हुए हैं। उसने कहा गिरफ़्तार करके और बेड़ियाँ पहनाकर मेरे सामने पेश करो। हुक्म के मुताबिक उनको गिरफ्तार करके उस शहज़ादे के सामने पेश किया गया। तातारी शहज़ादे ने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं आ रहा हूँ? उन्होंने कहा पता था। शहजादे ने कहा जब सारे मुसलमान चले गए थे तो फिर तुम क्यों नहीं गए? उन्होंने कि हम अपने परवरिदगार के घर में बैठे ये और उस घर में से हमें कोई नहीं निकाल सकता। शहज़ादे ने कहा कि तुम कैसी बातें करते हो? हमने तुम्हें निकाला है, हमने तुम्हें बेड़ियाँ पहनायीं और हमने तुम्हें मुजरिमों की तरह सामने खड़ा कर दिया है। शेख़ सैय्यद अहमद दरबंदी रह० कहने लगे कि ये बेड़ियाँ क्या चीज़ हैं। सैय्यद अहमद दरबंदी रह० ने उस वक्त ज़ोर से कहा 'अल्लाह', उनका यह कहना था कि ज़ंजीरे टूट कर नीचे गिर गयीं।

#### तातारी शहज़ादे का सुबूले इस्लाम यह देखकर तातारी शहज़ादे के दिल पर हैवत बैठ गई। कहने

लगा कि मैं आपको इस शहर में रहने की इजाज़त देता हूँ। लिहाज़ा शेख़ सैय्यद अहमद दरबंदी रह० ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। तातारी शहज़ादा भी कभी कभी उनसे ख़ुफ़िया मुलाक़ात करने के लिए आता। अल्लाह तआला ने नूरे फ़िरासत से शेख़ सैय्यद अहमद दरबंदी रह० को बता दिया कि एक ऐसा वक्त आएगा कि यह शहज़ादा पूरे मुल्क का हुक्मरान बनेगा। शेख़ ने शहज़ादे से कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ। उसने कहा अगर मैं मुसलमान हो भी जाऊँ तो अपने ईमान का इज़्हार नहीं कर सकता अगर करूंगा तो मुझे कृत्ल

कर दिया जाएगा। शेख्न सैय्यद अहमद दरबंदी रह० ने फ्रमाया कि

हुम अपने ईमान का उस वक्त इज़्हार कर देना जब अल्लाह तआला तुम्हें हुक्मरान बना देंगे। शहज़ादे ने हैरान होकर पूछा कि क्या मुझे हुकूमत भी मिलेगी? फ्रमाया हाँ मेरे बातिन का नूर बताता है कि तुम्हें हुकूमत मिलेगी। लिहाज़ा शहज़ादे ने वादा कर लिया कि जिस

वक्त मुझे हुकूमत मिलेगी मैं अपने इस्लाम लाने का ऐलान कर दूँगा। अल्लाह तआला की शान देखिए कि तीस के बाद उस शहजादे को हुकूमत मिली तो उसने इस्लाम कुबूल करने का ऐलान किया। इस तरह पूरी दुनिया में ख़िलाफत और हुकूमत मुसलमानों के हाथ में आ

गई। इसी पर अल्लामा इकबाल रह० ने कहाः

है अयां शोरिश तातार के अफसाने से

पासवां मिल गए काबे को सनम ख़ाने से

#### सबसे बड़ी करामत, करामते मानवी

एक आदमी हज़रत जुनैद बग़दादी रह० के पास नौ साल तक रहा। एक दिन वह कहने लगा कि हज़रत मुझे इजाज़त दें, मैं किसी और शेख्न के पास जाता हूँ। उन्होंने पूछा ख़ैरियत तो है? वह कहने लगा कि हज़रत मैं नौ साल तक आपकी ख़िदमत में रहा और मैंने

आपकी कोई करामत नहीं देखी। हज़रत ने फ़रमाया कि आप बताएं कि नौ साल में मुझे कोई काम सुन्नत के ख़िलाफ करते देखा है? वह कहने लगा नहीं। फ़रमाने लगे इससे बड़ी और क्या करामत हो सकती है कि नौ साल में एक काम भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं किया। गोया यह सब करामतों से बड़ी करामत है। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 11/170)

#### धड़ बग़ैर सर के भागता रहा

तारीख़ में एक अजीब वाकिआ लिखा है कि जब शाह इस्माईल

शहीद रह० चारों तरफ़ से घेर लिए गए तो एक सिख ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताख़ी के अलफाज़ कहे और दूसरे ने उन पर तलवार तान ली। शाह इस्माईल रह० के दिल में इश्कें रिसालत की ऐसी कैफ़ियत थी कि आप ग़लत अलफ़ाज़ सुनकर तड़प उठे और आपने कसम खाई कि मैं उस वक्त नहीं मस्त्रा जब तक तेरा काम तमाम नहीं कर लूँगा। यह कहकर आपने उसके ऊपर खंजर लहराया मगर दूसरे सिख ने आप पर तलवार का वार किया। आप का सर तन से जुंदा हो गया और जुंदा होकर गिर गया। अजीब बात है क्योंकि बदन क्योंकि हरकत में आ चुका था और हाथ में खंजर था। लिहाज़ा बदन बग़ैर सर के उसके पीछे भागता रहा। जब सिख ने देखा कि बग़ैर सर के यह बदन मेरी तरफ भाग रहा है तो वह डर के मारे पीछे गिरा। आप उस के ऊपर गिरे और आपका खुंजर उसके सीने में पेवस्त हो गया। इस तरह अल्लाह रब्बुलइज्ज़त ने आपकी कुसम पूरी फरमा दी। हदीसे पाक में आता है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हाँ उनका वह अल्लाह रब्बुलइज़्जत उनकी क्सम को पूरा कर दिया करता है। (खुत्बात जुलफ़ुक्कार 6/90)

#### महबूबे ख़ुदा को सताने का अंजाम

एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाले जा रहे थे। सर्दी का मौसम था, बारिश भी थी। सामने से मियाँ-बीवी आ रहे थे। उन बुज़ुर्ग के जूते से एक दो छींटे उड़ीं और औरत के कपड़ों पर जाकर गिरीं। मियाँ ने जब देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा तू अंधा है, तुझे नज़र नहीं आता, तूने मेरी बीवी के कपड़े ख़राब कर डाले। गुस्से में आकर उसने उस अल्लाह वाले को एक थप्पड़ लगा दिया। बीवी बड़ी खुश

हुई कि तुमने मेरी तरफ़ से ख़ूब बदला लिया। फिर ख़ुशी-ख़ुशी दोनों घर चले गए। थोड़ी दूर आगे गए तो क्या देखते हैं कि एक हलवाई की दुकान है, हलवाई ने सोचा था कि आज सर्दी है लिहाज़ा आज मुझे अल्लाह का जो भी बंदा सबसे पहले नज़र आएगा मैं उसको अल्लाह के लिए गर्म दूध का एक प्याला ज़रूर पिलाऊँगा। अब वह इंतिजार में था। यह बुज़्र्ग जब उसके क़रीब से गुज़रे तो उसने ब्लाया, बिठाया और गर्म गर्म दूध का प्याला पेश किया, सर्दी तो थी सही उन्होंने वह गर्म दूध का पियाला पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दुकान से बहार निकलकर आसमान की तरफ देखा और कहा वाह अल्लाह! तेरी शान भी कितनी अजीब है, कहीं तो मुझे थप्पड़ लगवाता है और कहीं मुझे गर्म दूध के पियाले पिलवाता है। इतने में वह मियाँ बीवी घर के क़रीब पहुँच चुके थे। मियाँ सीढ़ियों पर चढ़ रहा था कि उसका पाँव अटका वह गर्दन के बल गिरा और वहीं उसकी मौत हो गई। बीवी ने कहा कि धोड़ी देर पहले एक वाक़िआ पेश आया था। उस बूढ़े ने कहीं इसके लिए बद्दुआ तो नहीं कर दी। लोग उनके पास आए और कहने लगे। उसने एक धप्पड़ मारा या आप माफ़ कर देते। आपने उसके लिए बद्दुआ कर दी। उन्होंने कहा नहीं मैंने कोई बद्दुआ नहीं की। बात असल में यह है कि उसको बीवी से मुहब्बत थी जब बीवी को तकलीफ पहुँची तो उसने बदला लिया। मुझसे मेरे परवरदिगार को मुहब्बत थी जब मुझे तकलीफ पहुँची तो मेरे परवरदिगार ने बदला ले लिया तो जब इंसान अपना मामला अल्लाह के सुपुर्व करता है तो अल्लाह तआ़ला बदला ले लिया करता है। - (खुत्बात जुलफुक्कार 5/59)

## औलाद व रिज़्क में भी बरकत

हजरत अनस रज़ियल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु

बरकत अता फ्रमा। महबूब की दुआ ऐसी कुबूल हुई कि मेरे पास इतना माल था कि सोने की ईटों को मैं लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े से तोड़ा करता था, माशाअल्लाह। फ्रमाते थे कि मेरे घर में दिरहम व दिनार का इतना ढेर लग जाया करता था कि उसके पीछे बंदा हुप जाया करता था। अल्लाह तआला तेरी शान, औलाद इतनी कि मैंने अपनी ज़िन्दगी में एक सौ से ज़्यादा पोते, पोतियाँ, नवासे, नवासियाँ आँखों से देखी, सुब्हानअल्लाह। महबूब दो जहाँ के गुम की इन्तिहा

वस्सलाम ने मुझे दुआ दी कि अल्लाह उसके रिज़्क और औलाद में

## एक रिवायत में आया है कि एक बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम

नबी अलैहिस्तलातु वस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो अल्लाह के महबूब ने महसूस किया कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ ग्मज़दा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील क्या मामला है कि आज मैं आपको ग्मज़दा देखता हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ महबूबे कुल जहाँ मैं अल्लाह के हुक्म से आज जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। उसके देखने की वजह से ऊपर ग्म के असरात हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि जिब्रील बताओ कि जहन्नम के क्या हालात हैं? अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के नबी जहन्नम के सात दर्ज होंगे। इनमें से जो सबसे नीचे होगा, उसके अन्दर अल्लाह तआला मुनाफ़िक़ों को रखेंगे जैसा कि कुरआने पाक में फ़रमाया गया है,

#### ﴿ إِنَّ الْمَنَافِقِينَ فِي النَّوْكَ ٱلْاسْفُلُ مِنَ النَّارِ. ﴾

उसके ऊपर वाले (छठे) दर्जे में अल्लाह तआला मुशरिक लोगों को डालेंगे, उससे ऊपर पाँचवे दर्जे में अल्लाह तआला सूरज और चाँद की पूजा करने वालों को डालेंगे, चौथे दर्जे में अल्लाह तआला आग को पूजने वालों को डालेंगे, उसके ऊपर तीसरे दर्जे में यहूदियों को डालेंगे, दूसरे दर्जे में ईसाइयों को डालेंगे। यह कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ख़ामोश हो गए। महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील! ख़ामोश क्यों हो गए हैं, बताओ के पहले दर्जे में कौन होंगे? अर्ज़ किया या रस्लुल्लाह! सबसे ऊपर वाले यानी

पहले दर्जे में अल्लाह तआला आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे!
जब आपने ये सुना कि मेरी उम्मत के गुनाहगारों को भी जहज़म
में डाला जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुत गृमगीन हो
गए और आपने अल्लाह के हुज़ूर दुआएं मांगनी शुरू कर दीं।
किताबों में लिखा है कि तीन दिन ऐसे गुज़रे कि अल्लाह के महबूब
मिलद में नमाज़ पढ़ने के लिए तश्रीफ़ लाते, नमाज़ पढ़कर हुज़्रे मे
तश्रीफ़ ले जाते और हुज़्रा बंद कर लेते, हुज़्रे अंदर परवरियार के
सामने आह व ज़ारी में मशगूल हो जाते। सहाबा किराम हैरान होते
कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क्या ख़ास कैफियत है कि किसी
से बातचीत भी नहीं करते और नमाज़ पढ़ने के बाद हुज़्रे की तन्हाई
इिक्तियार फरमा लेते हैं। घर में भी तश्रीफ़ नहीं ले जा रहे हैं, यह
क्या मामला बना?
जब तीसरा दिन हुआ तो सैय्यदना अबूबक्र रिजयल्लाह अन्ह से

बरदाश्त न हो सका। वह आपके हुज्रे मुबारक पर तश्रीफ़ लाए और दस्तक दी और 'अरसलामु अलैकुम लब्बेक या रस्लुल्लाह' यानी अल्लाह के महबूब मैं हाज़िर हूँ लेकिन अन्दर से कोई जवाब न मिला तो हज़रत सिद्दीके अकबर वापस चले गए और उन्होंने रोते हुए जा कर हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु से कहा, उमर! नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वक्त मेरे सलाग का जवाब अता नहीं फ्रमाया। लिहाज़ा आप जावें शायद जवाब मिल जाए। लिहाज़ा हज़रत उमर

रज़ियल्लाहु अन्हु हुज्रे मुबारक के दरवाज़े पर आए। उन्होंने भी ऊँची

अहले दिल के तड़पा देने वार<sup>े</sup> वाकि<sub>णित</sub> 274 आवाज़ से तीन बार सलाम किया मगर नबी अलैहिस्सला ुवस्सला की तरफ से कोई जवाब की आवाज़ नहीं आई तो यह भी यही सम्बो

कि अभी दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं है। लिहाज़ा वह भी <sub>बापत</sub> तश्रीफ़ ले गए। वापसी पर उनकी मुलाकात हज़रत सलमान फ़ारती रिजयल्लाह अन्हु से हुई। हजरत उमर रिजयल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा

सलमान! आपके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशहि फ्रमाया, ﴿سلمان ساهل البيت ﴿ 'सलमान तो मेरे अहले बैत में हैं इसलिए आप जाएं हो सकता है कि आपकी वजह से अल्लाह तआला दरवाज़ा खुलने का सबब बना दे तो उन्होंने भी आकर सलाम किया लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ़ से कोई जवाब न मिला। उसके बाद हज़रत अली रिज़यल्लाहु अन्हु से कहा गया। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने सोचा कि मैं इस बारे में कोई और हल क्यों न करूँ। इसलिए वह खुद दरवाज़े पर जाने के बजाए अपने घर तश्रीफ ले गए और अपनी मोहतरम बीवी् हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रसाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तीन दिन से ऐसी कैंफ़ियत है कि आप हुज़्रे की तन्हाई में हैं। जब मस्जिद में तश्रीफ़ लाते हैं तो चेहरा-ए-अनवर पर गाम के आसार होते हैं, आँखे आबदीदा महसूस होती हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी से कुछ बात भी नहीं फ़रमाते। लिहाज़ा आए जाएं और दरवाज़ा खटखटाएं। हो सकता है कि आपकी वजह से दरवाज़ा खोल दिया जाए तो सैय्यदा फ़ातिमा रज़ियल्लाह अन्हा तश्रीफ़ लायीं और उन्होंने भी आकर नबी अलैहिस्सलात् वस्सलाम को सलाम किया। आख़िरकार नबी सल्ललाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आवाज़ पर दरवाज़ा खोला और अपनी बेटी को अंदर बुला लिया। फातिमा ने पूछा ऐ अल्लाह के महबूब। आप पर क्या कैफियत है कि तीन दिन से आप मजलिस में भी तश्रीफ

फ़रमा नहीं होते, हुज़्रे की तन्हाई को इख़्तियार किया हुआ है और

चेहरा-ए-अनवर पर भी गृम के आसार हैं। उस वक्त नबी अलैहिस्सलात् वस्सलाम ने यह पूरी बात बताई कि मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाभ ने आकर बताया कि मेरी उम्मत के कुछ गुनाहगार लोग जहञ्रम में जाएंगे, फ़ातिमा! मुझे अपनी उम्मत के उन गुनाहगारों का गुम है और मैं अपने मालिक से फ़रियाद कर रहा हूँ कि वह उनको जहन्नम की आग से बरी फ्रमा दे। वह कहकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर लम्बा सज्दा किया, यहाँ तक कि उस सज्दे में भी रोते रहे। आख़िरकार अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से वादा आ गया कि ऐ महबूब, ﴿ وَرَاسُوفُ يَعَظِيْكُ رَبِكُ فَشَرَهُ ﴾ कि अल्लाह तआला आपको इतना अता कर देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इर्शाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मुझसे वादा कर लिया है। लिहाज़ा वह क्यामत के दिन मुझे राज़ी करेगा और मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं हूँगा जब तक मेरा आख़िरी उम्मती भी जन्नत में नहीं चला जाएगा, सुब्हानअल्लाह। इसके बाद नवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तश्रीफ् लाए।

#### अंघा भी चिराग लेकर निकला

एक अंधा था। अपने सर के ऊपर पानी का घड़ा रखकर जा रहा था। रात का वक्त था लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि रात के अंधेरे में वह अधा अपने हाथ में एक चिराग भी लिए जा रहा था। किसी ने दूसरे आदमी ने उसे देखा तो वह बड़ा हैरान हुआ। यह कहने लगा कि आपको तो क्दमों के हिसाब से रास्तों का वैसे ही पता है। आपको इस रोशनी की ज़रूरत नहीं है तो आप हाथ में चिराग लिए क्यों जा रहे हैं? वह अंधा कहने लगा कि आपने सच कहा, मुझे वाकई चिराग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने रास्ता अपने कदमों से इतना नापा हुआ है कि मैं क़दमों से पहचान कर सीधा मंज़िल पर पहुँच जाऊँगा, अलबता मैं जो चिराग लिए फिरता हूँ यह आँख वालों के लिए है। ऐसा न हो कि कोई आँख वाला अंधेरे में चल रहा हो, उसे नज़र न आए और वह मुझसे टकरा जाए और मेरा घड़ा टूट जाए। इसलिए मैं अपने घड़े की हिफाज़त की ख़ातिर आँख वालों को चिराग दिखाता फिर रहा हूँ तो हमें भी चाहिए कि कि हम अपनी कीमती दौलत 'ईमान' की हिफाज़त करें। चिराग मआरिफ़त हासिल करें ताकि नफ़्स व शैतान और गुनाह हम से न टकराएं और हम महफ़्ज़ रहें।

#### शाह अब्दुल अज़ीज़ रह० का तर्ज़ेअमल

शाह अब्दुल अज़ीज़ रह०, शाह वलीउल्लाह साहब रह० के बेटे और जानशीन थे। वह खुद भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे और उनके शागिर्द भी वक्त के अकाबिरीन में से बने। अल्लाह रब्बुलइज्ज़त ने उनसे दीन का बहुत ज़्यादा काम लिया। एक वक्त था जब पाक व हिंद में उनका फुतुवा चला करता था। देहली की जामा मस्जिद से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर उनका मंदरसा और घर था। उन्होंने अपने घर में एक मस्जिद बनाई हुई थी जिसे 'मस्जिदे बैत' कहते थे। पढ़ने पढ़ाने की मसरूफ़ियत की वजह से वह अक्सर नमाज़ें वहीं पढ़ा करते थे मगर जुमा मुबारक की नमाज़ जामा मस्जिद में जाकर पढ़ते थे। उनके मुरीदीन उनकी ज़ियारत के लिए तड़पते थे। अल्लाह तआला ने उनको बहुत ज़्यादा हुस्न व जमाल अता फ़रमाया था। उनका चेहरा ऐसा मुनव्वर था कि लोग देखने के लिए आते थे। अलबत्ता जब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आते थे उस वक्त लोग उनका दीदार करते थे। उनके एक ख़ादिम का नाम फुसीहुद्दीन था। वह हज़रत को जुमा पढ़ाने के लिए जाया करता था।

फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब हज़रत शाह साहब रह० जुमा

पढ़ने बाज़ार जाते तो बाज़ार से गुज़रते हुए अपने चेहरे पर घूंघट की तरह हमाल डाल लेते थे। अब देखने वालों को चेहरा भी नज़र नहीं आता था। लोग उनके ख़ादिम को कहते कि जी हम तो दीदार से भी महरूम हो जाते हैं। ख़ादिम अगर पुराने हों तो फिर कभी-कभी बेतकल्लुफ़ी भी हो जाती है। लिहाजा एक दिन फसीहद्दीन ने मौका पाकर अर्ज़ किया, हज़रत! सारा हफ़्ता लोग वैसे ही इतिज़ार में रहते हैं और जब आप जुमा के लिए जाते हैं तो चेहरे पर रुमाल डालकर ु उनको दीदार से महरूम कर देते हैं। हज़रत भी चल रहे थे और वह भी साथ-साथ चल रहे थे जब उसने बात की तो हज़रत शाह साहब ने अपना रुमाल उतारकर फसीहुद्दीन के सर पर रख दिया। वह थोड़ी सी देर बाद चक्कर खाकर गिर गया। लोगों ने उसे ज़मीन से उठाया और जब होश आया तो पूछने वाले ने पूछा कि जी आपके साथ क्या हुआ? वह कहने लगा जैसे ही शाह साहब ने अपना रुमाल भेरे सर पर डाला तो मुझे भरे बाज़ार के अंदर इंसान तो कम नज़र आए लेकिन कुत्ते, बिल्ली और ख़िन्ज़ीर ज़्यादा चलते नज़र आए। उनके अंदर की शक्लें उसको कश्फ़ की सूरत में नज़र आ गर्यी। यह तो अल्लाह रब्बुइलज़्ज़त का करम और एहसान है कि उस परवरदिगार ने गुनाहों में बदबू नहीं बनाई जिसकी वजह से आज हम आराम से महफ़िलों में बैठकर ज़िन्दगी गुज़ारते हैं।

(खुत्बात जुलफ़ुक्कार 12/126)

### पुरसुकून ज़िन्दगी का राज़

अमरीका में मुझे एक कंपनी डायरेक्टर मिला। वह पीएचडी था। कहने लगा मैं पाकिस्तान गया हूँ और मैंने वहाँ एक अजीब बात देखी। मैंने कहा बताओ वह कौनसी बात है? कहने लगा कि पाकिस्तान एक ऐंसा मुल्क है जहाँ कार और ऊँट एक ही सड़क पर

(खुत्वात जुलफुक्कार 5/100)

चलते हैं। मैंने कहा वाकई आप ठीक बात कह रहे हैं। वह कहने लगा मैं एक दूसरी बात भी करता हूँ। मैंने कहा वह क्या है? कहने लगा, मैंने वहाँ ग़रीब लोगों को देखा कि उनके कपड़े फटे पुराने होते

हैं, उनके चेहरों से अंदाज़ा होता है कि उन्हें खाना भी ठीक नहीं मिलता, उनके पास नहाने के लिए चीज़ें भी पूरी तरह नहीं, उनके घर का मैयार भी इतना अच्छा नहीं लेकिन मैं यह देखकर हैरान होता था कि उनके चेहरों पर सुकून होता था। वह सब रोत को मीठी नींद सोते थे। कहने लगा मुझे यह बताएं कि इसकी क्या वजह है? मैंने कहा यह इस्लाम की बरकत है।

#### डाक्टर अब्दाल कैसे बन गए

हज़रत शाह ज़्ज़वार हुसैन शाह रह० से इस आजिज़ ने एक वाकिआ खुद सुना। उनके दौर में एक एमबीबीएस डाक्टर साहब का एक मज्जूब के पास उठना बैठना था। वह मज्जूब फ़ौत होने लगा तो उनको कोई चीज़ खाने को दे गया। उन्होंने वह चीज़ खाई तो वह भी मज्ज़्ब बन गए। अब यह एमबीबीएस डाक्टर बग़ैर अज़ारबंद के सिर्फ़ एक पाजामा पहनने लग गए। हालत यह थी कि पाजामा हाथ में लेकर चलते फिरते थे। वह डाक्टर साहब एक हकीम साहब के पास आते जाते थे।

हज़रत ने फ़रमाया कि एक बार हम भी हकीम साहब से मिलने गए तो ऊंपर डाक्टर साहब भी आ गए। हकीम साहब ने डाक्टर साहब को देखकर फ़रमाया कि ज़रा मसरूफ़ हूँ, मिलने वाले बैठे हैं

इसलिए थोड़ी देर तश्रीफ़ रखें। उन्होंने इशारा किया ठीक है। उसके बाद वह हमारे पास ही बैठ गए। मैं हैरान था कि जब मैं उनकी तरफ देखता तो इधर उधर देखने लगते और जब मैं इधर उधर देखता तो फ़ौरन मेरा चेहरा देखना शुरू कर देते। थोड़ी देर के बाद हर्न हकीम साहब के कागुजों में से एक कागुज़ उठाया और क्लम तंकर कुछ गुनगुनाने भी लगे और लिखने भी लगे। जब मैंने उनकी गुनगुनाहट पर थोड़ी सी तवज्जेह दी तो मुझे महसूस हुआ कि वह अरबी के बहुत ही अजीब अश्आर पढ़ रहे हैं। समझ में नहीं आती थी मगर उसकी सुर ऐसी थी कि उससे मैंने पहचान लिया कि मुहब्बते हलाही के अश्आर गुनगुना रहे हैं हालाँ।के एमबीबीएस डाक्टर को अरबी से क्या वास्ता? यह बेचारा तो टिट मिट पढ़ते हैं।

अब मैं जाता हूँ। हकीम साहब ने कहा डाक्टर साहब क्या बात है
आप इतने दिन से हमारे पास नहीं आए? डाक्टर साहब कहने लगे,
"अब हम दाल हो गए हैं।" यह कहकर डाक्टर साहब चले गए, बाद
में हकीम साहब ने सैय्यद ज़वार हुसनैन शाह रह० से अर्ज़ किया,
क्या आपको पता चला कि यह क्या कह गए हैं? हज़रत ने फरमाया
कि मैं तो नहीं समझ सका। हकीम साहब कहने लगे कि यह कह गए
हैं "अब हम दाल हो गए हैं।" मतलब यह है कि अब मैं अब्दाल
बन गया हूँ। सही बताने के बजाए कि हम अब्दाल हो गए हैं, उसने
अब को पहले कहा और दाल को बाद में। हज़रत रह० फ़रमाते हैं
कि मुझे भी हैरानी हुई कि वाकई बात तो ऐसी ही कर गया है लेकिन
हकीम साहब ने इशारा समझ लिया।
फिर उसके बाद उन्होंने एक लैंस मंगवाया जो हरूफ़ को बड़ा

करके दिखाता है। उसकी मदद से देखा कि तो मैं हैरान रह गया कि ज़ाहिरन तो नज़र आता था कि उन्होंने ऐसे ही निशान से बना दिए हैं लेकिन जब उसे बड़ा करके देखा तो पता चला कि कि अरबी का शेर इतना ख़ूबसूरत लिखा हुआ था कि ऐसा तो कोई का तिब भी नहीं लिख सकता था।

(खुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 5/150)

#### ख़्वाजा निज़ामुद्दीन रह० की मुलाकात

ष्ट्रवाजा निजामुद्दीन रह० को जब ख़िलाफ़त मिली तो उन्होंने हज़रत ख़्वाजा रसन रह० के मज़ार पर चालीस दिन तक ऐतिकाफ़ किया। इस दौरान उन्होंने फूलों की एक बेल देखी जो ताज़ा-ताज़ लगाई गई थी। वह बेल कुछ दिनों में बड़ी हो गई। एक दिन जब देखा कि फूल भी लग चुके हैं तो दुआ मांगी, रब्बे करीम! इतने दिनों में तो एक बेल पर भी फूल लग गए, मैं तेरी इबादत में यहाँ बैठा हूं, ऐ अल्लाह! मेरे अंदर भी तक़्वे के फूल लगा दे। उनकी दुआ ऐसी कुबूत हुई कि चालीस दिन पूरे करके जब निकले तो रास्ते में एक मज़्बूब से मुलाकात हुई। उसने तवज्जेह दी और आपका मामल कुछ और ही बन गया।

#### एक मज़्रूबा तन्दूर में कूद पड़ी

ख़्जाजा अब्दुल ख़ालिक गुजदवानी रह० इमाम मालिक रह० की औलाद में से थे और हमारे सिलसिल-ए-आलिया नक्शबंदिया के बड़े बुज़ुर्ग थे। उनका घर बुख़ारा से अठ्ठारह किलोमीटर के फ़ासले पर गुजदावान में था। एक बार कहीं जा रहे थे कि एक मज्जूबा ने देख लिया। उसके जिस्म पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। जैसे ही उन्हें देखा उसी वक्त उसने एक तन्दूर में छलांग लगा दी हालांकि जलने के बाद उसमें अंगारे मौजूद थे। जब ख़्जाजा अब्दुल ख़ालिक गुजदवानी रह० बसे तो गए तो वह तन्दूर से बाहर निकली। लोगों ने पूछा कि तो वैसे तो नगी फिरती है और उनको देखकर तूने तन्दूर में छलांग लगा दी। वह कहने लगी हाँ बड़ी मुद्दत के बाद एक मर्द नज़र आया। मर्द से पर्दा करने का हुक्म है इंगरों और जानवरों से तो पर्दा करने का हुक्म है इंगरों और जानवरों से तो पर्दा करने का हुक्म है इंगरों और जानवरों से तो पर्दा करने का हुक्म नहीं दिया गया।

#### 

﴿ لا اله الا الله محمد رسول الله

ईमान व यक्रीन

और

इस्तिकामत

# ईमान व यक्नीन व इस्तिकामत

## कितमे के बग़ैर नेकियाँ वर्बाद क्यों?

बाहर के मुल्म में एक आदमी कहने लगा कि अगर कोई सिर्फ किलिमा पढ़ ले तो क्या वह जन्नत में जाएगा? फ़क़ीर ने कहा हाँ इन्शाअल्लाह जन्नत में जाएगा, गुनाहगार होगा तो उसको सजा मिलेगी, फिर भी आख़िर में जन्नत में जाएगा। उसने कहा अगर एक आदमी कलिमा न पढ़े? फ़क़ीर ने कहा कि वह जन्नत में नहीं जाएगा। कहने लगा अगर किलमा न पढ़े और बड़ा नेक हो मसलन उसने रोशनी ईजाद की, बल्ब का ईजाद करने वाला बना, मेहमान-ख़ाने बनवाए, अच्छे काम किए फिर भी वह इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। फ़क़ीर ने कि फिर भी नहीं जाएगा। उसने कहा देखिए यह कितनी ना इंसाफी है, क्या इस्लाम में अदल नहीं? फकीर ने कहा क्यों? कहने लगा एक आदमी गुनाहगार है, कलिमा पढ़ लेता है। उसको जन्नत में भेज रहे हैं लेकिन एक आदमी सारे अच्छे काम करता है सिर्फ़ किलमा नहीं पढ़ता तो उसे जहत्रम में भेज रहे हैं। फ़क़ीर ने कहा भाई उसूल तो यही है। कहने लगा यह उसूले फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। फ़क़ीर ने कहा देखो भाई हम जो आज हिसाब किताब पढ़ते हैं जिस पर हमारे साइंस की बुनियाद है। जिस पर हम कहते हैं कि फ़ितरत के क़ानून लागू हैं, उसकी मिसाल दी जाती है, मान ली कौई आदमी अगर एक का अदद लिख देता है और फिर उसके दाईं तरफ़ ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो लिखता चला जाता है तो हर ज़ीरो जो लगती चली जाएगी तो वह उसकी कीमत को बढ़ाती चली जाएगी, जितने ज़ीरो लगाते जाएंगे कीमत बढ़ती चली जाएगी। अगर

यह आदमी एक लगाना भूल गया या नहीं लगाता तो और सिर्फ़ ज़ीरो जीरी लगाता चला जाता है और कहता है देखो जी मैंने तो दस अरब जीरो लिख दी है तो इसकी कीमत तो जीरो ही है। कहा जाएगा कि इन तमाम ज़ीरो की कीमत तो इस एक की वजह से होनी चाहिए थी। जब आपने एक ही न लिखा तो अब चाहे जितनी मर्ज़ी ज़ीरो लिखते रहे उसकी कोई कीमत नहीं। इसी तरह जो एक अल्लाह को नहीं मानता तो उसके कामों की कीमत भी ज़ीरो होती है। जब तक एक अल्लाह वाहदह ला शरीक को न माने। वह कहने लगा बात तो आपने ठीक की, मुझे बात समझ में आ गई। फ़क़ीर ने कहा अच्छा अब एक दूसरी मिसाल समझें कि जो इंसान कलिमा पढ़ लेता है तो वह गोया अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के ख़ालिक़े काएनात, मालिके काएनात और वाहदहु ला शरीक होने का इक्सर कर रहा होता है। यह ऐसा ही है जैसा कि किसी मुल्क के अंदर रहे और बादशाह की बादशाहत को तसलीम कर ले मगर गुनाहगार हो तो बादशाह थोड़ी बहुत सज़ाएं देता रहता है या उसको तंबीह करता रहता है मगर उसको अपना शहरी बनने का मौका देता है। एक आदमी बादशाह का गृद्दार हो और कहे कि बादशाह को तसलीम ही नहीं करता। वह तो उसे फिर कभी भी अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देगा। कहेगा कि इस आदमी का फ़ौरन सर काट देना चाहिए। बात ऐसी ही है कि अल्लाह . रब्बुलइज़्ज़त ने हम लोगों को कलिमे की नेमत अता की है। अल्लाह (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 1/191) का तसव्वर बड़ी नेमत है।

#### हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के इंग्राची क्रान्टिशान के कुछ किस्से

## ईमानी वाकिआत के कुछ किस्से

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों में घिरे खड़े हैं। ज़ादूगरों ने

अपनी रस्सियाँ डालीं जो साँप बन गयीं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ लपकने लगीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा (छड़ी) है। अब ऐसे हाल में अक्ल से पूछें कि एक आदमी के पास छड़ी है और वह साँपों में घिर खड़ा है, क्या करना चाहिए? अक्ल कहेगी कि उस छड़ी को मज़बूती से अपने हाथ 🛊 पकड़ लेना चाहिए फिर जो साँप उसके करीब आए उसके सर फ मारना चाहिए। यही तरीका है कामयाबी का और अगर अल्लाह तआला से पूछें कि क्या करना चाहिए? तो फ्रमाया कि ऐ मेरे प्यारे मूसा! आप अपनी छड़ी को ज़मीन पर डाल दें। इस मौके पर अक्ल कहेगी कि क्या कर रहे हो? यह तो अपनी मौत को दावत देने जैस है। यही उम्मीद की आख़िरी किरन थी और उसे भी छोड़ रहे हो लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआ़ला की रबूबियत पर यकीन रखते हुए ख़बर के सस्ते पर क़दम उठाया, नज़र के सस्ते पर नहीं उठाया। अपनी छड़ी को ज़मीन पर डाल दिया। वही छड़ी एक बड़ा साँप बन गया और उन सब साँपों को खा गया। अल्लाह

तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाबी अता फ़रमा दी।

2. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरियाए
नील के किनारे पहुँचे। पीछे से फ़िरऔन अपनी फ़ौजों लेकर आ
गया। आगे दरिया बह रहा है और पीछे फ़िरऔन की फ़ौजें हैं।

#### ﴿قَالَ اصحابِ موسىٰ انا لممتوكون. ﴾

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, अब पकड़े गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ﴿كُلُ ﴿ हिर्गिज़ नहीं ﴿نَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ मेरा रब मेरी परविरिश करने वाला, मेरा परवरिवार, मेरी ज़ल्सतों को पूरा करने वाला मेरे साथ है। ﴿نَا عَلَيْهُ वह मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा, वह ज़ल्सर मेरी मदद फुरमाएगा। ऐसी सूरत में अक्ल की तरफ रुजू

करें, अक्ल से पूछें कि क्या करना चाहिए? अक्ल जवाब देगी कि अगर आदमी के सामने दरिया हो, किश्ती भी पास न हो और आदमी के पीछे दुश्मन की फ़ौज़ भी हो तो ऐसी सुरत में डंडे को मज़बूती पकड़ना चाहिए और जब फौज करीब आए तो उसके सिपाहसालार के सर पर डंडा मारना चाहिए। हो सकता है उसके सर पर लग जाए और वह मर जाए और अगर ख़बर से पूछें कि क्या करना चाहिए ऐ मेरे नबी अलैहिस्सलाम! आप छड़ी को पानी ﴿ان اضرب بعصك البحر﴾ पर मारिए। अक्ल यह सुनती तो चिल्लाती है, चीख़ती है कि पानी में मारने से क्या बनेगा! मारना है तो फिरऔन के सर पर मारो लेकिन हजरत मुसा अलैहिस्सलाम ने नज़र के रास्ते पर कदम नहीं उठाया बल्कि ख़बर के रास्ते पर क़दम उठाया। जैसे ही पानी के ऊपर छड़ी को मारा तो उसमें बारह रास्ते बन गए। अब उनकी क़ौम उसे पार कर गई। सैकड़ों सालों के तज़्रिबे वहाँ घरे के घरे रह गए। सारी दुनिया जानती है कि पानी सतह बराबर रखता है मगर जब अल्लाह -तआला का हुक्म आया तो पानी ने बराबर रखने वाली सिफ्त ही छोड़ दी।

3. हज़रत भूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर एक वादी में पहुँचते हैं। वहाँ पीने के लिए पानी नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा ऐ अल्लाह के नबी! हमारे पास तो पीने के लिए पानी नहीं हम क्या करें? ऐसी सूरतेहाल में अक्ल से पूछें क्या करना चाहिए? अक्ल कहेगी कि इंडा है तो चलो उसी का बेलचा बना लो और उस से ज़मीन खोदना शुरू कर दो। ज़मीन खोदते खोदते कुँआ बन जाएगा मगर ख़्याल रखना कि ज़ोर से बेलचा न मारना कि इंडा टूट ही जाए। इसलिए रेगिस्तान में कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ख़बर के रास्ते को मालूम किया तो हुक्म मिला कि को ज़पनी छड़ी से पत्थर पर खोट मारिए। अक्ल से

पूछें तो अक्ल चीख़ेगी और चिल्लाएगी कि छड़ी को पत्थर पर मारने से क्या फायदा? ज़मीन ही खोद लेते तो बेहतर था कि उससे पानी निकलने की उम्मीद थी मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी को पत्थर पर मारा और अल्लाह तआला ने उससे चश्मे जारी फरमा दिए। अक्ल छड़ी की खड़ी देखती रह गई।

 हज्रस्त मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। एक इस्राईली और फिरऔनी लड़ रहे हैं। फिरऔनी ना हक इस्राईली पर ज़ल्म कर रहा है। उन्होंने इसराइली को छुड़ाने के लिए फिरऔनी को घूँसा मारा। नबी की ताकत चालीस मर्दों के बराबर होती है, هُنركزه مرسىٰ نقضى मुक्का लगते ही फ़िरऔनी मर गया और दूसरा भाग गया। उनकी कौम का वही बंदा अगले दिन किसी और से लड़ रहा था। हज़रत मुसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि कल तू उससे लड़ता वा आज इससे लड़ता है, लगता है तू ही शराती है। वह तो कल का मंज़र देख चुका था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के ने हमेशा की नींद सुला दिया था। कहने लगा, मुझको भी कृत्ल करना चाहता है इस तरह क़ीम क़िब्ती के क़त्ल का पता चल गया। फ़िरऔन को भी ख़बर मिल गई कि उस आदमी को मूसा अलैहिस्सलाम ने कृत्त किया हैं। लिहाज़ा फि्रऔन ने अपनी एसेम्बली की बैठक बुलाई और एसेम्बली के मिम्बरों से मशवरा करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। सबने कहा उसको कुला कर दो। उनमें से एक बंदा हज़्रत मूसा अलैहिस्सलाम के हक में मुख्लिस था। वह जल्दी के रास्ते से भागता हुआ आया और कहा अमीरों ने तय कर लिया है कि आपको कुत्ल कर दिया जाए। आप यहाँ से किसी और जगह तश्रीफ़ ले जाएं। ﴿ فِلْحَرِجِ مِنْهَا خَالِفاً يَتِرَقْبِ ﴾ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल खड़े हुए, ख़ौफ़ था दिल में। तबई ख़ौफ़ का होना नबी के शान के ख़िलाफ़ नहीं होता। पीछे मुड़कर देखते हैं कि कहीं फ़िरऔन

की फ़ौज न आ जाए। दिल में कह रहे थे ﴿وَرِبَا الْعَالِمِينَ الْعَالِمِينَ ﴾ ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे ज़ालिमों की क़ौम से निजात अता फ़्रमा दे। इस ख़ौफ़ में किसको पुकारा? कि ऐ अल्लाह मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाले, मेरे ऊपर ख़ौफ़ है तू उसको अमन में बदल दे।

5. इसके बाद मदयन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ एक बड़ा कुँआ था। उस पर भारी पत्थर रखा जाता था। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि लोग बकरियों को पानी पिला रहे हैं। दो लड़िकयाँ दूर खड़ी हैं। उनसे पूछा कि तुम अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलातीं। कहने लगीं हम नहीं पिला सकती जब तक ये पिलाकर न चलें जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए इधर भी ऊँच-नीच है, अद्ल व इंसाफ़ की ज़िन्दगी यहाँ भी नहीं है। जब वे पत्थर रखकर चले गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए और इतने भारी पत्थर को एक तरफ़ उलट दिया। उनकी सारी बकरियों को पानी पिला दिया और उसके बाद दोनों लड़िकयाँ अपने घर चली गयीं।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेल खड़े हैं। न घर न दर, पेड़ के नीचे आते हैं और कहते हैं.

﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَتِيْرٍ ﴾

ऐ मेरे परवरिदगार! तू जो कुछ ख़ैर नाज़िल करे मैं उसका मुहताज हूँ।

किस लफ़्ज़ से दुआ मांगी? रब के लफ़्ज़ से। अल्लाह ताआला ने दुआ सुबूल फ़रमा ली। अब घर का इंतिज़ाम भी हो रहा है, बीवी का इंतिज़ाम भी हो रहा है। जब ये घर गर्यी तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने देखा कि बकरियाँ ख़ूब छककर आई हैं तो वजह पूछी। बच्चियों ने बताया कि हमने एक आदमी देखा وَالْمُونُ فَا فَالَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

पास ले आओ। लड़की वापस आई कि मेरे अब्बा जान आपको बुला रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़की के साथ जाते हैं। तफ़्सीर में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लड़की से कहा, में रास्ता नहीं जानता लेकिन तू अगर मेरे आगे चलेगी तो मुमिकिन है कि तेरे क़दमों पर मेरी नज़र पड़ जाए। मैं यह भी पसन्द नहीं करता तू मेरे पीछे चल और मैं तेरे आगे चलूँगा अगर मैं ग़लत रास्ते पर जाने लगूँ तो तू मुझे पीछे से बता देना। अल्लाह के नबी का अमल देखें यह है नबी की असमत, सुब्हानअल्लाह। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ निकाह कर दिया। अल्लाह ने घर भी दे दिया और घर वाली भी दे दी। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 2/75-79)

#### सैय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम की माँ

#### का ईमान अफ्रोज़ वाकिआ

आपको एक ईमान बढ़ाने वाला वाकिआ सुनाता हूँ। उसे ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह तआ़ला इर्शाद फ्रमाते हैं:

واوحينا الى مومنى ان اوضعيه فاقا شخفت عليه فائقيه فى اليم ياشغنوه عدوولى وعدو له ولا تتحافى ولا تحزنى انا وادوه اليك وجاعلوه من الموسلين. (سورةالتمس)

और हमने 'वही' की मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कि तुम अपने बच्चे को दूध पिलाओ और अगर तुम्हें इसके बारे में डर लगा कि फ़िरऔन के फ़ौजी इसको करल कर दें तो तुम इसे पानी में डाल देना और फिर आगे फ़रमाया कि इसको जो पकड़ेगा वह मेरा भी दुश्मन होगा और इसका भी दुश्मन होगा और साथी तसल्ली भी देते हैं कि इरना भी नहीं है और गुमज़दा भी नहीं होना। हम इसे तेरे पास खौटाएंगे और हमें तो इसे रसूलों में से बनाना है।

मोच सकती थीं कि ऐ अल्लाह! अर्गर आपने इसको रसूलों में से बनाया है तो फिरऔन का कोई फ़ौजी इधर आ ही न सके या ऐ अल्लाह! मैं इसे किसी गुफा में रख आती हूँ और उधर कोई जा ही न सके या मैं इसे घर की छत पर रख देती हूँ ताकि बच्चा महफ़्ज़ रह सके। मगर अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि बच्चे को पानी में डालना। अक्ल कहती है कि पानी में बच्चा डूब जाएगा। अच्छा उसको संदूक में डालती हूँ। संदूक में डालेगी तो उसके अंदर पानी भर जाएगा। अगर सारे सुराख़ बंद करें तो हवा के अंदर न जाने की वजह से आक्सीजन नहीं मिल सकेगा जिसकी वजह से बच्चा मर जाएगा। अक्ल कहती है कि या तो यह पानी की वजह से मरेगा या हवा न होने की वजह से मरेगा। तेरा बच्चा बाकी नहीं बचेगा। लेकिन उस औरत ने अल्लाह तआला के वादे पर मरोसा किया और अपने जिगर के टुकड़े को दरिया के अंदर डाल दिया और वापस आ गई। अल्लाह तजाला की शान देखिए कि फिरऔन अपनी बीदी के साथ दरिया के किनारे टहल रहा था। चार सौ गुलाम उसके आगे पीछे और इर्द-गिर्द थे। उन्होंने जब संदूक को देखा तो उंठा लिया और फ़िरऔन के सामने पेश कर दिया। जब संदूक खोला गया तो उसमें बच्चे को पाया। अल्लाह तआला फ्रमाते हैं الله عاملات المالية के ए प्यारे मूसा! हमने आपके चेहरे पर तजल्ली डाल दी थी। गोया अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहराए अक़्दस को जेबाई अता करके ऐसा दिलकश बना दिया था कि जो भी देखता वह दिल दे बैठता। लिहाज़ा जैसे ही फि्रऔन की बीवी ने देखा तो कहने या यह हमें नफ़ा पहुँचाए या हम इसे बेटा बना लें।

बीवी की बात सुनकर फिरऔन ने सोचा कि जब हम इसे बेटे की तरह पालेंगे तो फिर यह तो हमारी हुकूमत हमसे नहीं छीनेगा क्योंकि हमारे एहसानों में दबा हुआ होगा। उसने कहा, ठीक है इसको कुल नहीं करते। उसकी अक्ल ने उसे धोका दे दिया। हज़ारों बच्चों को कृत्ल करने वाला कितने आराम से धोका खा रहा है।

विताबों में लिखा है कि फिरऔन की बीवी ने जब यह सुना तो यह खुश हो गई और कहने लगी ﴿الرَّهُ عَلَى لَهُ لَكُ اللهُ कि यह मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है। फिरऔन ने उसके जवाब में कहा المُورِنَّ عَلَى लेकिन मुझे इस की ज़रूरत नहीं। "रुहुलमानी" में लिखा है कि जब फिरऔन की बीवी ने कि कहा था, उस वक्त अगर फिरऔन बदबख़ा सिर्फ़ हाँ कह देता तो उस हाँ की बरकत से अल्लाह तआ़ला उसको भी ईमान लाने की तौफ़ीक नसीब फरमा देता।

फ़िरऔन की बीवी (आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा) क्योंकि खुश हुई

थीं इसलिए फिरऔन ने उनकी खुशी की वजह से वहाँ पर मौजूद चार सौ गुलामों को आज़ाद कर दिया था। तफ़्सीर में एक अजीब नुक्ता लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अभी बचपन में थे मगर जब वहाँ पहुँचे तो चार सौ गुलामों की आज़ादी का सबब बन गए। इस तरह अल्लाह वाले जिस आबादी में चले जाते हैं उस आबादी के लिए नफ़्स और शैतान की गुलामी से आज़ादी पाने का सबब बन जाया करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महल में ले जाया गया तो उन्हें दूध पिलाने के बारे में फ़िक्र होने लगी। औरतों ने उन्हें दूध पिलाना चाहा मगर उन्होंने दूध न पिया। अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं

और हमने उन पर दूसरी औरतों का दूध हराम फ्रमा दिया था। फ्रिऔन बड़ा परेशान हुआ कि बच्चा दूध नहीं पीता। उसने कहा, कुछ और औरतों को बुलाओ। लिहाज़ा कई

औरतों को बुलाया गया लेकिन बच्चे ने किसी का भी दूध न पिया। फिरऔन और ज़्यादा परेशान हुआ। इसी हालत में रात गुज़र गई।

इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल थीं। दुखः और गम के साथ सुबह की। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं ﴿الله على الله ﴿الله على الله ﴿ अगर हम उसके दिल पर गिरह न दे देते, उसके दिल को सकून न दे देते तो वह अपना राज़ खोल ही बैठती यानी वह रो पड़ती और लोगों को पता चल जाता। गोया अल्लाह तआला ने उनको रब्ते कुलूब अता फ़रमा दिया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि जाओ और अपने भाई का पता करके आओ। लिहाज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भागी गई। उन्होंने फ़िरऔन के महल में जाकर देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गोद में लेटे हुए हैं। औरतें उनको दूध जिलाने की कोशिश कर रही हैं और वह दूध नहीं पी रहे और फिरऔन बहुत परेशान है।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फ़िरऔन से कहा,

﴿هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم لهُ ناصحون. ﴾

क्या मैं तुम्हें ऐसे घरवालों के बारे में न बताऊँ कि जो इस बच्चे को दूध पिलाएंगे, वे इसके परविरिश करेंगे और इसके बड़े ख़ैरख़्वाह होंगे।

जब उसने यह कहा कि वे इसके बड़े ख़ैरख़्वाह होंगे तो फिरऔन को बात खटक गई। वह कहने लगा, अच्छा! क्यों ख़ैरख़्वाह होंगे? वह भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थीं। इसलिए निहायत समझदारी दिखाते हुए कहने लगीं कि हम आपकी रिआया हैं। अगर हम ख़ैरख़्वाही नहीं करेंगे तो फिर आपकी ख़ैरख़्वाही कौन करेगा? फिरऔन कहने लगा, बात तो ठीक है, अच्छा जाओ जिसको चाहो बुलाकर लाओ।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ती हुई घर आई और कहने लगी, अम्मी! चलें भाई दूध नहीं पी रहा है। लिहाज़ा आपकी वालिदा आयीं, उन्होंने दूध पिलाना शुरू कर दिया और बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। फिरऔन बहुत खुश हुआ कि चलो परेशानी खत्म हो गई। दो तीन दिन उन्होंने महल ही में दूध पिलाया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा कि मैं तो अपने घर में जाकर रहूँगी। मुझसे महल में नहीं रहा जाता। फ़िरजीन कहने लगा, अच्छा तो फिर तुम इस बच्चे को भी अपने साथ ले जाओ। अपने घर जाकर इसको दूध पिलाती रहना। मैंने ख़ज़ाने से तुम्हारी तंख्वाह तय कर दी है। लिहाज़ा हर महीने तुम्हारी तंख्वाह भेज दिया कंखंगा । अल्लाह तआ़ला इर्शाद फ़्रमाते हैं ﴿ وَلُودِنِهُ الَّيْ إِنَّهُ के हमने उसे लौटा दिया उसकीं माँ के पास ﴿ مَي تَـقُرعِينها कोटा दिया उसकीं माँ के पास مُعَيِنها कोटा दिया उसकी आँखें ठंडी हों ﴿ولا عرن और यह जान हो ولا عرن और यह जान हे ﴿ وَلَكُنَّ اكْرُهُمُ لا يَعْلَمُونَهُ के अल्लाह वादे के सच्चे हैं ﴿ إِنْ وَعَدَاللَّهُ حَيَّ ﴾ लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ्रमाया कि जो आदमी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरह अल्लाह के वादे पर भरोसा करेगा अल्लाह तआला उसे दुगना इनाम देंगे। सहाबा किसम ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! दुगना इनाम कैसा? फ्रमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को देखों कि वह अपने ही बेटे को दूध पिलाती थीं और ख़ज़ाने से तंख़्वाह भी मिला करती थी। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 8/136)

#### खुदाया! ईमान सलामत रखना

इस आजिज़ को सन् 1994 ई० में समरकृंद जाने का मौका मिला तो जामा मस्जिद कलाँ समरकृंद में खुत्बा जमा दिया। नमाज़े जुमा के बाद कुछ नौजवान इस आजिज़ के पास आए और कहने लगे, हज़रत! आप हमारे घर तश्रीफ़ ले चलें, हमारी वालिदा आपसे मिलना चाहती हैं। इस आजिज़ ने माज़रत कर दी कि इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं इनको छोड़कर वहाँ कैसे जाऊँ? मुफ़्ती आज़म समरकंद इस आजिज़ के साथ ही खड़े थे। वह कहने लगे, हज़रत! आप इनको इंकार न करें, मैं भी आपके साथ चलूँगा। इनके हाँ जाना ज़रूरी है। मैंने कहा बहुत अच्छा। लिहाज़ा हम दोस्तों से मुलाक़ात करके चल पड़े।

रास्ते में मुफ़्ती आज़म बताने लगे कि इन नौजवानों की माँ एक मुजाहिद और पक्की मोमिना है। जब कम्युनिज़्म का इंकलाब आया तो उस वक्त वह बीस साल की नौजवान लड़की थी। उसके बाद सत्तर साल गुज़र चुके हैं। इस तरह उसकी उम्र नव्वे साल हो चुकी है। अल्लाह तआ़ला ने कम्युनिज़्म के दौर में इतना मज़बूत ईमान दिया था कि इधर दहरियत का सैलाब आया और उधर यह नौजवान लड़िकयों को दीन पर जमें रहने की तबलीग करती थी। उनसे घंटों बहस करती और उनको कलिमा पढ़ाकर ईमान पर ले आती। हम परेशान होते कि इस नौजवान लड़की की जान भी ख़तरे में है और यह दहरिए किस्म के फौजी इसकी इज़्ज़त ख़राब करेंगे और इसे सूली पर लटका देंगे। लिहाज़ा हम इसे समझाते, बेटी! तू जवान उम्र है, तेरी इज़्ज़त आबरु और जान का मामला है, इतना खुलकर लोगों को इस्लाम की तबलीग न किया कर। मगर वह कहती कि मेरी इंज्ज़त व आबरु और जान इस्लाम से ज़्यादा कीमती नहीं है। मेरी जान अल्लाह के रास्ते में क़ुबूल हो गई तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लिहाज़ा यह औरतों को खुलेआम तबलीग़ करती रही यहाँ तक कि सैकड़ों की तादाद में औरतें दहरियत से तोबा करके दोबारा मुसलमान हो गयीं। हमें इसका हर वक्त ख़तरा रहता था। सब उत्तमा परेशान थे कि पता

नहीं इस लड़की का क्या बनेगा? पता नहीं कौन सा दिन होगा जब

इसे सूली पर लटका दिया जाएगा और इसको सब लोगों के सामने बेलिबास करके ज़लील और रुसवा कर दिया जाएगा। मगर यह न घबराती, यह उनको दीन की तबलीग़ करती रहती यहाँ तक उसने सत्तर साल दीन की तबलीग़ की और हज़ारों औरतों के ईमान का सबब बन गई। अब वह बीमार है, बूढ़ी है और चारपाई पर लेटी हुई है। इस औरत को किसी ने आपके बारे में किसी ने बताया कि पाकिस्तान से एक आलिम आए हैं, उसका जी चाहा कि वह आपसे बातचीत करे। इसलिए मैंने कहा कि आप इंकार न करें। इस आजिज़ ने जब यह सुना तो दिल बहुत ख़ुश हुआ और कहा कि जब वह ऐसी अल्लाह की नेक बंदी है तो हम भी उनसे दुआ करवाएं।

जब हम उनके घर पहुँचे तो देखा कि सहन में उनकी चारपाई पड़ी हुई थी और वह उस पर लेटी हुई थी। लड़कों ने उसके ऊपर एक पतली सी चादर डाल दी। हम चारपाई से तकरीनबन एक मीटर दूर जाकर खड़े हो गए। इस आजिज़ ने जाते ही सलाम किया, सलाम करने बाद आजिज़ ने अर्ज़ किया, अम्मा! हमारे लिए दुआ मांगिए, हम आपकी दुआएं लेने के लिए आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए हैं। जब इस आजिज़ ने अर्ज़ किया तो उसने चादर के अंदर ही अपने हाथ उठाए और बूढ़ी आवाज़ में सबसे पहले यह दुआ मांगी, ''ख़ुदाया! ईमान सलामनरखना।'' यकीन कीजिए कि हमारी आँखों से आँसू आ गए। उस दिन एहसास हुआ कि ईमान कितनी बड़ी नेमत है कि सत्तर साल तक ईमान पर मेहनत करने वाली औरत अब भी जब दुआ मांगती है तो पहली बात कहती है, ''ख़ुदाया ईमान सलामत रखना।'' (वाक़िआत एक़्रीर 1/322)

## एक अंग्रेज़ का इस्लाम क्रुबूल करना

. फ़कीर को एक नौजवान मिला और कहने लगा, मैं कल अपने

एक दोस्त को लाऊँगा। वह काफिर माँ-बाप का बेटा है, मैं कई दिन . से उससे इस्लाम के बारे में बात कर रहा था। अब उसने कलिमा पढ़ना है। आप मुझे बता दीजिए कि आप कब वक्त देंगे ताकि **वह** आकर आपके हाथ पर मुसलमान हो सके। फ़कीर की आँखों से आँसू निकल आए। फ़कीर ने कहा, बच्चा! वह दिन में आए या रात में आए, कलिमा पढ़ना चाहता है तो फ़क़ीर उसके लिए **हर वक्त** ह्मवानी देने के लिए तैयार है। मुझे ख़ुशी हुई कि वहाँ के बच्चे आज दीन के नुमाइन्दे बनकर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। फ़क़ीर के नज़दीक वहाँ मस्जिदें बनाने से ज़्यादा उन स्कूलों, कालिजों और युनीवर्सिटियों का कायम करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि नमाज़ तो स्कूल और कालेज के किसी भी कमरें में पढ़ी जा सकती है। ये मस्जिद का भी रुख़ नहीं करेंगे अगर इनको वहाँ के मुक़ामी स्कूलों और कॉलेजों में जाना है। आप जो कुछ मस्जिद में बताएंगे स्कूल और कॉलेज वाले उस पर पानी फेर देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ की सूरतेहाल के (खुत्बात जुलफुक्कार 5/105) मुताबिक ज़रूरत पूरी हो गई है।

## एक नौजवान दामने इस्लाम में

फ़क़ीर के एक दोस्त मेडिकल डाक्टर थे। उनका एक बहुत ही समझदार बेटा था, जो बहुत इबादतगुज़ार था। उसे हर साल उमरे करने का शौक था, माँ को भी उमरे के लिए ले जाता और दूसरे पर के लोगों को भी, अक्सर इस्लाम का मुताला करता रहता था। गगर कुछ अरसे के बाद वह नास्तिक बन गया। उसके वालिद जब उसे फ़क़ीर के पास लेकर आए तो कहने लगे, जी यह लड़का अब बिल्कुल नास्तिक है। यह दीने इस्लाम को मानता ही नहीं। फ़क़ीर ने उसे बिठाया और उससे पूछा, मामला क्या बना? उसने कहा कि मैं आपको सीधी और साफ़ बात बताता हूँ। मेरा टीचर एक ग़ैर-मुस्लिम

अहले दिल के तड़पा देने वाले वाक्जित था, उसने मुझे पहले तो यहूदियत की तरफ माइल करने की कोशिश की मगर मैं माइल न हुआ। जब उसने देखा कि यहूदी तो बना नहीं

और बड़ा पक्का मुसलमान है। उसके बाद उसने मुझे द्राविन ध्योरी पढ़ाना शुरू कर दी। उसने द्राविन थ्योरी की आड़ में मुझे ऐसा परेशान कर दिया कि मैं नास्तिक बन गया।

हमारे पास अगली नमाज तक के लिए तीन घंटे हैं। उसने डाविन थ्योरी बयान करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद उसके बारे में सवालात पूछने शुरू कर दिए। अल्लाह का शुक्र है फ़कीर उसकी जवाब देता रहा। साथ-साथ दुआएं भी करता रहा और तवज्जेहात भी देता रहा। तीन घंटे का वक्त दिया था मगर अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने ऐसी मेहरबानी फरमाई कि ठीक पचास मिनट के बाद वह कहने लग कि मुझे कलिमा पढ़ा कर दोबारा मुसलमान बना दीजिए।

फकीर ने कहा कि आप के ज़हन में जो सवालात हैं वे पूछिए।

अल्लाह का बार बार शुक्र है, कमरे से निकलकर उसने वुज़ू किया और बाप के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगा। उसके बाप की आँखों से जो आँसू रवां हुए उनकी कैफ़ियत को फ़क़ीर कभी नहीं भूल सकता। उसको तो गोया नया बेटा मिल गया। उसको घर में नई खुशियाँ मिल गयीं। फिर उसके दिल से जो दुआएं निकल रही थीं उन दुआओं का कोई आदमी भला क्या तसव्वुर पेश कर सकता है। (खुत्बात जुलफुक्कार 5/106)

## एक ईसाई से मेरी दीनी गुफ़्तगू

फ़क़ीर एक बार आस्ट्रेलिया (सिडनी) में था। एक ईसाई लड़की ने वक्त मांगा कि मैं आपसे इस्लाम के बारे में कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ। फ़क़ीर ने उसे एक घंटा दिया। वह पहले एक घंटा मुझसे

जेसिस क्रिस्ट (हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम) के उठाए जाने और उनके

-वापस आने के बारे में सवाल पूछती रही। फिर उसने क्यामत के दिन (Day of Judgement) के बारे में पूछा, फिर जन्नत और दोजुख़ के बारे में पूछा यहाँ तक कि उसने इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा तपुसीलात पूर्छो । जब उसकी तसल्ली हो गई तो मैंने पूछा कि आप बताएं कि कोई सवाल पूछना है? कहने लगी कि अब मेरे दिल में इस्लाम के बारे में कोई और सवाल नहीं, मैं समझती हूँ कि इस्लाम ही बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत मज़हब है। जब उसने ख़ूबसूरत का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया तो फ़कीर समझा कि शायद अब यह इस्लाम ऋबूल कर लेगी। लिहाज़ा फ़क़ीर ने उससे पूछा कि क्या आप इस्लाम क़ुबूल करने के बारे में सोचेंगी? वह कहने लगी कि आप मुझे बताएं कि यह सारे का सारा इस्लाम क्रुस्आन में मौजूद हैं। फ़क़ीर ने कहा, हाँ वहीं तो बुनियादी जड़ है। कहने लगी, क्या आपके पास फ़ुरआन है? फ़क़ीर ने कहा, हाँ मेरे पास क़ुरआन है। जब फ़क़ीर ने क़ुरआन मजीद दिखाया तो वह कहने लगी, आप ऐसा करें कि इसकी कई कापियाँ मुसलमान मुल्कों में भी भिज़वाएं और उन्हें कहें कि तुम्हें इस क़ुरआन के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बदलने की ज़रूरत है। अब बताएं कि मैं उसको क्या जवाब देता। मेरे दोस्तो! अगर हम

पक्के सच्चे मुसलमान बन जाएं और इस्लाम को उन लोगों के सामने पेश करें तो हो सकता है कि वे इस्लाम क़ुबूल कर लें और पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त हमें इस्लाम का झंडा बुलंद करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमा दें। आइए इसको ज़िंदगी का मकसद बना लीजिए। हम इसकी शुरूआत अपनी जात से करें। आज दिल में अहद कर लीजिए कि हम आज के बाद अपने जिस्म पर इस्लाम का क़ानून लागू करेंगे। अगर हमने अपने आपको बदलना शुरू कर दिया तो अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त हमारे इन आमाल की बरकत से दुनिया के दूसरे इंसानों को भी बदल देंगे। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 5/113)

## इस्तिकामत (जमाव)

## कुव्वते इरादी पर नुसरते खुदावंदी

बाइबल में एक वाकिआ लिखा है, क्रुरआन पाक में भी उसका मुख़्तसर ज़िक्र है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम वक्त के बादशाह के जालूत के मुकाबले के लिए गए। जालूत का जिस्म बड़ा ताकृतवर और लंबा चौड़ा था उसकी शक्त व सूरत ही ऐसी थी कि देखने से हैबत तारी हो जाती थी। तालूत अलैहिस्सलाम ज़ईफ और बूढ़े थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जवान उम्र थे और माशाअल्लाह उठती जवानी थी। जब दोनों हज़रात ने जालूत को देखा तो हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया:

(It is very difficult to kill because he is very big.) इसे मारना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि यह तो बहुत बड़ा है। इधर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ्रमाने लगे:

(It is very easy to kill him because he is very hig. I never miss him.)

इसे मारना तो बहुत आसान है क्योंकि यह तो बहुत बड़ा है, मेरा निशाना कभी ख़ता न होगा।

और ऐसा ही हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पत्थर जालूत के माथे पर मारा और ख़त्म कर दिया। जो भी आदमी मज़बूत कुळते इरादी से काम करता है तो अल्लाह तआ़ला भी उसकी मदद करते हैं।

#### गर्म तेल में जलकर कबाब बनना मंज़ूर

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफ़त में दो मुसलमान

काफिरों के हाथों गिरफ़्तार हुए। जब काफिर लोगों ने देखा तो उन्होंने बादशाह को मश्वरा दिया कि बजाए इसके कि आप इनको कृत्त करें या कोई सज़ा दें, आप इन लोगों को इस तरह क़ायल करें कि ये आपके दीन को अपना लें क्योंकि इनके चेहरों से ऐसी बहादुरी टपकती है कि आपकी फ़ौज के सिपाहसालार बन सकते हैं। लिहाज़ा उन्होंने कोशिश की कि हम किसी तरह इनको अपने दीन की तरफ़ माइल कर लें। पहले उन्होंने इनको लालच दिए लेकिन जब देखा की दाल नहीं गलती तो उन्हें डराया धमकाया यहाँ तक कि उन्हें यह कहा गया कि हम तुम्हें मीत के घाट उतार देंगे। बेहतर यह है कि तुम हमारे दीन को क़ुबूल कर लो। लेकिन उनका जवाब यही था:

#### ﴿ فَاقْضَ مَا الْتَ قَاضَ انْمَا تَقْطَى هَذَهُ الْحِيوةَ الْدَيَّا. (اللَّهُ ١٨٣)﴾

तू जो कर सकता है अपनी तरफ़ से ज़ोर लगा ले, तू क्या करेगा। यही होगा कि तेरे इस तकलीफ़ देने से हमें मौत आ जाएगी। जब उनकी तरफ़ से यह जवाब सुना तो वे सटपटा उठे और परेशान हुए कि उनके साथ क्या भामला किया जाए। आख़िर थक कर उन्होंने यह प्लान बनाया कि हम एक जगह तेल गर्म करते हैं और इनमें से एक को उसमें डाल देते हैं। शायद उसकी वजह से दूसरा डर जाए और हमारे दीन को क़ुबूल कर ले। चलो दोनों नहीं तो इनमें से एक तो हाथ आ ही जाएगा। लिहाज़ा तेल गर्म किया गया और इन दोनों को उसके पास बिठाकर डराया गया कि अगर तुम हमारी बात कूबूल नहीं करते तो तुम्हें इस तेल के अंदर डाल दिया जाएगा। जब देखा कि वे अपनी बात पर जमे हुए हैं तो उन्होंने इनमें से एक को उठाकर गर्म तेल में डाल दिया। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब तेल गर्म हो और उसमें योश्त डाला जाए तो फिर किस तरह कवाब बनता है और क्या नक्शा सामने आता है। इनमें से जब एक इस तरह कबाब बन गया तो लोगों ने दूसरे के चेहरे के हाव-भाव देखे। जब उन्हें देखा तो उनकी आँखों में आँसू नज़र आए। वे समझ गए कि यह कुछ डर गए हैं। लिहाज़ा वे कहने लगे कि हम तो पहले ही कहते थे कि अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। चलो पहले के साथ तो जो कुछ पेश आया वह तो हो गया। अब अगर तुम हमारी बात मान लो तो हम तुम्हें तेल में नहीं डालेंगे। इस पर उन्होंने बादशाह को जवाब दिया कि शायद तू यह समझता है कि मैं इस बात से डर रहा हूँ कि जैसे तूने इसे तेल में डाला है इसी तरह तू मुझे भी तेल में डाल देगा, हिंगज़ ऐसा नहीं है। हक़ीक़त यह है कि मुझे यह ख़्याल आ रहा है कि मेरी यह एक ही जान है। जब तुम मुझे एक दफ़ा तेल में डालोंगे तो यह तो ख़त्म हो जाएगी। काश! मेरे जिस्म के बालों के बरावर मेरी जानें होतीं, तू मुझे उतनी दफ़ा तेल में डालता और मैं उतनी जानों का नज़राना अपने रब के हुज़ूर में पेश करता, सुब्हानअल्लाह। (ख़ुत्वात ज़ुल़फ़ुक़्क़ार 8/141)

# फ़िरऔन हज़रत आसिया रिज़यल्लाहु अन्हा

#### को न डगमगा सका

फिरऔन हज़रत मशाता को शहीद करवाकर जब घर पहुँचा तो अपनी बीवी हज़रत आसिया रिज़यल्लाहु अन्हा से कहने लगा कि मैंने एक औरत को इबरतनाक सज़ा दे दी है। उसकी बीवी ने कहा, तेरा नास हो, तूने एक मासूम बच्ची की जान भी ली और बेगुनाह औरत का क़ल्ल भी नाहक किया। फिरऔन ने कहा, मैंने उसको इसलिए इबरतनाक सज़ा दी कि वह मुझे खुदा नहीं मानती थी। यह सुनकर हज़रत आसिया ने कहा कि खुदा तो मैं भी तुझे नहीं मानती थी बल्कि एक आम इंसान है। जब फिरऔन ने यह सुना तो हैरान रह गया क्योंकि उसे हज़रत आसिया रिज़यल्लाहु अन्हा से बड़ी मुहब्बत

थी। हज़रत आसिया रिज़ेयल्लाहु अन्हा को अल्लाह तआ़ला ने बड़ा

हुम्न व जमाल अता किया था। फिरऔन ने उसे पूरी कौम की औरतों में से चुनकर उसके हुस्न व जमाल की वजह से अपनी बीवी बनाया था। इस वजह से वह उससे बड़ी मुहब्बत करता था। लिहाज़ा

धा। इस वजह से वह उससे बड़ी मुहब्बत करता था। लिहाज़ी फिरऔन कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वह कहने लगीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि तू झूठा है। परवरिदगार तो वही है

बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि तू झूठा है। परवरादगार ता वही हैं। जिसका पैगाम लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तश्रीफ़ लाए हैं। फ़िरऔन ने यह बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। लिहाज़ा कहने लगा कि मैं तुम्हारा भी वही हश्र्र करवाऊंगा जो मैंने मशाता का

करवाया है। वह कहने लगीं तू जो चाहता है कर ले, मेरे साथ मेरा परवरिदगार है। अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपने परवरिदगार को नहीं छोड़ सकती हाँ तेरी हर चीज़ को लात मार सकती हूँ। जब उसने ये बातें सुनीं तो वह फिर दरबार में आया। अब फिर उसने

लोगों को बुलवाया और कहने लगा, देखो यह कितनी बड़ी साजिश हो गई है। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने मेरी बीवी को भी बहका लिया है। आज इस औरत को या तो मार डालूंगा या फिर वह अपनी बात से हट जाएगी। लिहाज़ा उसने अपनी बीवी को गिरफ्तार करवा कर दरबार में बुलवाया। वह तो मलिका थी और उसके इशारों पर नौकर चाकर भाग-माग कर काम करते थे। लोग एहतिराम की वजह से

उसकी तरफ् आँख उठकार भी नहीं देखते थे। आज यह फि्रऔन के दरबार में मुलज़िम बनकर खड़ी है। फि्रऔन ने उसे कहा कि तू इतने अलीशान महल में रहती है, इतनी नेमतों में पली है, मैंने तुझे अपनी महबूबा बनाया हुआ हूँ, तुझे अब महल वाली नाज़ व नेमत वाली ज़िंदगी से महरूम होना पड़ेगा। बेहतर है तू अब भी बाज़ आ जा और मुझे इलाहा मान ले। वह कहने लगी अब मैंने ईमान सुबूल कर

और मुझे इलाहा मान ले। वह कहने लगी अब मैंने ईमान सुबूल कर लिया है। लिहाज़ा मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। इसलिए फिरऔन ने फैसला कर लिया कि मैं इसे भी सज़ा दूँगा।

फिरऔन ने सबसे पहले सज़ा के तौर पर उसे रुसवा करने का फैसला किया। लिहाज़ा उसने कहा कि सबसे पहले इस औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया जाए। अब बताइए किसी मर्द को कहा जाए कि तुझे लोगों के बीच बेलिबास कर देंगे, मर्द को कितनी शर्म आती है। वह चाहता है कि ज़मीन फट जाए और मैं अंदर उतर जाऊँ। वह तो आख़िर औरत थीं और औरत के अंदर तो अल्लाह तआला ने शर्म हया रखी होती है। फ़िरऔन ने उसके जिस्म से लिबास उतरवा दिया। अब सोचिए कि वह अब कितनी अजीब हालत की शिकार है। एक तरफ़ ईमान है दूसरी तरफ़ इम्तिहान है। वह इटी रहीं। फ़िरऔन ने कहा, अच्छा! अगर अब भी नहीं मानती तो मैं तुझे और तरह का अज़ाब दूंगा। लिहाज़ा फ़िरऔन ने कहा कि इसका मुँह मेरे महल की तरफ करके लिटा दो ताकि आख़िरी वक्त भी निगाहें इसकी मेरे महल की तरफ़ लगी रहें और इसके दिमागु में यह बात रहे कि मैं इन नेमतों को ठुकराकर ज़लील व ख़्वार होकर मर रही हूँ। लिहाज़ा उसे फ़िरऔन के हुक्म के मुताबिक लिटा दिया गया। उसके हाथों और पाँव में लोहे की कीले गाड़ दी गयीं ताकि हिल न सके। उसके बाद फ़िरऔन ने लोगों को बुलाकर कहा कि इसके जिस्म से खाल जुदा करना शुरू कर दो। अब बताइए कि वह ज़िंदा औरत है और उसके जिस्म से खाल उतारी जा रही है। नाज़ुक बदन है मगर उसको बरदाश्त कर रही है। उसे अल्लाह के नाम पर तकलीफ़ दी जा रही है। इस तरह उसके जिस्म से खाल उतार दी गई। अल्लाह की शान देखिए कि वह अभी तक ज़िंदा थीं मगर जिस्म ज़ुंक्न ज़ुंक्न बन चुका था।

फ़िरऔन का दिल अब तक ठंडा नहीं हुआ था। लिहाज़ा वह कहने लगा, मिर्चे लाओ और इसके पूरे जिस्म पर छिड़क दो। हज़रत आसिया रिज़यल्लाहु अन्हा के जिस्म पर मिर्चे डाल दी गर्यी तो वह मछली की

तरह तड़पने लग गयीं। इस तड़पने की हालत में उन्होंने अल्लाह रब्बुलइञ्जुत की हुज़ूर एक दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह! फिरऔन का महल सामने है, वह कहता है कि हम ने तुम्हें इस महल से निकाल दिया है। आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी। इसलिए ऐ परवरदिगार! मुझे इस महल के बदले ﴿رب ابن لي عندك بينا في الجنة﴾ में जन्नत में आपके पास एक घर चाहिए.

﴿ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. (التحريم)﴾

और मुझे फिरऔन और उसके अमले से निजात अता फ्रमा दीजिए। अल्लाह तआ़ला ने उसी हाल में उनको शहादत के मतर्बे पर पहुँचा दिया, सुब्हानअल्लाह। (खुत्बात जुलफ़ुक्कार 8/203)

#### क्ब्र से मुश्क की महक आने लगी...

हदीस पाक में आया है कि मैराज के वक्त जब नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम बैतुलमुक्कृदस की तरफ सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में एक वादी से खुशबू आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील! जो खुशबू मैं यहाँ सूंघ रहा हूँ यह कहाँ से आ रही है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह के महबूब! फिरऔन के महल में 'मशाता' नाम की जो एक नौकरानी थी, यहाँ उसकी कुब्र है। यह ख़ुशबू उसकी कुब्र से आ रही है और आपको महसूस हो रही है।

(खुत्बात जुलफ़ुक्कार 3/37, 8/203)

# तेरे सामने पहाड़ हो जाए नरम और मुलायम

एक आदमी ने ख़्राब में देखा कि उसे कहा गया कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो और तुम्हें जो चीज़ सबसे पहले नज़र

आए और तुम उसे खा लो तो तुम्हें बड़े दर्जात मिल जाएंगे। उसकी आँख खुली तो उसने नीयत कर ली। लिहाज़ा जब वह सुबह उठका शहर से बाहर निकला तो उसकी पहली नज़र पहाड़ पर पड़ी। उसके

शहर से बाहर निकला तो उसकी पहली नज़र पहाड़ पर पड़ी। उसके दिल में ख़्याल आया कि मैं पहाड़ तो नहीं खा सकता। लेकिन ख़ाव में यह शर्त थी कि जो चीज़ पहली दफा नज़र आए, उसको आए

खाओगे तो तुम्हें बड़े दर्जात मिलेंगे। कभी तो उसके दिल में ख़ाल आता कि नहीं, जाना मेरा काम है, अल्लाह तआला आसान कर ही। चुनाँचे वह आदमी चलता रहा लेकिन अल्लाह की शान कि क

जैसे-जैसे पहाड़ की तरफ़ क़दम उठाता रहा, हर क़दम पर पहाड़ होय होता गया यहाँ तक कि जब यह आदमी क़रीब पहुँचा तो देखा कि वहाँ गुड़ की एक छोटी सी डली पड़ी हुई है। उसने उसे उठाकर फुँह व में डाल लिया। इस्तिकामत के साथ क़दम उठाने पर अल्लाह तआला पहाड़ को भी गुड़ की डली बना देते हैं।(खुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 8/186)

## फ़िरऔन मशाता की इस्तिकामत को हिला न सका फ़िरऔन के महल में 'मशाता' नामी एक औरत फ़िरऔन की

बेटियों के बाल संवारा करती थी। एक बार वह फि्रऔन की बेटी के बाल संवार रही थी। इसी बीच उसके हाथ से कंघी नीचे गिर गई। जब वह कंघी उठाने लगी तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के परवरदिगार का नाम लिया। जब मशाता ने अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त का नाम लिया तो फि्रऔन की बेटी समझ गई कि यह मेरे वालिद को

भाबूद नहीं मानती बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर ईमान रखती है। लिहाज़ा उस लड़की ने मशाता से पूछा, क्या तुम भेरे वालिद को ''इलाहा'' नहीं मानती हो? उसने कहा हर्गिज़ नहीं। मेरा

खुदा तो वह है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का परवरदियार <sup>है।</sup> जब लड़की ने मशाता का दो टूक जवाब सुना तो वह भागकर अ<sup>पने</sup> बाप के पास गई और कहने लगी कि आपके महल में आपके साए के नीचे रहने वाली औरत आपको ख़ुदा नहीं मानती। बेटी की लगी लिपटी बातें सुनकर फिरऔन गुस्से में आ गया। लिहाज़ा वह कहने लगा, अच्छा! मैं दरबार में जाकर उस औरत को ऐसी इंबरतनाक सज़ा देता हूँ कि या तो वह मूसा अलैहिंस्सलाम के इलाहा को इलाहा कहने से बाज़ आ जाएगी या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेगी।

फिरऔन जब अपने दरबार में पहुँचा तो उसने उस औरत को अपने पास बुलवायां और कहां, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के इलाहा को इलाहा कहना छोड़ दो। वह कहने लगी, हर्गिज़ नहीं। उसने मशाता को बड़ा डराया धमकाया मगर वह कहने लगी कि अब तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, मैं पीछे नहीं हट सकती। ﴿ النَّاسُ مَا التَّاصُ उसका यह दिलेराना जवाब सुनकर फिरऔन ने ''अना'' (नाक) का मसुअला बना लिया। लिहाज़ा फिरऔन ने कहा कि इसको ज़मीन पर तिटा दिया जाए। उसे ज़मीन पर लिटा दिया गया। उसके दोनों हार्यो और पाँव में कीलें गाड़ दी गयीं ताकि वह हरकत न कर सके। इसी दौरान वज़ीर आया और उसने फ़िरऔन से कहा कि उसकी एक दूध पीती छोटी बच्ची भी है, अगर इसकी उस बेटी को इसके सामने कृत्ल कर दो तो यह अपनी मामता से मजबूर होकर आपकी बात मान जाएगी। लिहाजा फिरऔन ने उसकी दूध पीती बच्ची को घर से बुलवाया और उसके सीने पर लिटा दिया। वह बच्ची माँ के सीने से लगकर दूध पीने लग गयी। बच्ची अभी दूध पी ही रही थी कि फिरऔन ने कहा कि मैं तुम्हारी इस बच्ची को तुम्हारे ही **सीने पर** क़ल्ल कर दूँगा। वह इतनी बड़ी धस्की सुनकर भी कहने लगी कि अब मेरे दिल में इतना इत्मिनान भर चुका है कि मैं अपनी आँखों से बेटी को ख़ून में लतपत तड़फ्ता तो देख सकती हूँ मगर मैं अपने ईमान का ख़ून नहीं कर सकती। लिहाजा मशाता के सीने पर ही उसके मासूम बच्चे की गर्दन काट दी गई। जिस माँ के सीने पर बेटी का ख़ून बह रहा हो उस माँ के दिल पर क्या गुज़रती है। जब बेटी ठंडी हो गई तो फिरऔन ने कहा कि अब तुम्हें कृत्ल कर देंगे। उसने कहा, तुमको जो मर्ज़ी हो कर लो, मैं पीछे नहीं हट सकती। आख़िर उस औरत को शहीद कर दिया गया।

## शाही महल में सहाबी रज़ियल्लाह अन्हु की इस्तिकामत और बेबाकी

सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्हुम ने जब फ़ारस पर हमला किया तो एक ऐसे शहर में जिसमें बादशाह का तख़्त भी था। घेराव किए हुए मुसलमानों को काफी दिन गुज़र गए। बादशाह ने अपने साथियों से मश्वरा किया कि इन लोगों से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। ये तो जिधर भी कृदम उठाते हैं कामयाब हो जाते हैं। अगर ये हम पर मुसल्लत हो गए तो हम क्या करेंगे। लोगों ने मश्वरा दिया कि बादशाह सलामत! आप इनको बुलाकर अपना दबदबा और जाह व जलाल दिखाएं। ये भूखे नंगे लोग हैं, ये हमारे माल व दौलत से डर जाएंगे। उसने कहा, बहुत अच्छा। लिहाज़ा उसने पैग़ाम भिजवाया कि सुलह के लिए कोई आदमी भेजो जो बातचीत करे। सहाबा किराम ने एक सहाबी को उस तरफ खाना किया।

ये ऐसे सहाबी थे जिनका कुर्ता फटा हुआ था और बबूल के कांटों से सिला हुआ था। उनके बैठने के लिए घोड़े पर ज़ीन नहीं थी बल्कि नंगी पीठ पर बैठ कर आए और हाथ में सिर्फ भाला था। वहाँ जाकर बादशाह के तख़्त पर बैठ गए। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, तुम्हें कोई लिहाज़ नहीं कि तुम किसके पास आए हो। न अहते दिल के तड़पा देने वाले वाकिआत

कोई आदाब का ख़्याल है न तरीका सलीका। फरमाया कि हभारे कार्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बादशाहों के दरबार में इसी भिष्य अने का तरीका सिखाया है। यह सुनकर उसे बड़ा गुस्सा

शारा कहने लगा कि तुम क्या चाहते हो? फ्रमाया, ﴿اسلَمِ صَالَمُ कहने लगा कि इस्ताम सुबूल कर ले सलामती पा जा। कहने लगा, नहीं सुबूल करता। क्रमाया कि अगर नहीं कुबूल करता तो फिर हुकूमत हमारी होगी

भार तुम्हें रहने की पूरी आज़ादी होगी। उसने कहा यह कैसे हो सकता के हम अपनी हुकूमत ऐसे भूखे नंगे ग़रीब लोगों के हवाले कर दें। सहाबी फ्रमाने लगे, अच्छा याद रखना कि अगर यह बात न मानी

तो हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। तलवार हमारा और तुम्हारा फैसला करेगी और तुम्हारी बेटियाँ हमारे बिस्तर बनाया करेंगी। भरे दरबार में तलवारों के साए में बादशाह को इस तरह निडर

होकर एक बात कह दी। दरबारियों के सामने यह बात सुनकर बादशाह का पसीना छूट गया। उसकी बड़ी सुबकी हुई। कहने लगा, अच्छा तुम्हारी तो यह जुंग भरी तलवारें हैं, तुम इनके साथ हमारा क्या मुकाबला करोगे? आप तड़प कर बोले, ऐ बादशाह! तुम ने हमारी ज़ंग भरी तलवारों को तो देखा है लेकिन तलवारों के पीछे वाले हायों को नहीं देखा। तुम्हें पता चल जाएगा कि किन हायों में ये तलवारें हैं। उन्होंने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। अल्लाह रब्बुलङ्ज़्ज़त ने उन्हें कामयाबी से हमकिनार कर दिया। जी हाँ जो गै़रुल्लाह से नहीं डरते अल्लाह तआ़ला उनकी बात में यूँ असर पैदा (खुत्बात जुलफ़ुक्क़ार 3/69) फरमा देते हैं।

लगाता था तू जब नारा तो ख़ैबर तोड़ देता था हुक्म देता था दरिया को तो रस्ता छोड़ देता था

## अगर इस्तिकामत होती तो जलना न पड़ता

्रिक बार हज़रत सिर्री सक्ती रह० जा रहे थे। दोपहर का क्त था। उन्हें नींद आई। वह कैलूला की नीयत से एक पेड़ के नीचे सो गए। कुछ दरे लेटने के बाद जब उनकी आँख खुली तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने ग़ौर किया तो पता चला कि उस पेड़ से आवाज़ आ रही थी जिसके नीचे लेटे हुए थे। जी हाँ जब अल्लाह तआला चाहते हैं तो ऐसे वाकिआत दिखा देते हैं। पेड़ उन्हें कह रहा है, ﴿يامبرى! كن مثلي ऐ सिर्री! तू मेरे जैसा हो जा। वह यह आवाज़ सुनकर बड़े हैरान हुए। जब पता चला कि यह आवाज़ पेड़ से आ रही है तो आप ने उस पेड़ से पूछा ﴿كيف اكون مطلك﴾ कि ऐ पेड़! मैं तेरे जैसा कैसे बन सकता हूँ? पेड़ ने जवाब दिया النين يسرمونني केरे जैसा कैसे बन सकता हूँ? पेड़ ने जवाब पे सिर्सी! जो लोग मुझ पर पत्यर फेंकते हैं मैं بالاحجار فارمهم بالاتمار ﴿ उन लोगों की तरफ अपने फल लौटाता हूँ। इसलिए तू भी मेरे जैसा बन जा । वह उसकी यह बात सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हुए मगर अल्लाह वालों को फिरासत (समझबूझ) मिली होती। लिहाजा उनके जहन में फ़ौरन ख़्याल आया कि अगर यह पेड़ इतना ही अच्छा है कि जो इसे पत्थर मारे, यह उसे फल देता है तो अल्लाह तआ़ला ने पेड़ की लकड़ी को आग की ग़िज़ा क्यों बनाया? लिहाज़ा उन्होंने पूछा कि ऐ पेड़! अगर तू इतना ही अच्छा है तो ﴿وَلَكِفَ مَصِيرِكَ الْيِ الْنَارِ﴾ यह बता कि अल्लाह तआ़ला ने तुझे आग की ग़िज़ा क्यों बनाया दिया? इस पर पेड़ ने जवाब दिया ऐ सिरीं! मेरे अंदर ख़ूबी बहुत बड़ी है मगर इसके साथ एक कमी भी बहुत बड़ी है। इस कमी ने मेरी इतनी बड़ी ख़ूबी पर पानी फेर दिया है। अल्लाह तआ़ला को मेरी वह कमी इतनी नापंसद है कि अल्लाह तआ़ला ने मुझे आग की गिज़ा बना जिघर की हवा ﴿الملبت بالهواء مكلا مكلا केमी यह है

चलती है मैं उधर को ही डोल जाता हूँ यानी मेरे अंदर इस्तिकामत नहीं है। (खुत्बात ज़ुलफुक्कार 8/84)

## फ्तावानवीसी में इमाम मालिक रह० की जुर्रात और बेबाकी

हज़रत इमाम मालिक रह० से फ़तवा पूछा गया। उन्होंने हाकिमीं की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़तवा दिया। उनको सज़ा के तौर पर गये पर बिठा दिया गया और उनके चेहरे पर स्याही मल दी गई। फिर वक़्त के हाकिम ने हुक्म दिया कि उन्हें मदीना में फिराओ। लिहाज़ा मदीना मुनव्बरा के इमाम और फ़क़ीह के चेहरे को स्याह कर दिया गया और गये पर बिठाकर फिराया गया। अब हज़रत इमाम मालिक रह० की जुर्रात देखिए कि फ़रमाने लगे, लोगो! तुम में जो पहचानते हो कि मैं इमाम मालिक हूँ वे तो पहचानते हैं और जो नहीं पहचानते हो के भी सुन लें कि मैं अनस का बेटा मालिक हूँ और जो नहीं पहचानते हो वे भी सुन लें कि मैं अनस का बेटा मालिक हूँ वे तो पहचानते ही की मलामत की कोई परवाह नहीं की। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्कार 8/169)

#### असीर मालटा की बेमिसाल कुव्वते फ़ौलादी

हज़रत शेख़ुलहिंद को दीन के लिए बड़ी क़ुर्बानियाँ देनी पड़ीं। उनके हालाते ज़िंदगी में लिखा है कि जब उनकी वफ़ात हकीम मुहम्मद अजमल की कोठी पर हुई, गुस्ल देने वाले ने देखा कि उनकी पीठ पर ज़ख़्मों के बड़े-बड़े निशान हैं। उसने रिश्तेदारों से पूछा। उन्होंने घरवालों से पूछा लेकिन किसी को कुछ मालूम न था। सब हैरान थे। घर्वालों से इस बात को छिपाए रखा, आख़िर क्या मामला है।

ं हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रह० उस वक्त कलकत्ता गए

हुए थे। उनको शेखुल हिंद की वफात का पता चला तो वहाँ से जनाजे में शिर्कत के लिए आए। उनसे किसी ने पूछा कि आप <sub>बताएं</sub> कि यह क्या मामला है? हज़रत मदनी रह० की आँख में आँसू आ गए। फरमाने लगे, यह एक राज था और हज़रत ने मना फरमा दिया था कि मेरी जिंदगी में तुम किसी को नहीं बताना। इसलिए अमानत थीं और मैं बता नहीं सकता था। अब तो हज़रत वफ़ात पा गए है लिहाज़ा अब तो मैं बता सकता हूँ। वह फ़रमाने लगे कि जब हम मालटा में क़ैद थे तो उस वक्त हज़रत को इतनी सज़ा दी जाती. इतनी सज़ा दी जाती कि जिस्म पर ज़ख़्न हो जाते थे। और कई बार ऐसा होता या कि फिरंगी अंगारे बिछा देते और हज़रत को उस पर लिटा देते थे। जेल के हाकिम कहते कि महमूद! सिर्फ इतना कह दो कि मैं फ़िरंगियों का मुख़ालिफ़ नहीं हूँ। आपको हम इतना कहने पर छोड़ देंगे। मगर हज़रत फ़रमाते कि नहीं यह अल्फ़ाज़ नहीं कह सकता। वे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देते थे। हज़रत अपनी जगह पर रात को सोने के लिए आते तो सो भी नहीं सकते थे। नींद न आने की वजह से भी तकलीफ़ और उधर से भी तकलीफ़ें। हम लोग हज़रत की हालत देखकर परेशान हो जाते। हमने एक दिन रो कर कहा, हज़रत! आख़िर इमाम मुहम्मद रह० ने ''किताबुल हीला'' लिखी है। लिहाज़ा कोई ऐसा हीला है कि आप इनकी सज़ा से बच जाएं। हजरत ने फरमाया, नहीं। अगले दिन हज़रत को फिर सज़ा दी गई। जब लगातार कई दिन यह सज़ा मिलती रही तो एक दिन एक फिरंगी खड़ा होकर कहने लगा, तुझे है क्या? तू यह क्यों नहीं कहना चाहता कि मैं फिरोंगियों का मुख़ालिफ नहीं हूँ। उस वक्त हज़रत ने फ़रमाया कि मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं अल्लाह के दफ़्तर से नाम कटवाकर तुम्हारे दफ़्तर में नाम नहीं लिखवाना चाहता। हज़रत मदनी रह० फ़रमाते हैं कि एक दफा हज़रत आए तो हमने

-देखा कि ख़तरनाक सज़ा दी गई 🖔। हम हज़रत के साथ तीन चार णाियर्द थे। हमने मिलकर अर्ज़ किन हज़रत! कुछ मेहरबानी फरमाएं। अब जब हजरत ने देखा कि मिलकर बात की तो उनके चेहरे पर गुस्से के आसार ज़ाहिर हुए। फ़्रमाने लगे, हुसैन अहमद! तुम मुझे क्या समझते हो? मैं रुहानी बेटा हूँ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का, मैं रुहानी बेटा हूँ हज़रत ख़ुबैब रज़ियल्लाह अन्ह का, मैं रुहानी बेटा हूँ हज़रत सुमैय्या रज़ियल्लाहु अन्हा का, मैं रुहानी बेटा हूँ इमाम अहमद बिन हंबल रह० का जिनको इतने कोड़े मारे गए कि अगर हाथी को भी मारे जाते तो वह भी बिलबिला उठता, मैं रूहानी बेटा हूँ मुजिद्दिद अलफ़ेसानी रह० का जिनको दो साल के लिए ग्वालियर के किले में क़ैद रखा गया था, मैं रूहानी बेटा हूँ शाह वलिउल्लाह मुहिद्दिस देहलवी रह० का जिनको हाथों के कलाइयों के करीब से तोड़कर बेकार बना दिया गया था। हुसैन अहमद! क्या मैं फिरंगियों के सामने हार तसलीम कर लूँ। नहीं ये मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकते हैं मगर मेरे दिल से ईमान नहीं निकाल सकते। सुब्हानअल्लाह! जब ऐसी इस्तिकामत होती है फिर अल्लाह तआला फ़ैज़ भी जारी फ़रमा देते हैं।

# क्या सन् 1857 ई० में तारीख़े नमरूदी दोहराई गई?

हिंदुस्तान से इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों की यह पॉलिसी थी कि (1) सब से पहले क़ुरआन मजीद को ख़त्म करना चाहिए, (2) उलमा किराम का कत्लेआम, (3) जिहाद के जज़्बे को ख़त्म करना चाहिए, (4) ये तीन बातें निचोड़ थीं।

लिहाज़ा अंग्रेज़ ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। तीन सार्ल के अंदर क़ुरआन पाक के तीन लाख नुस्ख़े आग की नज़र कर दिए और चौदह हज़ार उलमा किराम को फासी दी गई। थामसन अपनी तारीख़ में लिखता है कि देहली से लेकर पेशावर तक मेन सड़क के दोनों तरफ़ कोई बड़ा पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश लटकती नज़र न आ रही हो। बादशाही मिस्जद में फांसी का फंदा लटका दिया गया और दूसरी मिस्जिदों के अंदर उलमा किराम को फांसी दी गई।

यामसन अपनी याद्दाश्त में लिखता है कि मैं देहली गया तो कैंप में ठहरा हुआ था। मुझे वहाँ इंसानी गोश्त के जलने की बदबू महसूस हुई। मैं परेशान होकर उठा कि यह क्या मामला है? जब कैंप के पीछे जाकर देखा तो कुछ अंग्रेज़ों ने अंगारे जलाए हुए थे और चालीस उलमा को बेलिबास करके उन अंगारों के पास खड़ा किया हुआ था और उन्हें यह कहा जा रहा था कि तुम हमेशा के लिए हमारा साथ देने का वादा करो नहीं तो तुम्हें अंगारों पर लिटा देंगे। उन्होंने इंकार किया तो चालीस उलमा को अंगारों पर लिटा दिया गया। यह उनके गोश्त जलने की बदबू थी जो ख़ेमों में भी महसूस हो रही थी। वह कहता है कि इसी तरह चालीस उलमा शहीद हो गए तो फिर और चालीस उलमा को भी इसी तरह ऊपर लिटा गया गया।

(खुत्बात जुलफ़ुक्क़ार 6/93)

## मौलाना अहम्दुल्लाह साहब रह० तख़्तएदार (फांसी) के लिए तैयार

मौलाना अहमदुल्लाह गुजराती रह० बहुत बड़े आलिम थे। एक अंग्रेज़ ने उनसे कुछ अरबी सीखी थी। यह अंग्रेज़ उस वक्त उन लोगों में से था जो मुसलमान उलमा को फांसी दे रहे थे। उसने मौलाना अहमदुल्लाह गुजराती रह० से कहा कि आप मेरे उस्ताद हैं आप सिर्फ़ ज़बान से कह दें कि मैं इस तहरीक आज़ादी में शरीक न था। मैं आपका नाम फांसी देने वालों में से निकाल दूंगा। अहमदुल्लाह गुजराती रह० ने जवाब दिया कि यह बात करके अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के दफ़्तर से नाम निकलवाना नहीं चाहना। सुब्हानअल्लाह तो इन हज़रात ने अपनी जान के नज़राने तो पेश कर दिए मगर अग्रेंज़ का साथ देने पर तैयार न हुए। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 6/94)

# दरबारे शाही में मुजदिद अलफ़ेसानी रह० की जुर्रात और बेबाकी

इमाम रब्बानी हज़रत मुजिद्दिद अलफ़ेसानी रह० जो हिंदुस्तान के शहर सरिहेंद में पैदा हुए, उनके दौर में अकबर ने दीन की शक्ल को ख़राब कर दिया था। दीने इलाही के नाम से एक नया दीन दुनिया के सामने पेश कर दिया था जो बिदअतों और रस्मों का पिटारा था। यह वह वक़्त था जब अकबर के बेटे जहांगीर ने अपनी ताक़त के नशे में आकर उलमा को लिखा कि मुझे फ़तवा दो कि बादशाह को सजदाए ताज़ीमी करना जाएज़ है। जब लोगों के सामने जेलों के दरवाज़े खुल चुके थे, जब उनको दुर्रे नज़र आ रहे थे, खालें पीठ से उतरती नज़र आ रही थीं। उस वक़्त कुछ रब्बानिय्यीन (हक्,प्रस्त) ऐसे थे, कुछ अहबार (उलमा) ऐसे थे, जिन्होंने जान की परवाह तक न की। इसलिए कि दीन की हिफ़ाज़त उनकी ज़िम्मेदारी थी। उन्होंने कहा—

जान दी दी हुई उसी की थी हक तो यह है के हक अदा न हुआ

लिहाज़ा इमाम रब्बानी मुजिद्दिद अलफ्सानी रह० ने फ्रस्माया कि सज्दाए ताज़ीमी हराम है, कृतअन जाएज़ नहीं है। इस कलिमाए हक् की वजह से आपको ग्यालियर के किले में बंद कर दिया गया, आपके पाँव में ज़ंजीरें डाल दी गयीं। आपने बेड़ियों में रहना तो सुबूल कर लिया मगर उसकी ग़लत बात के आगे झुके नहीं क्योंकि उनको रब के सिवा किसी के आगे झुकना नहीं आता था। सारी ज़िंदगी रब के सामने पेशानियाँ झुकाने वाले भला मख़्बूक के सामने कैसे झुक सकते थे। आख़िर उनकी इस्तिकामत की बदौलत अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने एक वक़्त वह भी दिखलाया कि जब जहांगीर बादशाह को झुकना पड़ा। सब अमीर उस फ़कीर के सामने अदब के साथ खड़े हुए और कहने लगे जो आप कहेंगे आज हम यही करेंगे। लिहाज़ा बिदअतों को ख़त्म कर दिया गया, रस्मों को छोड़ दिया गया और उसकी जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को रिवाज दिया गया। इसी वजह से उनको इमाम रब्बानी मुजदिद अलफ़ेसानी रह० कहते हैं।

#### सैफ़े ख़ुदा की इस्तिकामत पर कुफ़्र का लरज़ना

सहाबा किराम की ज़िंदगियों के हालात पढ़कर हैसनी होती है। उनकी जवांमर्दी पर अश-अश करने को दिल करता है। एक बार मश्वरा होने लगा कि इतने इतने काफिरों के मुक़ाबले में कितने मुसलमानों को जाना चाहिए? किसी ने कहा, सत्तर चले जाएंगे। किसी ने कहा, दस चले जाएंगे। किसी ने कहा, दस चले जाएंगे। हज़रत ख़ालिद बिन बलीद रिज़यल्लाहु अन्हु भी बैठे थे। जब उनसे पूछा गया तो वह कहने लगे, मुझे अकेले भेज दें। यह सुनकर किसी ने कहा, ख़ालिद! इस बात से तो तकब्बुर की बू आती है। वह फ़रमाने लगे कि हर्गिज़ नहीं, क्योंकि मेरी मिसाल बाज़ की सी है और काफिरों की मिसाल ऐसे है जैसे जाल में फंसे हुए परिन्दे होते हैं। अब फंसी हुई चिड़िया बाज़ का क्या बिगाड़ सकती है। फिर वह फ़रमाने लगे कि काफिर मुर्दा है और मोमिन ज़िंदा है, इसलिए लाखों मुर्दे मिलकर भी एक ज़िंदा आदमी का, कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

वाक़ई उन पर ऐसी मदद उतरी कि अल्लाह तआ़ला ने उनको कामयाब फ्रमा दिया। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 8/93)

#### शेखुल हिंद रह० के अज़्म व इस्तिक्लाल को सलाम

हज़रत शेख़ुल हिंद रह० दारुल उल्म देवबंद के सपूत थे जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत नुमाया काम किया। उनके बारे में शोरश कश्मीरी लिखते हैं—

> गर्दिशे दौरां की संगीनी से टकराता रहा माल्टा में नगमए महर ओ वफा गाता रहा

माल्टा में आपको कैद कर दिया गया, बेड़ियों में कैद रहे। उनके कुछ और शागिर्द हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रह०, हज़रत मौलाना अज़ीज़ गुल वग़ैरह भी साथ थे। अंग्रेज़ ने उन पर बहुत सिद्धतयाँ कीं मगर ये अपनी बात पर डटे रहे।

एक अजीब वाकि आ किताबों में पढ़ा है कि जब अंग्रेज़ ने यह फैसला कर दिया कि उनको फांसी दे दी जाए तो यह इत्तिला मिलने के बाद हज़रत शेखुल हिंद रह० पर बहुत गिरया तारी रहता था। आपने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। आपके शागिर्द हैरान होते कि हमें फांसी का हुक्म हो गया तो यह ख़ुशी की बात है लेकिन जब अपने शेख्न को देखते तो वह ख़ूब कसरत के साथ रोते और रोना-धोना सुबह व शाम करते नज़र आते हैं। दिल इतना नरम हो चुका था कि ज़रा ज़रा सी बात पर रोने लग जाते यहाँ तक कि हज़रत मौलाना मदनी रह० और हज़रत मौलाना अज़ीज़गुल रह० ने दिल में सोचा कि हम किसी वक़्त हज़रत की ख़िदमत में अर्ज़ करेंगे कि हज़रत इतना रोने की क्या वजह है? अगर फांसी का हुक्म आ चुका है तो यह ख़ुशी की बात है, इसमें धबराने की कोई बात नहीं।

लिहाज़ा एक मौके पर खाने से पहले उन्होंने अर्ज़ किया कि हज़रत! आप आजकल बहुत ज़्यादा रोते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गिरया तारी होता है, आख़िर क्या वजह है? फांसी का हुक्म हो चुका है तो यह ख़ुशी की बात है। अल्लाह तआ़ला हमारी जान को अपने रास्ते में क्रुबुल कर लेंगे यह तो कोई ऐसी रोने वाली बात नहीं है। जब उन्होंने यह बात कही तो हज़रत शेख़ुल हिंद रह० ने उस वक़्त उनको जुरा रौब भरी नज़रों से देखा। कहते हैं कि हमारे तो उस वक्त पसीने छूट गए कि इज़रत इतने जलाल से हमें देख रहे हैं और फिर उसके बाद फ़रमाया कि तुम क्या समझते हो कि मैं मौत के ख़ौफ से या फांसी के ख़ौफ से रोता हूँ, नहीं बल्कि मेरे ज़हन में कोई और बात-है। उन्होंने अर्ज किया, हज़रत! फिर वुछ हमें भी बता दीजिए। हजरत ने फरमाया, मेरे दिल में यह बात आ गई कि अल्लाह रब्बुलइज्जत बेनियाज हैं। मैं उसकी शाने बेनियाज़ी की वजह से रोता हुँ, इसलिए कि कभी-कभी वह बंदे से जान<sup>्</sup>भी लिया करता है और उसकी जान को क़बूल भी नहीं किया करता। मैं तो इसलिए रोता हूँ कि ऐ अल्लाह! अगर तूने जान लेने का फैसला कर लिया है तो मेरे मौला! उसको कुबूल भी फ़रमा लेना।

हकीम अजमल ख़ान आपके मुरीदों में से था। आप बीमार थे और उसके हाँ इलाज के लिए आए हुए थे। वहीं सन् 1339 हि० में आपकी वफ़ात हुई और वहीं से जनाज़ा उठाया गया। जब आपको गुस्ल दिया जाने लगा तो गुस्ल देने वाले ने देखा कि आपकी पीठ के ऊपर गहरे ज़ख्न के निशान मौजूद हैं। ऐसी पीठ कभी नहीं देखी थी। लोग परेशान थे कि आख़िर यह बात क्या थी कि आपकी पीठ पर इतने गहरे निशान हैं।

हज़रत मदनी रह० उस वक्त कलकत्ता में थे। यह भी वफ़ात की ख़बर सुनकर वहाँ पहुँचे। जब उनसे पूछा गया तो हज़रत मौलाना हसैन अहमद मदनी रह० ने उस वक्त राज़ खोला और कहा कि असल में माल्टा में उनको आग के अंगारों पर लिटाया जाता और अंग्रेज़ कहता कि तुम हमारे साथ वफ़ादारी का अहद करो और हमारे हक में फ़तवा दो घरना हम तुम्हें आग के अंगारों पर लिटाए रखेंगे। हजरत के ख़ून से आग के अंगारे बुझते। इतनी तकलीफ उठाते मगर अंग्रेज़ से कहते रहते, अंग्रेज़! मैं कभी तेरे हक में फ़तवा नहीं दे सकता। अरे मैं बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का वारिस हूँ, जिनको रेत के ऊपर लिटाया जाता था और सीनें पर चट्टाने रख दी जाती थीं, मैं तो ख़ुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु का वारिस हूँ जिनकी कमर के ऊपर ज़ख़्मों के निशानात थे, मैं तो इमाम मालिक रह० का वारिस हूँ जिनके चेहरे पर स्याही मलकर उनको मदीना भर में फिराया गया था, मैं तो इमाम अबूहनीफ़ा रह० का वारिस हूँ जिनका जनाजा जेल से निकला था, मैं तो इमाम अहमद बिन हंबल रह० का वारिस हैं जिनको सत्तर कोड़े लगाए गए थे, मैं इल्मी वारिस हूँ हज़रत मुजद्दिद अलफ़ेसानी रह० का, मैं रूहानी बेटा हूँ शाह वलिउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह० का, भला मैं तुम्हारी बात कैसे कुबूल कर सकता हूँ। लिहाजा सब तकलीफों को बर्दाश्त कर लेते थे मगर ज़बान से अंग्रेज़ के हक में कोई बात नहीं कहते थे। ये उनकी क्रुबिनियाँ थीं। आख़िर अंग्रेज़ को पीछे हटना पड़ा। अंग्रेज़ ने पहले फैसला किया था कि उनको फांसी पर लटका दिया जाए। आख़िर उसने फ़ैसला किया कि फांसी नहीं देते, चलो छोड़ देते हैं। लिहाज़ा अंग्रेज़ को फैसला बदलना पड़ा। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने उनके अज़्म व इस्तिकामत की वजह से उनको कामयाबी अता फ्रमा दी। कितनी अजीब बात कही—

हालात के क्दमों में क्लंदर नहीं गिरता टूटे जो सितारा तो ज़र्मी पर नहीं गिरता

#### गिरते हैं समन्दर में बड़े शौक से दिया लेकिन किसी दरिया में समन्दर नहीं गिरता

आप तो समन्दर थें भला दिरया में कैसे गिर सकते थे। आपके इस अज़्म व इस्तिकामत को सलाम करना चाहिए। इस वजह से अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने आपको यह अज़मत अता फ़रमाई कि अल्लाह का शुक्र है कि आपका इल्मी फैज़ भी ख़ूब फैला।

(खुत्बात जुलफुक्कार 6/104)

### समरकंदी नौजवान का अज़्म व इस्तिक्लाल (जमाव)

समरक्द के इसी सफर में एक आलिम एक नौजवान को आजिज़ से मिलाने के लिए लाए और बताया कि यह वह खुशनसीब नौजवान है जो कसी इंकलाब के ज़माने में रोज़ाना पाँच बार अज़ान देकर खुले आम नमाज़ें पढ़ता था। यह सुनकर इस आजिज़ को हैरत हुई और पूछा, वह कैसे? उस नौजवान ने अपनी पीठ पर से कपड़ा हटा दिया। हमने देखा तो उसकी पीठ के एक एक इंच पर ज़ख़्मों के निशानात मौजूद थे। इस आजिज़ ने पूछा यह क्या मामला है?

उसने अपनी दास्तान बयान करना शुरू की। वह कहने लगा, जब मैंने पहली बार अज़ान दी तो पुलिस वाले मुझे पकड़ कर ले गए और ख़ूब मारा। मैं जानबूझ कर इस तरह बन गया जिस तरह कोई पागल होता है। वह जितना ज़्यादा मारते मैं उतना ज़्यादा हँसता। एक एक बक़्त में कई कई पुलिस वाले मारते मारते यक जाते मगर मैं अल्लाह के नाम पर मार खाते खाते न थकता, मुझे बिजली के झटके भी लगाए गए मगर मैंने बर्दाश्त कर लिए, मुझे कई कई घंटे बर्फ पर लिटाया गया, मुझे पूरी पूरी रात उल्टा लटकाया गया, मुझे गर्म चीज़ों से दाग़ गया, मेरे नाख़ुन खींचे गए मगर मैं इस तरह महसूस करवाता जैसे कोई पागल होता है। मैं जानबूझकर पागलों वाली हरकतें करता था। पुलिस वालों ने एक साल मेरी पिटाई करने के बाद मुझे पागलख़ाने भिजवा दिया। वहाँ भी मैंने एक साल इसी तरह गुज़ारा यहाँ तक कि डाक्टर ने लिखकर दे दिया कि यह आदमी पागल है, इसका दिमाग़ ख़राब है, यह किसी को नुक़सान नहीं पहुँचाता, यह अपने आप में ही मग्न रहता है। लिहाज़ा अब इसको दोबारा गिरफ़्तार न किया जाए। इस तरह उस डाक्टर की रिपोर्ट पर मुझे आज़ाद कर दिया गया। जब मैं बाहर आया तो मैंने एक जगह पर छोटी सी मस्जिदनुमा जगह बनाई। मैं वहीं दिन में पाँच बार अज़ानें देता और पाँच नमाज़ें खुलेआम पढ़ा करता था। इस आजिज़ ने बढ़कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया और कहा—

उस क़ौम को शमशीर की हाजत नहीं होती हो जिसके जवानों की ख़ुदी सूरते फ़ौलाद

यह आजिज़ उस नौजवान के चेहरे को बार-बार देखता और उसकी साबित क़दमी पर रश्क करता रहा—

> अज़ल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फ़ितरत में हमें कटना तो आता है मगर झुकना नहीं आता

#### हज़रत सईद बिन जुबैर रह० की इस्तिका़मत

ऐसा भी हुआ कि हिज्जाज बिन यूसुफ, के सामने हज़रत सइंद बिन जुबैर रह० खड़े हैं। हिज्जाज कहता है कि मैं अभी तुम्हें फ़ना फ़िन्नार करता हूँ मगर इस्तिकामत के पहाड़ सईद बिन जुबैर रह० कहते हैं कि मैं तुझे दोज़ख़ और जन्नत का मालिक नहीं समझता। जी हाँ वह ऐसे थे जो निडर होकर जाबिर सुल्तान के सामने किनमाए हिक कहते थे। (खुल्बात जुलफ़्राकार स 168)

# दर्दनाक ज़्यादती भरे सफ्र की दास्तान

मौलाना जाफ्र थांसेरी रह० अपनी किताब ''तारीख़ काला पानी'' में लिखते हैं कि हमारा उलमा का एक काफ़िला था। अंग्रेज़ ने उस काफिले को देहली से लाहौर भेजा। मगर जिस अंग्रेज़ ने देहली से लाहौर भेजा उसने हमें सिर्फ् हथकड़ियाँ लगायीं। लिहाज़ा हम बड़े इत्मिनान से अल्लाह अल्लाह करते हुए देहली से लाहौर पहुँच गए लेकिन लाहौर जेल का इंचार्ज बहुत ही जाबिर और ज़ालिम किस्म का आदमी था। उसने कहा ये मौलवी आराम के साथ सफ़र करके यहाँ आ गए। अब मैं इनको सबक सिखाउंगा कि ये हमारे साथ कैसे गृहारी करते हैं और हमारे नमक हराम बनते हैं। लिहाज़ा उसने रेलगाड़ी के अंदर छोटे छोटे केबिन बनवाए और हर केबिन में चारों तरफ् कील लगवाए। वह फ्रमाते हैं कि हमारे बैठने की जगह के चारों तरफ एक-एक दो-दो इंच के फासले पर कील लगे हुए थे। उन केंद्रिनों में हमें बिठाया गया। जब रेलगाड़ी चलती और पीछे झटका लगता तो हमारे जिस्म पर पीछे कील चुभ जाते, जब दायीं तरफ झटका लगाता तो दायीं तरफ कील चुभ जाते, जब बायीं तरफ झटका लगता तो बायीं तरफ कील चुभ जाते। चलती हुई गाड़ी पर हमें पता नहीं होता था कि ब्रेक लगनी है या नहीं। जब एकदम ब्रेक लगती तो हमारे इन ज़ख़्मों पर फिर कील चुभते। फ़रमाते हैं कि वहीं पसीना भी निकलता और ख़ून भी बहता, सो भी नहीं सकते थे। हमें उन्होंने लाहीर से मुल्तान भेजना था। यह तकलीफ़ देने वाला सफ़र एक माह में तय हुआ और हम पूरा महीना दिन में भी बैठे रहते और रात को भी बैठे रहते। उसी जगह पर हमारा पेशाब पाखाना भी निकल जाता। हमारे लिए पानी वगैरह भी कुछ नहीं होता जिसकी वजह से बदबू भी बहुत ज्यादा थी। इतनी सख़्त सज़ा इसलिए दी कि हम तंग आकर कह दें कि जी आप जो कुछ कहते हैं हम मान लेते हैं मगर

ह्युर्बीन जाएं उनकी अज़मतों पर कि उन्होंने यह तकलीफ़ तो बरदाश्त कर ती मगर उन्होंने फिरगी की बात को मानना पसंद न किया।

फ्रमाते हैं कि एक महीने के इतने मुशक्कत भरे सफ्र के बाद जब हम मुल्तान पहुँचे तो वहाँ पर मौजूद हाकिम ने कहा कि इन लोगों को हम कल फांसी के फंदे पर लटका देंगे। जब हमने फांसी की ख़बर सुनी तो हमारे दिल ख़ुश हुए कि अब हमें अपना मक्सद नसीब हो जाएगा।

अगले दिन यह जब हमें फांसी देने के लिए आया तो उसने देखा कि हमारे चेहरों पर रीनक थी क्योंकि थकावट ख़त्म हो चुकी थी। हमारे तर व ताज़ा चेहरों की चमक देखकर वह कहने लगा ओ मुल्लाओ! तुम्हारे चेहरों पर मुझे ताज़गी क्यों नज़र आ रही है? हम में से एक ने जवाब दिया कि हमारे चेहरे इसलिए तर व ताज़ा है कि आप हमें फांसी देंगे तो हमें शहादत नसीब हो जाएगी। जब उसने यह बात सुनी तो वहीं से वापस दफ़्तर चला गया और उसने अपनी बड़ी आथोर्टी से राब्ता किया और बताया कि ये तो ख़ुश हैं कि इनको फांसी दे दी जाए।

लिहाज़ा उसने वापस आकर ऐलान किया कि ओ मुल्लाओ! तुम खुश होकर मौत मांगते हो लेकिन हम तुम्हें मौत भी नहीं देना चाहते। हमने यह फ़ैसला किया है कि तुम्हें काला पानी भेज दिया जाए। इस जगह पर पहुँचकर मौलाना जाफर थांसेरी रह० ने एक शे'र लिखा, फ़रमाते हैं—

मुस्तिहिके दार को हुक्म नज़रबंदी मिला क्या कहूँ कैसे रिहाई होते होते रह गई

फ़रमाते हैं कि इससे भी बड़ी कुर्बानी का वक्त वह आया जब वह हमें काला पानी भेज रहे थे। उस वक्त उन्होंने मंसूबाबंदी के तहत हमारे बेटों, बेटियों, बीवियों और बाकी छोटे बड़ों को बुतवा लिया और हमें जंजीरों में बांधकर और बेड़ियाँ पहनाकर उनके सामने सामने पेश किया और उनसे कहा कि तुम इन्हें मना लो। अगर ये कह दें कि हम फिरंगी के गृहार नहीं हैं तो हम इन्हें अभी तुम्हारे साथ घर भेज देते हैं। फरमाते हैं कि अब बीवी रो रही थी, बेटी भी रो रही थी, मेरा एक छोटा बेटा भी रो रहा था और मेरे साथ लिपट कर कड रहा था कि अब्बू! आप यह कह क्यों नहीं देते। बस आप कहका हमारे साथ घर चलें। फरमाते हैं कि मेरे लिए इससे बड़ा डगमगाने वाला लम्हा कोई नहीं था। जब मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रोया तो मैंने अपनी बीवी को इशारा किया बच्चे को सीने से लगाओ और उस बच्चे से कहा कि बेटा! अगर ज़िंदगी रही तो तुम्हारा बाप तुम्हें दुनिया में आकर मिलेगा और अगर न रही तो फिर कृयामत के दिन हैंजे कौसर पर हमारी मुलाकात होगी।

मैं सलाम करता हूँ उन उलमा की अज़मत को, मैं सलाम करता हूँ उनकी इस्तिकामत को जिन्होंने इस कद्र क़ुर्बानियाँ देकर दीन की किश्ती को बहरे ज़्लमात के भंवर से महफ़ूज़ रखा और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास आज यह दीन महफ़्रूज़ हालत में मौजूद है। (खुत्बात ज़ुलफ़्क़्क़ार 8/172-174)

#### घोड़े की इस्तिकामत

अगर एक मुजाहिद किसी घोड़े को इसलिए पालता है कि मैं इसकी पीठ पर बैठकर जिहाद करूंगा तो वह घोड़ा पहचानता है कि मुझे इसलिए खिलाया पिलाया गया था कि मैंने जिहाद में शरीक होना हैं। लिहाज़ा जब उसका मालिक ज़िरह पहनकर उस पर सवार हो जाता है और तलवार हाथ में ले लेता है और उसे दुश्मन के सामने 'लाकर खड़ा करता है तो वह घोड़ा हालाँकि जानवर है मग्रंर उसमें

इतनी समझ ज़रूर होती है कि अब उस बादे के पूरा करने का यक्त आ बुका है जिसके लिए मेरे मालिक ने मेरी ख़िदमत की थी। लिहाज़ा घोड़ा तैयार हो जाता है। उसको अपने सामने तलवारें और तीर नज़र आ रहे होते हैं मगर वह घोड़ा घवराना नहीं है। लिहाज़ा जब उसका मालिक उसे भागने के लिए ऐंड्री का उशाग करता है तो वह बोड़ा भागना शुरू कर देता है। वह वढ़ता चला जाता है, सामने दुश्मन तीर बरसाता है। मगर तीर तलवार और दुश्मन के वार से उसके जिस्म से ख़ून के फ़ब्बारे भी छूट रहे हों तो वह इस बात की परवाह किए बग़ैर दुश्मन की सफ़ों में घुसता चला जाता है। वह अपनी जान तो कुर्बान कर देता है मगर वह अपने मालिक के इशारे की लाज रख लेता है। अल्लाह तआला को बोड़े की इस इस्तिकामत पर अपने क़ुरआन में कुसमें खायीं हैं लिहाज़ा फुरमाया,

و العديت ضبحا فالموريت قدحا فالمغيرات صبحا.

मुद्धानअल्लाह, ऐ मुजाहिद! तेरी अज़मन को सलाम कि तेर बोड़ के क़दमों से उठने वाली मिट्टी की भी तेरा परवरिदगार क़म्में खा रहा है। जिस परवरिदगार को घोड़े की जवांमर्दी और बहादुरी इस क़द्र पसंद आई हो कि वह क़समें खाकर क़ुरआन पाक में उसके तिज़्किरे फ़रमाते हैं तो जब मोमिन बहादुरी का इज़्हार करेंगे तो अल्लाह तआ़ला को यह बात कितनी पसंद आएगी।

(खुत्वात जुलफ़ुक्कार 8/200)





滲

#### 

من طلب العلىٰ سعرالليالى

बरकते-इल्म

ی آدم از علم باید کمال نه از دشمت و جاه ومال و منال

बनी आदम अज् इल्म याबद कमाल न अज् हशमत ओ जाह ओ जमाल ओ मनाल

## बरकते इल्म

#### इमाम अबूहनीफ़ा रह० और सत्रह हदीसें

बाहर मुल्क में एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि मैंने सना है कि इमाम अबूहनीफ़ा रह० को कुल सत्रह हदीसें याद थीं तो क्या इसके बावजूद आप लोग अपने को हनफी कहते हैं? आजिज़ ने जवाब दिया कि आपकी बात से पहले तो हो सकता है कि आजिज सौ फीसद हनफ़ी हो लेकिन आपकी बात सुनकर एक सौ एक फ़ीसद हनफी हो गया। वह कहने लगे वह कैसे? आजिज़ ने कहा कि यह बात तो पक्की है कि इमाम अबूहनीफा रह० की सरबराही में छः लाख मसाइल का इस्तिंबात (इस) किया गया है तो जो आदमी सत्रह हदीसों से छः लाख मसाइल का इस्तिबात करे आजिज उसे अपना इमाम न माने तो क्या करे। जो बंदा सत्रह हदीसों से छः लाख मसाइल निकाले, आजिज तो उसकी अज़मत को सलाम करता है। आजिज तो अपनी अक्ल को उनके कदमों में डालता है। फिर उनकी अक्ल ठिकाने आई। कहने लगी अब बात समझ में आई है। स्कृीकृत यह है कि अल्लाह तआ़ला ने इमाम आज़म को वह मतर्बा दिया था जो आम आदमी क्री समझ से बाहर है। तफ़्सीर क़ुरआन के बारे में यह बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, इस किताब के वही मायने क़ुबूल होंगे जो अल्लाह तआला ने फ़रमाए हैं। उनको समझने के लिए उलमा के पास जाना पड़ेगा और उनकी सोहबत में बैठकर सीखना पड़ेगा, सिर्फ् किताब पढ़कर हम नहीं समझ सकते-। हर बंदे की समझबूझ अलग होती है। जो समझ हमारे बड़ों को हासिल थी वह हमें तो हासिल नहीं है। इसलिए हमें अपने बड़ों, के साथ नत्थी रहना चाहिए। इसी में भलाई है जैसा कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ﴿البركة مع اكابر كم ﴾ तुम्हारे अकाबिर के साथ रहने में बरकत है। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 4/17)

## यह तो पिस्ते का फ़ालूदा खाएगा

इमाम अबूयुसूफ् रह० पढ़ने के ज़माने में इमाम अबूहनीफ़ा रह० की ख़िदमत में आए। माँ ने भेजा था धोबी के पास जाओ और कपड़े धोना सीखो। रास्ते में कहीं हज़रत इमाम अबूहनीफ़ा रह० की खिदमत में पहुँच गए। हज़रत ने कुछ ऐसा मामला किया कि हज़रत के शागिर्द बन गए। यहाँ तक कि इल्म में बहुत बड़ा मुक़ाम हासिल किया। माँ ने कहा मैंने तुझे धोबी की तरफ भेजा थाा, तेरा बाप मर गया है, तू कुछ काम करता हम खाते-पकाते। उन्होंने आकर इमाम आजुम रह० को यह बात सुनाई। हज़रत ने फ़रमाया कि अपनी माँ को कहना कि मैं एक काम सीख रहा हूँ जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा आमदनी की उम्मीद है। उन्होंने जाकर कह दिया। उनकी माँ को तसल्ली न हुई तो वह ख़ुद इमामे आज़म अबूहनीफा रह० के पास आयीं और कहा कि मैंने तो बेटे को धोबी के पास भेजा था कि कोई हुनर सीखता, आपके पास किताबें पढ़ता है? हज़रत ने फ़रमाया कि मैं इसको ऐसा हुनर सिखा रहा हूँ कि यह पिस्ते का बना हुआ फ़ालूदा खाया करेगा। उनकी माँ ने सोचा कि हज़रत ऐसे ही मेरी तसल्ली के लिए बात कर रहे हैं। इमाम अबूयूसुफ़ रह० फ़रमाते हैं कि बात आई गई हो गई। माँ को इत्मिनान हो गया। एक वक्त आया कि इमाम अबू यूसुफ् रह० चीफ् जस्टिस बने। आगे फरमाते हैं कि वक्त का बादशाह हारून रशीद मेरे पास बैठा हुआ था। वह कहने लगा हज़रत! मैने आपके लिए एक चीज़ बनवाई है, मैं रोज़ आपके लिए भिजवा दिया करूंगा। मैंने चीज़ खाई तो बड़ी मज़ेदार थी। मैंने पूछा कि यह

शी क्या? कहने लगे हज़रत यह मेरे लिए भी कभी कभी बनती है लेटिन आपको इल्मी मुक़ाम ऐसा मिला कि आपके लिए यह रोज़ाना आया करेगी। कहने लगे, मैंने पूछा बताओ कि है क्या? कहने लगा कि यह पिस्ते का बना हुआ फ़ालूदा है। फ़रमाते हैं कि इमाम आज़म रह० की बात मुझे याद आई कि उन्होंने मेरी माँ को कहा था कि मैं इनको ऐसा हुनर सिखा रहा हूँ कि यह पिस्ते का बना हुआ फ़ालूदा खाया करेगा। देखा अल्लाह तआ़ला यूँ रिज़्क देते हैं।

#### इल्म ने हज़रत सालिम रह० को कहाँ पहुँचा दिया

हज़रत सालिम रह० मुहिद्दस गुज़रे हैं, गुलाम थे। तीन सौ दिरहम में बिके थे। फिर इल्म हासिल करके ऐसे मुक़ाम पर पहुँचे कि बादशाह इजाज़त लेकर उनको मिलने आया करता था। एक बार बादशाह मुलाक़ात के लिए आया। आप से इजाज़त चाही। आपने इल्मी मश्यूली की वजह से माज़रत कर दी। लिहाज़ा वादशाह को बग़ैर मुलाक़ात के वापस जाना पड़ा। हज़रत सालिम रह८ बिके थे तीन सौ दिरहम में लेकिन इल्म ने ऐसे मुक़ाम पर पहुँचा दिया कि वक्त का बादशाह भी उनके दरवाज़े पर दस्तक दे रहा होता था। सुब्हानअल्लाह! वह दुनिया में बिके थे तीन सौ दिरहम में लेकिन यहाँ अल्लाह से सौदा किया था इसलिए कीमत बढ़ गई—

जब तक बिके न में कोई पूछता न धा तुमने ख़रीदकर हमें अनमोत्त कर दिया

यह बाज़ी इश्क की बाज़ी है जो चाहो लगा दो डर कैसा गर जीत गए तो क्या कहने गर हार गए तो मात नहीं

अगर जीत गए और इल्मी मुकाम हासिल हो यया तो क्या ही निसीब हैं और अगर वह मुकाम न हासिल हुआ और तलबा ही मैं रहे तो फिर भी खुशनसीबी है, सुब्हानअल्लाह।

# इज़्ज़त कपड़े से नहीं इल्मी ख़ज़ाने से

इमाम शाफ़ई रह० एक बार किसी नाई के पास बाल कटवाने के लिए गए। उसने देखा कि आपने मैले से कपड़े पहने हुए हैं। उसी दौरान कोई अच्छे लिबास वाला दुनियादार सा आदमी उसके पास बाल कटवाने आया। नाई को उम्मीद थी कि इधर से ज़्यादा पैसे मिलेंगे इसलिए उसने इमाम शाफ़ई रह० के बाल काटने से इंकार कर दिया कि मैं तो पहले इसके बाल काटूंगा। आपने अपने गुलाम से पूछा बताओ तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अर्ज़ किया, जी तीन सौ दीनार हैं। आप रह० ने फ्रमाया यह पैसे इसको वैसे ही दे दो हालाँकि बाल कटवाने के लिए एक या दो दीनार लगते होंगे जब आपने वैसे ही तीन सौ दीनार दिए और बाल भी न कटवाए तो वह बड़ा हैरान हुआ। वह कहने लगा मैं तो समझा था कि आपके ऊपर सिर्फ गुदड़ी है मगर सच तो यह है कि गुदड़ी में लाल छिपा हुआ था। उसकी बात सुनकर इमाम शाफ़ई रह० बाहर निकल आए और यादगार शे'र डर्शाद फरमाए-

على ثيباب لوبيباع جميها بفلس لكان الغلس منهن اكثرا

मेंरे ऊपर ऐसे कपड़े हैं कि अगर उन तमाम कपड़ों को पैसों के बदले बेच दिया जाए तो एक दिरहम भी उन कपड़ों की कीमत से ज़्यादा हो जाएगा मगर इन कपड़ों में एक ऐसी जान है कि अगर तुम सारी दुनिया में ढूंढकर देखो तो तुम्हें इस बक्त ऐसी जान नज़र नहीं आएगी।

#### इमाम साहब रह० से गुलतफ्हमी की वजह

इमाम औज़ाई रह० शाम में रहते थे। उन्होंने इमाम आज़म रह०

के बारे में ऐसी वैसी बहुत सी बातें सुन रखी थीं। एक बार इमाम अबूहनीफ़ा रह० के शागिर्द अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० इमाम औज़ाई रह० की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो उन्होंने पूछा ऐ ख़ुरासानी! (अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० की निस्बत है) अबूहनीफ़ा कौन आदमी है, मैंने सुना वह बहुत गुमराह है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० फ़रमाते हैं कि मैं ख़ामोश हो गया। घर आया और इमाम अबूहनीफ़ा रह० के बयान किए हुए मसाइल जिस किताब में थे वह उठाई और इमाम औज़ाई रह० की ख़िदमत में पेश कर दी। उन्होंने पढ़ा तो फ़रमाने लगे, ऐ ख़ुरासानी यह नौमान कीन शख़्स है? उसका इल्मी पाया तो बहुत बुलंद है। उससे तुम्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने कहा यह वही इमाम अबूहनीफ़ा है जिनके बारे में आप बातें सुनते रहते हैं। उनका चेहरा फ़क हो गया और कहने लगे, हमने क्या सुना था, हकीकृत क्या थी। फ़रमाया ऐ ख़ुरासानी! उसकी सोहबत इख़ितयार कर और फ़ायदा उठा।

#### इल्मी सैर महद (पालने) से लहद (क्ब्र) तक

मौज़्ज़िज़ सामेईन! इल्म के बारे में जितनी अहमियत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है यकीन जानिए उतनी अहमियत किसी और ने नहीं बताई । हम एक दफा कोर्स कर रहे थे उसका मौज़ू या (Effective Manager) और इंगलैंड के मिस्टर ब्रोडी उस कोर्स के टीचर थे जो एक ही वक्त में कई युनिवर्सिटियों के विज़ीटिंग प्रोफ़ेसर थे, कैलिफ़ोर्निया की युनीवर्सिटी, इंगलैंड की युनिवर्सिटी, जर्मनी की युनिवर्सिटी और हालैंड की युनीवर्सिटी, इतना काबिल और माहिर बंदा हमें लैक्चर दे रहा था। लैक्चर के दौरान उन्होंने इल्म के बारे में बात की और बात करते करते कहने लगे कि हमारे साइंसदानों ने आज यह बात महसूस की है कि आदमी को सिर्फ तालिबइल्मी में ही नहीं पढ़ना पढ़ता बल्कि वह अपने प्रोफेशन में भी पढ़ना पड़ता है। गोया सारी ज़िंदगी पढ़ना पड़ता है। उसने यह बात बड़े नख़रे से की जैसे कोई बड़ी रिसर्च वाली बात की हो। जब उसने यह बात की तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपने आका रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना दूँ। उसने कहा, ज़क़र सुनाओ। मैंने यह हदीस सुनाई कि इल्म हासिल करो पंघोड़े (पालने) से लेकर कब्र में जाने तक। जब मैंने यह हदीस सुनाई यकीन कीजिए कि उसने लेक्चर रोका, अपना ब्रीफ्केस खोला, अपनी डायरी निकाली। मुझे कहता है कि आप यह हदीस मुझे लिखवा दें, मैं आइंदा अपने लेक्चरों में यह हदीस पढ़कर लोगों को सुनाया करूंगा कि चौदह सौ साल पहले मुसलममानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत बतलाई, सुन्डानअल्लाह। (खुल्वात लुलफ़ुक़्कार 1/41)

#### तालिब इल्म की दुआओं की बरकत

सुलतान महमूद गृज़नवी रह० के दिल में तीन बातें खटकती थीं :

- एक बात यह दिल में खटकती थी कि मैं सुबकतगीन का बेटा हूँ और सुबकतगीन तो पहले बादशाह नहीं था बल्कि एक फ़ौजी था, फिर बादशाह बना। क्या मेरी निस्वत सही है या कुछ और है।
- दूसरी बात यह दिल में खटकती थी कि दीन के मुख़्तलिफ शोबे हैं लेकिन सबसे अफ़ज़ल और बेहतर शोबा कौना सा है यानी उम्मत में जो सबसे आला लोग हैं वे कौन हैं?
- तीसरी बात यह दिल को खटकती थी कि मुझे बड़े अरसे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब नहीं हुई। इसलिए मुझे ज़ियारत नसीब हो जाए।

एक बार वह गली में राउंड कर रहे थे। उन्होंने बाहर आकर एक

तालिब इल्म को गेशनी में पढ़ते हुए देखा। पूछा तुम मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ते? उसने कहा, मस्जिद में रोशनी का इन्तिजाम नहीं है। यह एक आदमी के घर के बाहर रोशनी जल रही है इसलिए मैं यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, बच्चे तुम जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे लिए रोशनी का इन्तिजाम करा दूंगा। जब तालिब इल्म ने रोशनी देखी तो उसने दुआ कर दी कि ऐ अल्लाह! इस बंदे की म्रादें पूरी कर दे। लिहाज़ा जब सुलतान महमूद गुज़नवी रह० घर आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और आप ने फ़रमाया : "ऐ सुबकतगीन के बेटे! तूने मेर वारिस की इज़्ज़त की अल्लाह तआ़ला तुझे दुनिया और आख़िरत की इज़्ज़तें नसीब फ़रमाए, सुब्हानअल्लाह। इससे तालिब इल्म की दुआ की बरकत से सलतान महमूद गुजनवी रह० की तीनों मुरादें पूरी हो गयीं। एक तो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, दूसरा उनके दिल में अपने नसब के बारे में जो छोटी-मोटी बातें थीं वे ख़त्म हो गयीं, तीसरे उनको यह पता चल गया कि उलमा किराम ही नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं और यही लोग दूसरों से अफजल हैं।

#### तालिबाने उलूमे नबुव्वत की दुआ लीजिए

उन तलबा का अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हाँ बड़ा मुक़ाम होता है। हज़रत ख़्वाजा बाक़ीबिल्लाह रह० जो हज़रत मुजदिद अलफ़ेसानी रह० के पीर व मुर्शिद हैं कि एक बात अभी ज़हन में आई है। वह इस मज़मून से ही मुताल्लिक़ है। इसलिए वह भी आप हज़रात की ख़िदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। एक बार ख़्वाजा बाक़ीबिल्लाह के सामने ही किसी मुरीद ने कहा जी हमारे शेख़ तो ऐसे हैं जिनको अल्लाह तआला ने ऐसे ऐसे मुरीदीन अता किए और ये मुक़ामात अता किए हैं और हज़रत इस पर ख़ामोश रहे। अब इतनी ख़ामोशी पर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से उनके ऊपर आज़माइश आ गई।

आम नेकों की नेकियाँ मुक्तिंबीन ﴿ حسنات الابراز مينات المقربين. ﴾ के हक में बुराई का दर्जा रखती है। जी हाँ! जब बड़ों के साथ गहरा ताल्लुक होता है तो फिर अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के नाज़ भी ज़्यादा होते हैं। जी हाँ! यह भी ख़ुदपंसदी में शामिल है कि दूसरे ने तारीफ़ की और आप ख़ामोश रहे, उसे रोका क्यों नहीं। लिहाज़ा आज़माइश के तौर पर कृब्ज़ की कैफ़ियत आ गई। सब कैफ़ियतें ख़त्म हो गवी जिसकी वजह से आप कई दिन रोते रहे। आपने अल्लाह रब्बुलइज़्ज़ से दुआ मांगी कि ऐ मेरे मालिक! मेरी किस गलती की वजह से ये कैफ़ियतें बंद हो गयीं, आप मुझ पर खोल दीजिए। आख़िर आपको ख्वाब में बताया गया कि यह इस वजह से कैफ़ियत पेश आई है और अब इसका हल यह है कि आपके क़रीब मदरसे में छोटे-छोटे बच्चे अल्लाह का क़ुरआन पढ़ते हैं, आप जाएं और तलबा से दुआ करवाएं उनकी दुआ की बरकत से वे चीज़ें फिर आपको नसीब हो जाएंगी। लिहाजा आप सुबह उठे और उस मदरसे में गए। जब ख़्वाजा बाकीबिल्लाह वहाँ पहुँचे तो अदब की वजह से उस्ताद भी खड़े हो गए और शागिर्द भी खड़े हो गए कि ख़्याजा साहब तश्रीफ़ लाए हैं। ख्वाजा साहब की आँखों में आँसू आ गए और फ़रमाने लगे कि आप मुझे अल्लाह का बड़ा यली समझकर खड़े हो रहे हैं और मेरी हालत यह है कि मुझे ख़्वाब में हुक्म हुआ है कि मैं दुआ के लिए आप हजुरात के पास जाऊँ। लिहाज़ा अल्लाह तआ़ला के हाँ आपका बड़ा मुकाम है, इसके बाद छोटे-छोटे बच्चों ने मिलकर दुआ की और अल्लाह तआला ने ख़्याजा बाकीविल्लाह रह० को वे कैफियतें फिर वापस कर दीं, अल्लाहु अकबर।

# 

अलैहि बसल्लम की दावत

साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रह० का दस्तरख़्वान बड़ा वसी होता था। वह अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की मख़्लूक को खाना

खिलाया करते थे। उनकी तरफ से ऐलाने आम या कि जो आए

खाना खाए, लिहाज़ा ग़रीब, मुकीम, मिस्कीन और नादार लोग आते

धे और खाना खाकर चले जाते थे। उनको एक बार ख़्याब में नबी सल्ललाह् अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीव हुई तो नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया : तवक्कुल शाह! तुम

अल्लाह तआ़ला की दावत तो रोज़ाना करते हो लेकिन तुमने हमारी दावत कभी नहीं की। इसके बाद उनकी आँख खुल गई। वह बड़े परेशान हुए कि इस ख़्वाब का क्या मतलब है? इसलिए उन्होंने रो रो कर अल्लाह तआ़ला से दुआएं मांगी कि परवरदिगार आलम! इस

ख़्वाब की हक़ीक़त को वाज़ेह फ़रमा दे। आख़िर उनके दिल में डाला गया कि तुम अल्लाह की मख़्लूक को अल्लाह के लिए हर रोज़ खिलाते हो मगर तुमने मेरे नबी के वारिसों यानी उलमा व तलबा और कारियों को अपने दस्तरख़्वान पर एहतिमाम के साथ कभी नहीं बुलाया।

इसलिए फ़रमाया कि तुमने हमारी दावत कभी नहीं की लिहाज़ा उन्होंने शहर भर के उलमा, तलबा और कारियों की दावत की और फिर यह समझे कि गोया मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फरमा दी।

# हिफ़्ज़े हदीस की बरकत तो देखिए

हमारे एक ताल्लुक वाले दोस्त हैं। वह अल्लाह का शुक्र है हाफ़िज़ ह़दीस भी हैं। एक बार अपने असबाक और अपनी कैफ़ियात के बारे में बैठे वता रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप बुख़ारी शरीफ़ के हाफ़िज़ हैं। क्या आपने उन अहादीसे मुबारका की बरकात का भी मुशाहिदा किया है? वह फ़रमाने लगे हज़रत! मैं इस बात पर हैरान हूँ

कि हिम्ज़ हदीस के बाद मेरे ऊपर अल्लाह का ऐसा फ़ज़ल हुआ कि मेरा कोई हफ़्ता भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है ख़ाली नहीं गुज़रता। कम से कम एक बार और कभी-कभी एक है ज़्यादा बार मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत होती रहती है। अल्लाह का शुक्र कि आज भी वह इस वक्त दुनिया में ज़िन्दा है। हदीसे पाक की मुहब्बत ने उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का

ऐसा क्कुर्ब अता कर दिया कि उन्हें हर हफ़्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती रहती है, सुब्हानअल्लाह।

#### रिसाला शातविया का फ़ैज़ इतना आम क्यों?

अल्लाम शातबी रह० ने जब रिसाला "शातिबया" लिखा तो हरम शरीफ में हाज़िर हुए और वहाँ पर उन्होंने बारह हज़ार मर्तबा तवाफ़ किया और हर तवाफ़ के बाद दो रक्अत नमाज़ पढ़कर दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह! इस किताब को क़ुबूलियते आम्मा नसीब फ़रमा। अल्लाह तआला ने इस किताब को इतनी मक्बूलियत नसीब फ़रमाई कि आज उस वक्त तक कोई क़ारी नहीं बन सकता जब तक कि वह इस किताब को न पढ़ ले। मालूम हुआ कि वे हज़रात सिर्फ़ लिखते ही नहीं थे बल्कि वे मांगते भी थे। फ़ैज़ का आगे जारी हो जाना क़ुदरत की तरफ़ से होता है और उसके पीछे इसान का तक्वा होता है।

### आसिफ बरख़िया के इल्म, अमल

#### और इख़्लास का रंग

देखिए दुनिया के अंदर भी इंसान ऐसे काम कर दिखाता है जो

का तख़्त मंगवाना था तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पार्लियामेंट के मिंबरों को कहा था, ﴿﴿ إِسَالِهِ السَّالِهُ ऐ मेरे अमीरो! म्शिरो ! वज़ीरो ! ﴿ وايكم ياتيني بعرضها قبل ال باتوني مسليمن . तुम में से कौन हैं जो मलिका बिल्कीस का तख़्त मुझ तक ले आए इससे पहले कि जिन्नों में इफ़रीत ﴿قال عفريت من الجن ﴾ जिन्नों में इफ़रीत के कहा (इफ़रीत कहते हैं बड़े जिन्न को) ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى मैं उसे आपके पास ला सकता हूँ इससे पहले कि आप अपनी जगह से खड़े हों। आपने फ़रमाया कि यह तो बड़ी देर है कि मज्लिस ख़त्म होने से पहले लाओगे। मुझे इससे पहले चाहिए। अब वहाँ पर जिन्न भी बेबस हो गए। अल्लाह का एक बंदा आसिफ बरख़िया उस वक्त खड़ा होता है, कहता है ﴿انا آليك به قبل ان يرتد اليك طرفك में ला सकता हूँ इससे पहले कि आप अपनी पलक झपकें, भला यह कौन था? कहा ﴿قَالَ الَّذِي عَنْدَهُ عَلَمُ مِن الْكِتَابِ﴾ कहा उसने जिसके पास किताब का इल्म या, सुब्हानअल्लाह। जहाँ इफरीत भी कोई काम करने से बेबस हो जाते हैं वहाँ एक अहले इल्म खड़ा होता है। ﴿قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يوتد اليك طرفك. ﴾ जब उन्होंने पलक झपक कर देखा. . ﴿ فَلَمَا رَاهُ مَسْتَوَا عَنْدُهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَصَلَ رَبِي ﴾

फ़रमाया यह तो मेरे रब का फ़ज़ल है। इसलिए इल्म, अमल और इख़्लास जब तीन चीज़ें इकठ्ठी हो जाएं तो फिर यह क्रुच्त और ताकृत बन जाया करती है। फिर ईमानी कुव्वत और ताकृत इंसान को दुनिया और आख़िरत की इज़्ज़तें दिया करती है।

## फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के इल्म

#### व इस्लास का बेपाया फैज़

और इड़्लास से मिलने वाली क्रुव्वत और ताकृत मौजूद थी और इस कुव्वत और ताकृत की वजह से अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने दुनिया के हाकिमों और बादशाहों के ताज उनके क़दमों में लाकर डाल दिए। फ़कीराना ज़िंदगी थी लेकिन वक्त के बड़े बड़े सुपर पावर वाले बादशाह कैंसर व किसरा भी थर्राया करते थे, नाम सुनकर कांपते थे, लरज़ते थे। इसलिए कि उनके पास इल्म, अमल और इड़्लास की कुव्वत मौजूद थी।

सैय्यदना उमर बिन ख़त्ताब राज़ियल्लाहु अन्हु के पास इल्म, अमल

एक वार हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु मिंबर पर खड़े हैं और उस वक़्त कह रहे हैं ﴿المَالِيَةِ إِلَيْهِ الْمَالِيَةِ पे सारिया! पहाड़ की तरफ़ से ध्यान रखना। हवा उनके पैगाम को ज़बान से लेकर अमीरे लक्ष्कर तक पहुँचा देती है। यह उनका हवा पर हुक्म चल रहा है।

किताबों में लिखा है कि एक बार मदीना में ज़लज़ला आया। सैयदना उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने ज़मीन पर ऐड़ी मारी। फ़रमाया, "ऐ ज़मीन! क्यों हिलती है? क्या उमर ने तेरे ऊपर अदल कायम नहीं किया?" ज़मीन का लरज़ा उसी वक्त रुक जाता है।

#### इमाम गुज़ाली रह० से सवाल : पढ़ते क्यों हो?

इमाम गुज़ाली रह० ने पढ़ने के ज़माने में ही ख़्याजा बू अली फ़ारमदी रह० से तर्बियत पाई। उनकी तर्बियत पर रोशनी डालने के लिए उनके पढ़ने के ज़माने का एक वाकिआ सुनाता हूँ। जिस मदरसै में इमाम गुज़ाली रह० पढ़ते थे। वह मदरसा वक्त के वादशाह निज़ामुल मलिक तूसी ने बनवाया था। मदरसे के हालात के बारे में बादशाह को इत्तिला दी गई कि जनाब! आपने जो मदरसा बनवाया था, वहाँ पर तलबा तो सब दुनियादार हैं, दीन सीखने वाला कोई भी नहीं। बादशाह ने कहा अच्छा! मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ और अगर तलबा वहाँ किताबें पढ़कर भी दुनियादार बनेंगे तो क्या फायदा, इस मदरसे को बंद ही कर दिया जाए मगर दिल में ख्याल आया कि मैं वहाँ जाकर हालात तो देखूं।

जब बादशाह अपना भेस बदलकर वहाँ पहुँचा तो उसने एक तालिब इल्म से पूछा कि भाई! आप यहाँ कैसे आए? कहने लगा, मैं इल्म पढ़ रहा हूँ, मेरे वालिद फ़लां जगह मुफ़्ती हैं। मैं मुफ़्ती बनूंगा, लोगों में इज़्ज़त हुआ करेगी। दूसरे से पूछा तो उसने कहा कि मेरे वालिद फुला जगह काज़ी हैं। मैं बड़ा होकर उनका ओहदा संभालूगा। तीसरे से पूछा तो उसने कहा, वक्त का बादशाह उलमा की बड़ी कृद्र करता है। मैं आलिम बनूंगा और बादशाह का मुसाहिब बनूंगा। ये सब बातें सुनकर बादशाह ने सोचा कि वाकई ये तो सब के सब दुनियादार हैं, मुझे इतने पैसे ख़र्च करने का क्या फायदा? यह इरादा लेकर जब बाहर निकलने लगा तो दरवाज़े के करीब उसने देखा कि एक तालिब इल्म चिराग जलाए पढ़ रहा है। उसने सोचा कि चलो इससे भी बात करता चलूं। लिहाज़ा बादशाह क़रीब हुआ और कहा, अस्सलामु अलैकुम। तालिब इल्म ने कहा, वअलैकुम अस्सलाम और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, क्या बात है, आप मुझसे कोई बात ही नहीं करते। तालिब इल्म ने कहा, जी हाँ। मैं आपसे यहाँ बातें करने तो नहीं आया। बादशाह ने पूछा भई! आप

किस लिए आए हैं? तालिब इल्म ने जवाब दिया, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने परवरदिगार को राज़ी करूं, मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे राज़ी कर सकता हूँ। ये बातें इन किताबों में लिखी हुई हैं। मैं ये किताबें पढ़ूंगा, इन बातों को समझकर उन पर अमल करूंगा और अपने परवरिदगार को राज़ी करूंगा। यह बच्चा बड़ा हुआ तो अपने वक्त का इमाम गज़ाली बना। यह शेख्न की सोहबत थी जिसने बचपन से ही उनके दिल में यह जज़्बा भर दिया कि दीन पढ़ने का मक्सद अल्लाह तआला की रज़ा होती है।

किसी आदमी ने हज़रत मौलाना क़ासिम साहब नानौतवी रह० से

(खुत्बात जुलफ्रुक्कार 3/201)

#### अच्छी नीयत से कितार्वे देखिए

संवाल पूछा, हज़रत! दीन की जो किताबें आपने पढ़ीं वही किताबें आपके दूसरे साथियों ने भी पढ़ीं लेकिन अल्लाह तआला ने जो मर्तबा आपको दिया है वह किसी और को नहीं दिया, इसकी क्या वजह है? हजुरत मौलाना कासिम साहब नानौतवी रह० ने अजीब जवाब दिया कि मेरे साथियों ने क़ुरआन मज़ीद इस नीयत से पढ़ा कि हम मआरिफ़ ् क्रुरआन को जान लें और हकाएक क्रुरआन मजीद से वाकिफ हो जाएं। इसलिए वे हकाइक तो मिल गए मगर वह नेमत न मिली जो अल्लाह तआला ने मुझे अता कर दी। उसने पूछा, हज़रत! यह नेमत आपको कैसे मिली? फ्रमाने लगे कि मैंने जब भी क़ुरआन को पढ़ा हमेशा इस नीयत से पढ़ा कि ऐ अल्लाह! तेरा गुलाम हाज़िर है, तेरा हुक्म जानना चाहता है, जिसको यह अपनी ज़िंदगी में ले आए, सुव्हानअल्लाह। यही चीज सहाबा किराम में थी। सैय्यदना सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ढाई साल के अंदर सूरः बक्तरः मुकम्मल की हालाँकि अरबी ज़बान तो उनकी मादरी ज़बान थी, इसलिए उनको तो सर्फ़ व नहू की कोई ज़रूरत ही नहीं थी फिर ढाई साल कैसे लगे? मालूम हुआ कि वे रूज़रात! एक-एक आयत पढ़ते थे और उन पर अमल करते थे। इधर उनकी सूरत मुकम्मल होती थी और उधर उनका अमल उस सूरत <sup>प्र</sup> मुकम्मल होता था।

अहते दिल के तड़पा देने वाले वाकिआत

# एक डॉक्टर को दुआ याद न होने पर हसरत

एक पीएचडी डॉक्टर साहब के वालिद का इंतिकाल हुआ तो उन्होंने एक आलिमे दीन से कहा कि आपने जनाज़ा पढ़ाना है। जनाज़े के बाद उस पीएचडी डाक्टर ने ज़ार व क़तार रोना शुरू कर

दिया। लोगों ने उसे तसल्ली दी कि इस तरह का सदमा हर आदमी को पेश आता है। इसलिए आपको भी सब्र करना चाहिए। मगर वह मुसलसल रोता रहा। आख़िर आलिमे दीन ने उससे आगे बढ़कर पूछा

क आख़िर क्या वजह है कि आप इतना रो रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि वालिद फ़ौत हो गए, हर एक को दुनिया से जाना है। मैं तो इस बात पर रो रहा हूँ कि मेरे इस

वालिद ने मुझे इतनी दुनियावी तालीम दिलवाई कि मैं पीएचडी डाक्टर बन गया मगर मुझे दीन से इतना दूर रखा कि मेरे वालिद की मैय्यत मेरे सामने पड़ी थी और मुझे नमाज़े जनाज़ा भी नहीं आती थी।

(खुत्बात जुलफुक्कार 3/175)

# मस्जिद के मीनारें या रॉकेट लान्चर

एक साहब लाहौर के रहने वाले थे। यह अमरीका गए। वहाँ से लौटकर कई सालों के बाद वापस आए। उनके बच्चे वहीं पले, बढ़े। वह अपने बच्चों को लाहीर में माड़ी में लेकर जा रहे थे। जब हज़रत अली हिजवेरी रह० के मज़ार के सामने से गुज़रने लगे तो मस्जिद के बड़े-बड़े सुतून नज़र आए। वे बच्चे इस्लाम से इतने अंजाने थे कि उन मीनारों को देखकर कहने लगे,

Dad! why these Rocket Lonchers have been fitted right in the center of the city?

अब्बा जान! शहर के बिल्कुल दर्मियान में ये राकेट लांचर क्यों

अहले दिल के तड़पा देने वाले वाकि<sub>यात</sub> फिट कर दिए गए हैं? यह वहाँ पर मुसलमानों की औलादों का मामला था। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार <sub>5/103)</sub>

# राहे इल्म में धोका कैसा

एक मुहिहस दूर दराज़ का सफ़र करके किसी दूसरे मुहिहस के पाए गए। वह घोड़ा पकड़ रहे थे मगर कपड़े में या किसी बर्तन में कुछ कंकर डालकर घोड़े को इशारा किया कि घोड़े ने समझा कि दान है। वह आ गया तो उस शख़्स ने पकड़ लिया। मेहमान मुहद्दिस ने जब यह देखा तो हदीस की रिवायत लिए बग़ैर वापस हो गए। किसी ने पूछा, हदीस क्यों न ली? फुरमाया जो बंदा हैवान को घोका दे सकता है वह बंदा हदीस के बयान करने में भी धोका दही से काम ले सकता है, सुब्हानअल्लाह !

# इल्मी ग़ैरत और सवाल करने से परहेज़ पर नुसरत

तालिय इल्मी के रास्ते में हमारे अकाबिरीन को मुजाहिदे भी करने पड़े। उस वक्त की मुशक्कतें उठानी पड़ीं। यह हर्गिज़ नहीं था कि उनको सहलतें मैयस्सर थीं। भिसाल के तौर पर सुफियान सौरी रह० अपने दो साथियों के साथ पढ़ने के लिए एक मुहद्दिस की ख़िदमत में पहुँचे। फ़रमाते हैं कि हम तीनों के लिए गुज़र अवकात के लिए सत् वगैरह थे। हम उसी को थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते रहे। हमारे सबक पूरा होने में अभी तीन दिन वाकी थे कि हमारे पास खाने की चीज़ें ख़त्म हो गयीं। हमने आपस में मश्वरा किया कि भई दो आदमी तो उस्ताद दर्स सुनने के लिए जाया करें और तीसरा मज़दूरी वगैरह करके खाने का बंदीबस्त करे ताकि बिक्या दिनों के लिए खाने का कुछ इंतिज़ाम हो जाए। एक एक दिन सबको काम करना पड़ेगा और यूँ तीन दिन गुज़र जाएंगे। फ़रमाते हैं कि बाकी दो तो दर्स सुनने

मुझे क्या मिलेगा? क्यों न अपने मालिक की मज़दूरी कर लूँ, वास्ते से क्षेत्रे के बजाए बिना वास्ता क्यों न हासिल करूं। लिहाजा उन्होंने नफ़लें पढ़नी शुरू कर दीं। वे नफ़लें पढ़ते रहे, दुआएं मांगते रहे। वह सारा दिन मस्जिद में गुज़ारकर शाम को वापस आ गए। वाकी दोस्तों ने पूछा, बताओ भई! कुछ इंतिज़ाम हुआ? कहने तमे जनाब! मैंने सारा दिन एक ऐसे मालिक की मज़दूरी की है जो पूरा पूरा हिसाब बुकाता है। इसलिए वह दे देगा। वे मुतमइन हो गए दूसर दिन दूसरे की बारी थी। अपनी सोच के तहत उन्होंने भी यही रास्ता अपनाया। वह भी मस्जिद में सारा दिन अल्लाह की इबादत करते रहे और अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त से दुआएं मांगते रहे। शाम को दोस्तों ने पूछा, सुनाएं! कोई इंतिज़ाम हुआ? कहने लगे कि मैंने एक ऐसे मालिक की मज़दूरी की है जो किसी का कर्ज़ नहीं रहने देता बल्कि पूरा पूरा अदा कर देता है और उसका वादा है कि तुम्हारा अज मिलकर रहेगा। तीसरे दिन तीसरे ने भी यही अमल किया। अल्लाह की शान कि तीसरे दिन के बाद हाकिमे वक्त रात को सोया हुआ था। उसने ख़ाब में एक बहुत बड़ी बला देखी और उस बला ने अपना पंजा उसे मारने के लिए उठाया और कहा, सुफ़ियान सौरी रह**ं और** उनके साथियों का ख़्याल करो। यह मंज़र देखते ही उसकी आँख खुल गई। उसने हर तरफ् आदमी दौड़ा दिए और कहा कि पता करो सुफ़ियान कौन है? उसने हर एक को दिरहम व दीनार से भरी हुई थैलियाँ भी दे दीं और कहा ये तो इसी यक्त उनको दे देना और बाद में जब मुझे इतिला करोगे तो मैं ख़ज़ाने का मुँह खोल दूंगा। इधर तालीम का दिन पूरा हुआ उधर पुलिस तलाश करते करते मस्जिद में पहुँची। पुलिस वालों ने पूछा यहाँ सुफियान नामी कोई आदमी है? उन्होंने कहा कि

वह मस्जिद में चला गया। सोचने लगा कि मख़्लूक़ की मज़दूरी करके

वक्त के हाकिम को यह ख़्वाब आया है और उसने हमें भेजा है।
सुफ़ियान सौरी रह० और उनके सिथ्यों ने आपस में मशवरा किया
कि अब दो दरवाज़ हैं, एक मालिक का दरवाज़ा और एक हािक वक्त का दरवाज़ा। हमने जो इल्म पढ़ा है उसमें तो यही सीखा है कि हमको मालिक से लेना है। लिहाज़ा हमारी इल्मी ग़ैरत गवारा नहीं करती कि हम चलकर हािकमें वक्त के दरवाज़े पर जाएं। अल्लाहु अकबर! तीन दिन के भूखे थे मगर हािकम वक्त के पास जाना गवारा न किया बल्कि उसी हालत में उन्होंने वापस अपने वतन का सफर मुकम्मल किया। जिनकी नज़र अल्लाह की जात पर रहती है।

### इल्म दोस्त की नज़र ज़ाते खुदा पर न कि वज़ीफ़े पर

बहावलपुर में एक नवाब साहब ने एक मदरसा बनवाया। उसने

मुक्तिमी उलमा से कहा कि इमारत तो मैं वनवा देता हूँ मगर आबाद कैसे होगी? उलमा ने कहा कि आपको ऐसी हस्ती के बारे में बताएंगे, आप उन्हें ले आना मदरसा चल जाएगा। उसने कहा हीरा तुम दूढ़ना, कीमत हम लगा देंगे। नवाब साहब को बड़ा नाज़ था पैसे का। लिहाज़ा जब इमारत बन गई तो उसने उलमा से पूछा बताओ कौनसा हीरा ढूंढा है? कहने लगे, (मौलना) कृासिम नानौतवी रह०। उसने उलमा से पूछा कि हज़रत की तंख़्वाह कितनी होगी? उन्होंने कहा हज़रत की तंख़्वाह चार पाँच रुपए होगी। उस दौर में इतनी ही तंख़्वाह होती थी। कहने लगा, जाओ और मेरी तरफ से हज़रत की सौ रुपए माहाना का पैग़ाम दे दो। अब जिस आदमी को पाँच रुपए के बजाए सौ रुपए मिलना शुरू हो जाएं तो कितना फर्क है। लिहाज़ा उलमा बड़े खुश हुए कि जी हाँ, अब तो हज़रत ज़रूर आ जाएंगे। देवबंद जाकर हज़रत से मिले। हज़रत ने उनकी ख़ूब ख़ातिर तवाज़े

बन या है। आप वहाँ तश्रीपः लाएं, नवाब साहब ने आपके लिए सौ रुपर् माहाना तंख्राह मुक्रर किया है। हज़रत रह० ने फ़रमाया : "बत यह है कि मेरी तंख्वाह तो पाँच रुपए है। उसमें तीन रुपए मेरे <sub>जाती</sub> खर्चे के हैं और दो रुपए मैं ग़रीबों, मिस्कीनों, यतीमों में ख़र्च करता हैं। अगर मैं वहाँ चला गया और सौ रुपए तंख्वाह हो गई तो मेरा खर्चा तो तीन रुपए रहेगा और बाकी सत्तानवें रुपए गुरीबों में बांटने के लिए मुझे सारा दिन उनको ढूंढना पड़ेगा और मैं पढ़ा तो नहीं सक्या। लिहाज़ा मैं वहाँ नहीं जा सकता।" ऐसी दलील दी कि उन उलमा की ज़बाने बंद हो गयीं। इसे ज़ोहद फ़िदुदुनिया कहते हैं. अल्लाह् अकबर कबीरा।

#### हजुरत थानवी रह० की दस्तारे फज़ीलत पर माज़रत

हज़रत मौलाना अशरफ़ अली धानवी रह० ने तालिब इन्मी के में दौराए हदीस मुकम्मल किया तो मोहतमिम साहब ने जलसे के लिए इतिजामात किए कि दस्तारबंदी करवाते हैं। हजुरत बानवी रह० अपने साथ पाँच सात शार्गिदों को लेकर हज़रत शेख़ुल हिंद रह० की ख़िदमत में गए और वहाँ जाकर कहने लगे कि हज़रत! हमने सुना है कि मदरसे वाले तलबा की दस्तारबंदी के लिए इतिजाम कर रहे हैं। हज़रत ने फ़रमाया : "हाँ।" कहने लगे, हज़रत हमारी गुज़ारिश यह है कि हमारी दस्तारबंदी न करवाई जाए। ऐसा न हो कि लोग हमें देखकर ऐतिराज़ करें कि ऐसे नाजायक तलबा की दस्तारबंदी करा दी गई, कहीं मदरसे की बदनामी न हो। हज़रत शेखुल हिंद रह० जलाल में आकर फरमाने लगे, अज़ीज़म! आप अपने उस्तादों के दर्मियान रहते हैं, इसलिए अपने आपको कुछ नहीं पाते, जब हम नहीं होंगे तो फिर तुम ही तुम होगे।

## यह दारुलउलूम का तालिब इल्म नहीं

दारुल उलूम देवबंद के इब्तिदाई ज़िम्मेदारों में हज़-त शाह रिफ्उद्दीन साहब रह० थे। वह एक सूफ़ी और ज़िकर शागिल बुज़ुर्ग थे। जब उन्होंने ज़िम्मेदारी संभाली तो एक दिन वह दाठल उलूम के कुँए पर युज़ू करने के लिए तश्रीफ़ ले गए। उस वक्त एक तालिब इल्म उनके पास आया। उसके पास प्याले में पतली सी दाल थी। उसने वह प्याला हज़रत को दिखाया और कहा, देखिए जी! आपकी निगरानी में दाठल उलूम में ऐसा सालन पक रहा है जिससे बुज़ू भी जाएज़ हो जाए। यह कहने के बाद प्याला उसके हाथ से गिरा और उलट गया।

वह लड़का तो भाग गया लेकिन जब उस्तादों को इतिला मिली तो उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिन्दा हुए। कि एक तालिब इल्म को यह हिम्मत कैसे हुई कि उसने नाज़िम साहब के सामने ऐसी हरकत की। उस्ताद उनकी बुज़ुर्गी से वाक़िफ़ थे। लिहाज़ा वे आए और कहने लगे हज़रत! आप महसूस न करें, नादिम व शर्मिन्दा हैं कि एक तालिब इल्प ने ऐसा किया है। हज़रत ने फ़रमाया : "नहीं, नहीं वह तो तालिब इल्म ही नहीं है।" अब उस्ताद कहते हैं कि वह तालिब इल्म है और हज़रत फ़रमाते हैं कि वह तालिब इल्म नहीं है। किसी ने कहा कि रसोईघर से पता कर लो। वहाँ उसका नाम होगा। जब वहाँ से पता किया गया तो वाकई वहाँ भी उसका नाम था और यहाँ से बाकायदा खाना लिया करता था। यह मालूम करके वे फिर हजुरत के पास आए और कहने लगे, हज़रत! वह तालिब इल्म ही है, उसका नाम रसोईघर में भी लिखा हुआ है। फ़रमाने लगे नहीं, वह तालिब इल्म नहीं है। फिर किसी ने कहा क्लास के उस्ताद से पता कर लें। जब उस्ताद से पता चला तो उसका नाम तो वहाँ भी था मगर वह

तड़का पढ़ने नहीं आता था बल्कि किसी तालिब इल्म से सब्ता था और वह तालिब इल्म उसकी हाज़िरी लगवा देता था। वह सिर्फ़ खाना खाने के लिए रसाई में आता था और खाना खावर वापस चला जाता।

जब उस्तादों को हकीकृत का पता चला तो वे सोच में पड़ गए कि शाह साहब तो कभी-कभी आते हैं और हम हर वक्त यहाँ होते हैं। हमें तो उसकी पहचान न हुई और शाह साहब ने उसे पहचान तिया। वे और ज्यादा शर्मिन्दगी महसूस करने लगे। लिहाजा उन्होंने हज़रत से माफी मांगी और अर्ज़ किया, हज़रत! हमें यह समझ में नहीं आई कि आप तो तलबा से इतना ताल्लुक भी नहीं रखते फिर आपको कैसे पता चला कि वह तालिब इल्म है या नहीं? इस पर उन्होंने जवाब दिया : ''जब मैं यहाँ का निगरां बना तो एक दफा मैंने ब्बाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप इसी कुँए के ऊपर खड़े हैं। और आपके हार्थों में पानी का डोल है, तालिब इल्म लाइन बनाकर आपकी ख़िदमत में हाज़िर होते हैं और आप सबके डोल में पानी भरते जाते हैं। मैंने उस वक्त मौजूद तमाम तलबा को देखा लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखी थी। इस तरह मैं पहचान गया कि वह दारुलउलूम का तालिब इल्म नहीं है।"

# हज़रत इमाम शाफ़ई रह० के इल्मी कमालात

उलमाए किराम में कुछ ने बहुत की कम उम्री में इल्म के जाम पिए। हज़रत इमाम शाफ़ई रह० के हालाते ज़िंदगी में लिखा है कि इमाम शाफ़ई रह० तेरह साल की उम्र में इमाम शाफ़ई बन चुके थे। इस उम्र में उन्होंने दर्से क़ुरआन देना शुरू कर दिया था। यह वह यक्त था जब सफ़ेद बालों वाले बड़े बड़े मशाइख़ उनके हलकाए दर्स में बैठा करते थे। एक दफा दर्स क़ुरआन दे रहे थे। उसी दौरान दो

चिड़ियाँ लड़ती हुई उनके क़रीब आकर गिरीं। यह कम उम्र तो थे ही. इन्होंने अपना अमामा उतारा और उन चिड़ियों के ज्पर रख दिया।

अब दर्से क़ुरआन के दर्मियान जो यह काम किया तो जो मशाइख़ बैठे

थे उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि यह अदब के ख़िलाफ़ है।

लिहाज़ा उन्होंने अमामा अपने सर पर रख लिया और फ्रमाया

कि बच्चा तो बच्चा ही होता है चाहे ﴿الصبى صبى ولوكان ابن نبى.﴾ किसी नबी का बेटा ही क्यों न हो। फिर उन मशाइख की तसल्ली

हुई कि हाँ कम उम्री की वजह से ऐसी बातें हो सकती हैं।

# सौके इलम

और

जीके मुताला

بنی آدم از علم یابد کمال نداز حشمت و جاه ومال و منال

बनी आदम अज़ इल्म या बद कमाल न अज़ हशमत ओ जाह ओ जमाल ओ मनाल

# शीके इल्म और ज़ीके मुताला

# दो पैगुम्बरों का सवाल उधर से अजीव जवाब

आपके सामने एक इल्मी बात पेश करता हूँ जो उलमा और तलबा के लिए बहुत मज़े की बात होगी। अल्लाह तआला के दो पैगृंबर ऐसे हैं जिनका क़ुरआन मजीद में भी तिज़्करा है और उन दोनों ने मुदों के ज़िंदा होने का सवाल किया मगर सवाल का अंदाज़ अलग था। एक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने जब मुदों को देखा तो उस वक्त अल्लाह तआला से पूछा कि ऐ परवरिदगार المناف المن

दूसरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने भी मुर्दों के ज़िंदा होने के बारे में सवाल किया। उनके सवाल पूछने का अंदाज़ यह था कि ﴿ المراحية ऐ अल्लाह आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा फ़रमाएंगे। ''कैफ़ा'' के लफ़्ज़ में सवालिया बात हैं। इसमें कोई ताज्जुब ज़ाहिर नहीं होता कि जी इनको कैसे ज़िंदा करेंगे बल्कि सिर्फ़ एक सवाल पूछा। इसीलिए जब पूछा ﴿ وَالْمُ يُوْمِ وَلَمُ يَوْمِ وَلَمُ يُوْمِ وَلَمُ يُوْمِ وَلَمُ يَوْمِ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ يَوْمِ وَلَمُ يَوْمِ وَلَمُ يَوْمِ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ يَوْمِ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُونُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَل

उसको ज़िंदा करके उनके सामने मौजिज़ा दिखा दिया। जबिक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सवाल पूछते हुए ताज्जुब के साथ पूछा जैसे इस बात पर यह बड़े हैरान हो रहे हों कि ﴿التي يحي مله الله بعد مرتها﴾! क्योंकि ताज्जुब पाया जाता था इसलिए परवरदिगार ने ग़ैर पर मौत तारी करने के बजाए उन्हीं पर मौत तारी कर दी और सौ साल तक आराम से सुला दिया। फिर ज़िंदा करके पूछा, ऐ मेरे पैग़ंबर अब बताइए।

इस सारी तप्सील का हासिल यह निकला कि एक लफ्ज़ की तब्दीली से दोनों के साथ मामला अलैहिदा अलैहिदा हुआ। इससे मालूम हुआ कि बंदा अल्लाह तआला के साथ जैसा गुमान करेगा परवरदिगार उसके साथ वैसा ही मामला करेगा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी क्योंकि सवाल तो पूछा था इसलिए सवाल पूछने की कोई कीमत तो देनी पड़नी थी क्योंकि बाक़ी ऑबया अलैहिमुस्सलाम भी तो थे जिन्होंने सवाल ही नहीं पूछा था। इसलिए तमाम ऑबिया में से अल्लाह तआला ने किसी से वह कुर्बानी न मांगी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मांगी। गोया अल्लाह तआला ने फ्रांगया ऐ प्यारे ख़लील! मैंने मुर्दों को ज़िंदा तो करके आपके सवाल का जवाब दे दिया लेकिन क्योंकि सवाल पूछा था इसलिए इसकी कीमत भी देते जाइए। अब आपको अपने हाथों से अपने बेटे को शहीद करके दिखाना पड़ेगा।

#### इमाम मुस्लिम रह० का मुताले में ध्यान

इमाम मुस्लिम रह० का मशहूर वाकिआ है कि एक बार वह कोई हदीस पाक तलाश कर रहे थे। उस वक्त उन्हें भूख लगी हुई थी, साथ ही खजूरों की एक थैली पड़ी हुई थी। लिहाज़ा उन्होंने एक खजूर मुँह में डाल ली और किताब का मुताला करने में मसरूफ़ हो गए। उस वक्त मुताले में इस क्द्र ध्यान की कैफ़ियत थी कि पता ही न रहा कि मैं कितनी खजूरें खा चुका हूँ। जब खाते खाते ज़्यादा खा लीं तो उसकी वजह से बीमार हो गए और आख़िर अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर पहुँच गए। उनको इल्म में इतना इस्तिगराक नसीब हुआ था कि उन्हें आसपास की ख़बर ही नहीं होती थी।

## अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० की इल्मी मज्लिस का रंग

हज़रत अब्दुल्लाह बिन भुबारक रह० के पास हदीस का इल्म सीखने के लिए इतना बड़ा मजमा होता या कि एक दफ़ा दवातों की तादाद को गिना गया तो चालीस हज़ार निकलीं! उस दौर में लाडस्पीकर तो होते नहीं थे। वह हदीस सुनाते तो कुछ लोग नमाज़ के मुकब्बिर की तरह उनके अलफ़ाज़ को ऊँची जगह से ऊँचे अलफ़ाज़ के साथ दोहरा देते ताकि पूरे मजमे तक आयाज़ पहुँच जाए। उन मुकब्बिर हज़रात की तादाद बारह सौ हुआ करती थी। पूरा मजमा कितना बड़ा होगा। इतने बड़े बड़े मजमे के अंदर बैठकर हदीस का इल्म पढ़ाया।

#### इसको कहते हैं शौके इल्म

इमाम मुहम्मद रह० एक जगह दर्स दे रहे थे। वहाँ कुछ मील के फासले पर एक बस्ती थी। वहाँ से भी लोग उनके पास हाज़िर हुए और अर्ज किया कि हज़रत! आप हमारे हाँ भी दर्स दिया करें। उन्होंने फरमाया: मेरे पास वक़्त बहुत कम होता है। उन्होंने कहा, हज़रत! हम एक सवारी का बंदोबस्त कर देते हैं, आप दर्स देते ही उस सवारी पर सवार हों और हमारी बस्ती में आएं और वहाँ दर्स देकर जल्दी वापस आ जाएं। इस तरह पैदल आने जाने में जो वहत

लगेगा वही दर्स में लग जाएगा। आपने क़ुबूल फ़्रमाया लिया। जब

आपने यह दर्स देना शुरू किया तो ये वे दिन थे जब इमाम शाफ़्ई रह० उनकी ख़िदमत में पहुँचे हुए थे। उन्होंने भी अपनी दरख़्वास्त पेश करते हुए कहा, हज़रत! मुझे आपसे यह किताब पढ़नी है। हज़रत ने फ़रमाया, भई अब वक़्त कैसे फ़ारिग़ करेंगे? अब मुझे यहाँ भी दर्स देना होता है और वहाँ भी दर्स देना होता है। उन्होंने अर्ज़ किया, हज़रत जब यहाँ से दर्स देने के बाद सवारी पर बैठकर अगली बस्ती की तरफ़ जाएंगे तो आप सवारी पर बैठ-बैठे दर्स दे दें। मैं सवारी के साथ दौड़ता भी रहूँगा और आपसे इल्म भी सीखता रहूँगा। तारीख़े इंसानियत तलवे इल्म की इससे आला मिसाल पेश नहीं कर सकती। यह दीने इस्लाम का हुस्न व जमाल है।

#### शौक़े इल्म नींद उड़ा देता है

इमाम मुहम्मद रह० इमाम शाफ़ई रह० के उस्ताद बने हैं। इमाम शाफ़ई रह० फ़रमाते हैं कि मुझे इमाम मुहम्मद रह० के पास एक रात गुज़ारने का मौका मिला। फ़रमाते हैं कि उन्होंने इशा के बाद चिराग् के सामने किताब खोली और उसमें से कुछ पढ़ा। फिर चिराग बुझा दिया और लेट गए। थोड़ी देर के बाद उठे, चिराग जलाया फिर किताब देखी और फिर लेट गए, फिर थोड़ी देर के बाद उठे, चिराग जलाया किताब देखी फिर लेट गए। फ़रमाते हैं कि मैं सारी रात जागा और मैंने गिना कि उन्होंने एक रात में सत्रह बार उठकर चिराग जलाया। सत्रह बार का मतलब? अगर आठ घंटे की रात हो तो हर आध घंटे बाद चिराग जलाया, अब सोचिए कि वह सोए कहाँ? दरअसल वह चिराग बुझाते इसलिए थे कि फालत् तेल न जले और फज़ूलख़र्ची न हो जाए। फिर जब वह लेटते थे तो नींद नहीं होती थी बल्कि गौर व ख़ौस और तदब्बुर और फ़िक्र किया करते थे। फ़रमाते हैं कि जब सुबह उठे तो मैंने अर्ज़ किया, हज़रत! आप रात को सन्नह बार उठे थे, आप कितना सोए? तो इमाम मुहम्मद रह० ने जवाब दिया कि है रात को सोया नहीं बल्कि मैंने एक हज़ार मसाइल के जवाब तलाइ कर लिए, अल्लाहु अकबर।

#### इल्म हासिल करने की तेज़ रफ़्तार

हमारे सलफ़ सालिहीन ने अपनी ज़िंदिगियों में इतनी मेहनत की कि आज आम लोग उन वािक आत को सुनकर हैरान रह जाते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमाम शाफ़ई रह० तेरह साल की उम्र में इमाम शाफ़ई बन चुके थे। तेरह साल की उम्र में क़ुरआन व हदीस के उल्म को हािसल कर चुके थे और दर्स कुरआन देना शुरू कर दिया था। यह उनकी मेहनत थी, यह उनका शौक था कि इतनी कम उम्री में उन्होंने इल्म के बड़े बड़े समुन्दर भी पार कर लिए थे।

## इल्म का नशा मौत के वक्त भी न उतर सका

जब इमाम यूसुफ़ रह० पर मौत की कैफ़ियत तारी थी। उस बक़्त उन्होंने एक शागिर्द से मस्अला पूछा, ﴿رَاكِمَا ﴾ (शैतान को कंकरी मारना) ﴿رَاكِما ﴾ (सवार) होकर अफ़ज़ल है या ﴿رَاكِما ﴾ (पैदल) अफ़ज़ल है? उसने कहा राकिबा। फ़रमाया, "ला।" उसने कहा, "माशिया।" आपने फ़रमाया, "ला।" फिर वताया कि राकिबा कब अफ़ज़ल है और माशिया कथ अफ़ज़ल है। अभी यह मस्अला बता रहे थे कि इस दौरान उनकी वफ़ात हो गई।

उलमा ने लिखा है कि आख़िर उन्होंने यह मस्अला क्यों पूछा? उन्होंने इसका जवाब भी लिखा है कि मौत के आख़िरी लम्हात में शैतान बंदे के पास आता है। मुमकिन है उस वक्त शैतान आया हो और इमाम साहब ने जैसे ही शैतान को देखा हो, उन्होंने उस दक्त रमी जमार का मस्अला छेड़ दिया और उसी रमी जमार के मस्अले के बीच अल्लाह तआला ने उनको शैतान से निजात अता फरमा दी। हम वह राही हैं कि चलना ही है मसलक जिनका

हजरत बायज़ीद बुस्तामी रह० के बारे में आता है कि जुनैद बगदादी रह० का कौल है कि जिस तरह ज़िब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने फरिश्तों में जुदा शान अता फरमाई है इसी तरह बायजीद बुस्तामी रह० को अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने औलिया में जुदा श्चान अता फरमाई है और यह बात करने वाले भी जुनैद बगुदादी रह० हैं। यही बायज़ीद बुस्तामी रह० जब बचपन में यतीम हो गए, माँ ने उन्हें मदरसे में दाख़िल कर दिया। कारी साह**द से कहा कि** बच्चे को अपने पास रखना, ज़्यादा घर आने की आदत न पड़े। ऐसा न हो कि यह इल्म से महस्तम हो जाए। लिहाज़ा ये कई दिन कारी साहब के पास रहे। एक दिन उदास हुए, दिल चाहा कि अम्मी से मिल आऊँ। कारी साहब से इजाज़त मांगी। उन्होंने शर्त लगा दी, सुम इतना सबक याद करके सुनाओ तब इजाज़त मिलेगी। सबक भी ज़्यादा बता दिया मगर बच्चा ज़हीन था। उसने जल्दी से वह सबक याद करके सुना दिया। इजाज़त मिल गई। यह अपने घर वापस् आए, दरवाज़े पर आकर दस्तक दी, माँ वुज़ू कर रही थी। वह पष्टचान गई, मेरे बेटे की तरह दस्तक मालूम होती है। लिहाज़ा दरवाज़े के करीब आकर पूछा, ﴿من دق الباب किसने दरवाज़ा खटखटाया? जवाब दिया बायज़ीद हूँ। तो माँ कहती है कि एक मेरा भी बायज़ीद था। मैंने उसे अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया, मदरसे में डाल दिया, तू कौन बायज़ीद है जो अब खड़ा **दरवा**ज़ा खटखटा रहा है? **सो जब उन्होंने ये** अल्फ़ाज़ सुने तो समझ गए, अम्मी चाहती है कि मेत दरवाज़ा म खटखटाए, अब बायजीद मदरने में अल्लाह का देखाजा खटखटाए

और उसी में ताल्लुक बनाए। लिहाज़ा वापस आए, मदरसे में रहे और उस वक्त निकले जब आलिम बाअमल बन चुके ये और अल्लाह तआला ने उनको बायज़ीद बना दिया था।

के बादशाह ने उनसे कोई फ़तवा मांगा मगर उन्होंने फ़तवा न दिया। उसे गुस्सा आया और क़ैद करवा दिया। जब तीन दिन गुज़रे तो बादशाह अपने दरबार में बैठा था। उस वक़्त एक ऐसा नौजवान जिसकी उठती जवानी थी, उसके चेहरे पर नूरानियत और मासूमियत झलक रही थी। वह नौजवान ज़ार व क़तार रो रहा था। जिसने भी

## इल्म के प्यासे जेल की सलाख़ी तक हज़रत इने तैमिया रह० के हालाते ज़िंदगी में लिखा है कि वक्त

उसको देखा दिल पसीज गया और हर आदमी ने उम्मीद की बादशाह सलामत इस तालिब इल्म की मुराद ज़रूर पूरी करेंगे। जब बादशाह ने देखा तो उसने भी वादा कर लिया कि ऐ नौजवान! तू डर नहीं, तू क्यों इतना रो रहा है? तू जो भी कहेगा हम तेरी बात ज़रूर पूरी करेंगे। जब उसने यह वादा किया तो तालिब इल्प ने फ्रियाद पेश की कि बादशाह सलामत! आप मुझे क़ैदख़ाने में भेज दीजिए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि कैदख़ाने में जाने के लिए तो कोई इस तरह नहीं रोता। उसने पूछा कि आप क़ैदख़ाने में जाने के लिए इतना क्यों रो रहे हैं। तालिब इल्म ने कहा : बादशाह सलामत! आपने मेरे उस्ताद को तीन दिन से कैदख़ाने में बंद कर रखा है जिसकी वजह से मेरा सबक कज़ा हो रहा है। अगर आप मुझे कैद में डाल देंगे तो मैं कैद व बंद की मशक्क़तें तो बरदाश्त कर लूंगा मगर अपने उस्ताद से सबक तो पढ़ लिया करूंगा। यूँ पहले वक्तों में शागिर्द अपने उस्ताद से इल्म हासिल किया करते थे। जबकि आज तो इल्म दोस्ती निकलती जा रही है। हमने टीवी को दोस्त बना लिया और बाकायदगी के साथ उस पर तमाशे देखते हैं। और अल्लाह तआ़ला के क़ुरआ़न को खोलकर बैठने की बहुत कम फ़ुर्सत मिलती है। कई घर ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर क़ुरआ़न खोला ही नहीं जाता, इल्ला माशाअल्लाह।

#### इल्म के मतवाले ऐसे भी थे

शाह विलिउल्लाह मुहिद्दस देहलवी रह० की उम्र का आख़िरी जुमाना था। एक बार उनके बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रह० दर्स क्रुरआन के दौरान पानी मांगा। एक तालिब इल्म भागकर उनके घर गया और कहा कि शाह साहब ने पानी मांगा है। जब शाह वलिउल्लाह म्हिह्स देहलवी रह० ने सुना तो उन्होंने ठंडी सांस ली और कहने लगे, अफ़सोस! मेरे ख़ानदान से इल्म का नूर उठा लिया गया। बीवी ने कहा जी आप इतनी जल्दी फ़ैसला न करें, मैं अभी सुरतेहाल मालूम कर लेती हूँ। लिहाजा उन्होंने गिलास में पानी डाला और उसमें सिरका मिला दिया। सिरका कढ़वा होता है और पीने में अजीब ज़ाएका मालूम होता है। वह तालिब इल्म जब सिरका मिला हुआ पानी ले गया तो शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रह० ने वह पानी लेकर पी लिया और दर्स क़ूरआन देते रहे। जब दर्से क़ुरआन से फारिग् होकर घर आए तो वालिदा ने पूछा, बेटा! तुमने पानी पी लिया था? अर्ज़ किया, जी हाँ पी लिया था। वालिदा ने पूछा, वह पानी कैसा था? अर्ज़ किया, अम्मी मुझे यह तो पता नहीं वह कैसा था? अब उन्होंने शाह विलउल्लाह रह० से अर्ज़ किया देखिए कि अब्दल अजीज को पानी की इतनी शदीद प्यास थी कि पानी में सिरके का पता नहीं चला। इससे मालूम हुआ कि उन्होंने बेअदबी की वजह से पानी नहीं पिया बल्कि अपनी ज़रूरत की वजह से पिया जो ऐन जाएज या वरना तो दर्स भी न दे पाते। इसलिए हमारे ख़ानदान से अभी अदब रुख़्तत नहीं हुआ। यह सुनकर शाह वलिउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह०

ने इत्मिनान का सांस लिया और दुआ की, ऐ अल्लाह! मेरे ख़ानदान में इल्म व अदब को हमेशा बाकी रखना।

#### फ्तावा पढ़ते-पढ़ते अल्लाह को प्यारे हो गए

दारुलउत्म के एक मुफ़्ती के हालाते ज़िंदगी में लिखा है कि जब उनकी बफ़ात हुई तो एक फ़ताबा उनके सीने पर पड़ा हुआ था। वह इस तरह कि उन्होंने फ़ताबा पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते वह फ़ताबा हाथ से गिर गया और इसी हालत में अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारे मशाइख़ ने अपने अवकात को इस तरह ग़नीमत समझा और इबादात में अपना बक़्त गुज़ारा।

#### इल्म के मुतलाशी ऐसे भी होते हैं

शाह अब्दुल क़ादिर साहब रायपुरी रह० फ़रमाते हैं कि जब मैं दारुलउलूम में हाज़िर हुआ तो उस वक़्त क्लास में दाख़िले बंद हो चुके थे। नाज़िम तालीमात ने इंकार कर दिया कि हम आपको दाख़िला नहीं दे सकते। मैंने उनसे गुज़ारिश की हज़रत आख़िर क्या वजह है। उन्होंने फ़रमाया कि असल बात यह है कि हमारे दारुलउलूम में मतबख़ नहीं है और न ही कोई तबाख़ है बिल्फ बस्ती वालों ने एक एक दो तालिब इल्मों का खाना अपने ज़िम्मे लिया है इसिएए जितने तलबा का खाना घरों से पक कर आता है उतने तालिब इल्मों का दाख़िला देते हैं और बिक्या से माज़रत कर सेते हैं। अब कोई एक घर भी ऐसा नहीं है जो मज़ीद एक तालिब इल्म का खाना पकाने की हिम्मत रखता हो। हज़रत! फ़रमाते हैं कि मैंने कहा कि अगर खाने की हिम्मत रखता हो। हज़रत! फ़रमाते हैं कि मैंने कहा कि अगर खाने की हिम्मत रखता हो। हज़रत! फ़रमाते हैं कि मैंने कहा कि अगर खाने की हिम्मदारी मेरी अपनी हो तो क्या पढ़ने के लिए आप

मुझे क्लास में बैठने की इजाज़त हे सकते हैं। उन्होंने फरमाया ठीक

है इस तरह उनको शर्त के साथ दाख़िला मिल गया। हज़रत फ़रमाते हैं कि मैं सारा दिन तलबा के साथ बैठकर पढ़ता रहा। रात को तकरार करता और जब तलबा सो जाते हैं तो मैं उस्ताद की इजाज़त के साथ दारुलउलूम से बाहर निकलता बस्ती में सब्ज़ी या फ़ुट की दुकाने थीं, उस वक़्त तो वे दुकानें बंद हो चुकी होती थीं। मैं उनके सामने जाता तो मुझे कहीं से आम के छिलके, कहीं से ख़रबूज़े के छिलके और कहीं केले के छिलके मिल जाते। मैं उन्हें वहाँ से उठाकर लाता और धोकर साफ़ करता और फिर खा लेता। मेरे चौबीस घंटे का यह खाना होता था। मैंने पूरा साल छिलके खाकर गुज़ारा मगर अपना सबक़ नाग़ा न किया।

## हम तो ठुकरा दें गर राह में मंज़िल आए

हज़रत शाह अब्दुल कादिर रह० ने अपने हालाते ज़िंदगी के बारे में लिखा है कि पढ़ने के ज़माने में जब साल के दौरान मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब के ख़त आते थे तो मैं डर के मारे वे ख़त ही नहीं पढ़ता था बिल्क उनको मटके में रख देता था। सोचता था कि अगर कोई ख़ुशी की ख़बर होगी तो घर जाने को दिल करेगा और अगर कोई गम की ख़बर होगी तो पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। जिसकी वजह से इल्म से महरूम हो जाऊँगा। मैं वह ख़त जमा करता रहता था और साल के आख़िर में शाबान के शुरू में अपने दारुलउलूम का इम्तिहान देकर फ़ारिग़ हो जाता तो फ़ारिग़ होने वाले दिन सारे ख़तों को निकालता, उन्हें पढ़ता और उनकी फ़हरिस्त बनाता। ख़ुशी के ख़तों को अलग फ़हरिस्त बनाता, फिर मैं अपने गाँव आता, ख़ुशी की ख़बर वालों को मैं मुबारकबाद देता और जिनका गम मिला होता था उनके सामने तसल्ली व तशाफ़्फ़ी के कुछ अल्फाज़ कह देता था। इस तरह लोग

मुझ से ख़ुश हो जाते कि इसने सारा साल हमारी बात याद रखी लेकिन उनको क्या पता था कि उनका ख़त ही इस वक्त पढ़ा होता था। तो जिन हज़रात ने दुन्या में अज़मतें पायीं, उन्होंने इल्म हासित करने में ऐसी यकसूई दिखाई मगर आज के तालिब इल्म को किताब के अलावा बाहरी बातें सुनने का ज़्यादा शौक है। जब तकरार कले बैठते हैं तो दो बातें सबक की और तीन बातें बाहर की करते हैं। यहाँ तक कि किताब पढ़ते हुए मुल्कों के फ़ैसले हो रहे होते हैं। इसकी असल वजह यह है कि शैतान उनको इल्म से महरूम करना चाहता है इसलिए बातों में लगा देता है।

# तसनीफ़ व तालीफ़ में नोके क़लम को फ़ुर्सत कहाँ

एक मुहिंद्दस के हालाते ज़िंदगी में लिखा है कि उन्होंने इतनी

किताबें लिखीं कि अगर उनके पैदा होने के दिन से लेकर उनके मलें के दिन तक अगर सारे दिनों को गिन लिया जाए और जितनी किताबें लिखीं उनके सफ़्हों को गिना जाए तो हर दिन के अंदर दस सफ़्हत बनते हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। पैदा होने से लेकर मरने के दिन तक पूरे दिन गिन लिए जाएं कि इतने हज़ार दिन ज़िंदा रहे और इतने उन्होंने सफ़्हात लिखे और आपस में तक़सीम किया जाए तो एक दिन के औसत दस सफ़्हात बनते हैं। अब बारह तेरह साल तो इल्म हासिल करने में ही गुज़रे होंगे। अगर वह निकाल दें तो यह इस की बजाए बीस हो जाएंगे। बीस सफ़्हात का एक दिन में हमारे लिए समझकर पढ़ना मुश्किल होता है बजाए इसके कि उसे नए सिरे से ततींब या तालीफ कर लिया जाए। जो लोग तसनीफ़ व तालीफ़ करते हैं वह समझते हैं कि एक दिन में एक सफ़्हा लिखना भी आ़सान काम नहीं है तो इम सोचें कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी।

#### -दर्सी दयानत की इंतिहा तो देखिए

अमीन थे। यह इल्मी ख्र्यानत होती है कि उस्ताद के जहन में ख़द इश्काल वारिद हो और जवाब भी समझ में न आए और तलबा को बताया भी न जाए। इन हज़रात से तो ख़्यानत होती नहीं थी। लिहाज़ा आपने तलबा को साफ बता दिया कि इस मुकाम पर इश्काल वारिद हो रहा है मगर हल समझ में नहीं आ रहा है। काफी देर तक तलया भी ख़ामोश रहे और हज़रत भी ख़ामोश रहे। आप बार बार उसको पढ़ रहे हैं, कभी सप्**हा उलट रहे हैं और कभी उसका हाशिया देख** रहे हैं मगर उसका कोई हल समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि आपने फ़रमाया कि मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। चलें मैं फ़ला भौलाना से पूछ लेता हूँ। यह वह मौलाना थे जो हज़रत ही से दौरए हदीस कर चुके थे। वह हज़रत के शागिर्द थे। अपने शागिंदों के सामने उनका नाम लिया कि ज़रा उनसे पूछ लेता हूँ। लिहाज़ा उठने लगे। इतने में एक तालिब इल्म भागकर गया और उसने जाकर मौलाना को बता दिया कि हज़रत आपके पास इस मकसद के लिए आ रहे हैं। मौलाना अपनी किताब बंद करके फ़ौरन हज़रत के पास पहुँचे। हाज़िर होकर अर्ज़ किया हज़रत! आपने याद फ़रमाया है। फरमाया : हाँ मौलाना! यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही, देखो कि इसका हल क्या है? उन्होंने पढ़ा और समझ तो गए मगर बात यूँ

हज़रत मौलाना ख़ैर मुहम्मद जालंघरी रह० एक बार दर्स हदीस दे रहे थे। दौराने तदरीस एक जगह ऐसा इश्काल पैदा हुआ कि उसका हल समझ में नहीं आता था। कोई हमारे जैसा होता तो वह वैसे ही गोल कर जाता, पता ही न चलने देता कि यह भी कोई हल तलब नुक्ता है या नहीं। तलबा को क्या पता, वे तो पढ़ रहे होते हैं। यह तो उस्ताद का काम होता है कि बताए या न बताए। मगर वे हज़रात की, हज़रत! जब मैं आपसे पढ़त़ि था जो आपने हमें यह सबक पहाते हुए इस मुकाम को उस वक्त इस तरह हल फ़रमाया था और आगे उसका जवाब दे दिया। अब देखें कि कि अपनी तरफ़ मंसूब नहीं किया कि जी मा इल्म तो इतना है कि अब उस्ताद भी मुझ से पूछने आते हैं। नहीं, नहीं वह सोहबतयाफ़्ता थे। इसको कहते हैं तसब्बुफ़ और यह है मिटना।

## घट्टानें चूर हो जाएं अगर हो अज़्मे सफ़र पैदा

मुहम्मद बिन कासिम रह० की क्या उम्र थी, सत्रह साल। आज सत्रह साल के बच्चे को घर का ज़िम्मेदार बना दें वे घर के काम को ठीक तरह से चला नहीं सकता। और वह सत्रह साल का बच्चा चीफ ईने कमांडर बना हुआ है और फ़ौज को लेकर जा रहा है, कहाँ? राजा दाहिर की मुनज़्ज़म हुकूमत थी। मैंने सिंध में वह मैदान देखा अहाँ राजा दाहिर और मुहम्मद बिन कासिम रह० की लड़ाई हुई थी। <sup>मैं</sup> उसकी वुसअतों को देखकर हैरान हो रहा था। उस क्क़्त मेरी अजीब कैफ़ियत थी। मैंने कहा कि यह नौजवान कहाँ से चला, उसके साथ कोई तर्बियतं पाई हुई फ़ौज नहीं थी। यह भी एक हक्तिकृत है कि हिज्जाज बिन यूसुफ़ ने उसे बुलाकर कह दिया द्या कि मेरी फ़ौज अलग-अलग मोर्चों पर मसरूफ़ है। मगर मुझे यह बात पहुँचाई गई है <u>कि ह</u>मारी कुछ औरतें आ रही थीं। राजा दाहिर के डाकुओं <sup>ने</sup> ाता है हैं हैं है जारत जा रहा जा राजा बाहर के डाकुआ ने काफिले को लूट लिया। एक लड़की ने कहा मुझे बचाव! मुझे बचाव। है जो क लिहार्जी मुहम्मद बिन कासिम रह० ने (Cornernee lings) के नैिक्नुवानों को इकठ्ठा किया। ये प्रोफेशनल फ़ौजी नहीं थे। ये ईमान के जुन्हें के घोड़े पर सवार हुए। वे नौजवान इकठ्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलते हैं। किताबों में लिखा है कि मुहम्मद बिन कासिम रह**ं** के ज़हन में यह बात समाई हुई थी कि वह <sup>है</sup>ं

आज हमारे नौजवानों के अंदर अगर शौक तरक्की कर जाए तो मेरे दोस्तो! दुनिया की कोई ताकृत हमारी तरफ मैनी आँख नहीं देख सकती। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम मेहनत को अपनाएं लेकिन तन आसानी की ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी नहीं है। कामयाब ज़िंदगी हमेशा लगन, मुजाहिदे की ज़िंदगी हुआ करती है।

### एक कचोके (चोट) ने माहिर फ़न बना दिया

दुनिया के मञ्चहूर साइंसदान आइन्स टाइन के बारे में लिखा है कि बपचन में जब स्कूल पढ़ने जाता था तो उसको पैसों का हिसाब नहीं आता था। वह अक्सर अवकात कंडेक्टर से लड़ता था कि तुम को इतने पैसे लेने थे और इतने वापस करने थे। जब हिसाब किया जाता तो कंडेक्टर ठीक होता। जब दो चार बार ऐसा हुआ तो एक बार कंडेक्टर ने कह दिया कि तू भी क्या ज़िंदगी गुज़रेगा तुझे तो जोड़ यदाव नहीं आता। वह बात उसके दिल पर बैठ गई। कहने लगा अच्छा मैं हिसाब पढ़ुंगा। अब उसने हिसाब पर मेहनत करना शुरू कर दी। मेहनत करते करते एक वह दक्त आया कि उसने (Theory

frelativiti) का नज़रिया पेश करके दुनिया की साइंस में एक इंक़लाब पैदा कर दिया। सच है कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है।

# इल्म की पूंजी के नुकसान पर हिम्मत न हारिए

दुनिया में जिस किसी ने शोहरत व नामवरी हासिल की उसने मेहनत की। चाहे दीन में कोई ऊपर पहुँचा या उलूम दुनिया में कोई ऊपर पहुँचा या उलूम दुनिया में कोई ऊपर पहुँचा या उलूम दुनिया में कोई ऊपर पहुँचा, मेहनत उनको करना पड़ी। न्युटन के हालाते ज़िंदगी के बारे में लिखा है कि उसने एक तहकीकी मज़मून लिखा और वह रखकर लैट्रिन में चला गया। पीछे चिराग जल रहा था तो उसका कुता जिसका नाम टोनी रखा हुआ था, अंदर आया और उसने छलांग लगाई तो चिराग कागज़ों के ऊपर गिरा और पूरे के पूरे कागज़ जल गए। जब वह वापस आया और उसने देखा कि पूरे का पूरा तहकीकी मज़मून जलकर राख बन गया तो उसने सिर्फ इतना कहा, "टोनी तूने मेरा काम बहुत बढ़ा दिया।" उसके बाद उसने फिर नए सिरे से मज़मून लिखना शुरू कर दिया और कई महीने की मेहनत के बाद दोबारा उसे लिखा। वाकई धुन और ध्यान बड़ी नेमत है जिसकी नसीब हो जाए।

# मुक्तदा (बड़ा) फिसला तो सब फिसले

यह बात याद रखें कि उलमा के लिए एहितयात की ज़िंदगी गुज़ारना ज़्यादा अहम है। हज़रत हसन बसरी रह० फ़्रमाया करते थे कि एक बार एक छोटी बच्ची ने नसीहत की जो मैं कभी नहीं भूल सकता। किसी ने पूछा कि हज़रत। यह कौनसी नसीहत है? उन्होंने फ्रमाया कि एक बार बारिश का मौसम था। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था। रास्ते में फिसलन थी। सामने से एक छोटी सी बच्ची आ रही थी। गुज़रते हुए मैंने उस बच्ची से कहा ज़रा एहतियात करना कि कहीं फिसल न जाना। उसने आये से जवाब दिया, हज़रत! में एहतियात करूंगी ही सही मगर आप भी एहतियात कर लेना क्योंकि अगर मैं फिसली तो मेरी ज़ात को नुकसान होगा और अगर आप फिसल गए तो फिर उम्मत का क्या बनेगा? हमारे लिए भी यह बात एक नसीहत की है। आप हज़रात इस्तिकामत के साथ शरिअत व सुन्नत पर अमल करें। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इस इल्म व अमल के सदके दुनिया और आख़िरत में आपको इज़्ज़त अता फ्रस्माएंगे। इमाम अहमद बिन हंबल रह० को मस्अला ख़लके क़ुरआन में ऐसे सख़्त कोड़े लगाए गए कि वे कोड़े हाथी को लगाए जाते तो वह भी बिलबिला उठता। उनके जिस्म पर जहाँ कोड़े लगे वहाँ का गोश्त मुर्दा हो गया। उस गोश्त को कैंची से काटकर वहाँ मरहम लगाया गया। वे दीन की हिफाज़त के लिए यूँ इस्तिकामत के साथ डटे रहे।

# इल्मी ज़ौक औरतों के तब्के में

हमारे कालेज में इस्लामियात के एक प्रोफेसर थे उनकी बेटी ने मैट्रिक इस्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया। बेटी के दिल में शौक था कि लेडी डाक्टर बनूं। वालिद ने कहा कि कालेज में मख़्तूत तालीम (Co-education) है। उसे में पसंद नहीं करता कि मेरी बेटी भी वहीं पढ़ें। झग में उस वक्त लड़िकयों का साइंस कालेज नहीं था, सिर्फ आर्टस का था, साइंस की क्लासें नहीं थीं। उस लड़की ने कहा, अब्बू मैं पढ़ना चाहती हूँ। बाप ने कहा प्राइवेट पढ़ लो। लिहाज़ा बाप ने मेडिकल की सारी किताबें बेटी को लेकर दे दीं और उस बेटी ने प्राइवेट इस्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। बीच में उसे कहीं-कहीं मुश्किलात पेश आर्यी तो उसने अब्बू से कहा कि अब्बू मुझे फ़लां चीज़ नहीं आती। किसी प्रोफेसर से कहिए कि मुझे समझा दे। अब्बू

ने कहा कि मैं तो अच्छा नहीं समझता कि कोई प्रोफ़ेसर आपको पढ़ाए। उस लड़की ने कहा अब्बू आप भुझे समझा दें। आप अंदाज़ा कीजिए कि वह इस्लामियात के प्रोफ़ेसर अपनी बेटी से प्राबलम्स समझते और कालेज में जाकर कालेज के प्रोफ़ेसर से पूछते कि इनका क्या जवाब है? अब इस्लामियात के प्रोफ़ेसर समझते क्या होंगे? सवाल को क्या समझते होंगे और जवाब को क्या समझते होंगे। लेकिन जो थोड़ा बहुत वह इशारात वहाँ से लेकर आते वह आकर बेटी को देते। बेटी उसे पिकअप कर लेती यहाँ तक कि बेटी ने तैयारी की। मेडिकल का प्राइवेट इम्तिहान दिया। उसके इतने नंबर आ गए कि उसने लाहौर में फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल कालेज में दाख़िला ले लिया जो कि लड़कियों का कालेज है। बाद में वह लड़की लेडी डाक्टर बन गई।

#### किताब का मुताला एक बार या बार बार

मैं आपको एक ऐसी बात सुना दूँ। मुझे यकीन है कि आपने पहले नहीं सुनी होगी। मुझे एक बार कालेज के प्रिन्सपल की तरफ से ख़त मिला कि फलां तारीख़ को हमने फ़क्शन करना है और अपको उसमें रोल आफ़ ऑनर्स पेश करना है। इस रोल आफ़ ऑन्ट्रर को पेश करने के लिए हमने मुल्क के एक नामवर साइंसदों अब्दुस्सलाम खुर्शीद को बुलाया है जो अगरचे ग़ैर-मुस्लिम हैं लेकिन पाकिस्तानी है। उसको कनाडा से बुलवाया गया है। मैं उस वक्त युनिवर्सिटी से खुट्टी लेकर कालेज पहुँचा। बहुत बड़ा फ़क्शन था। प्रिन्सपल ने कहा इस बच्चे ने मेरे कॉलेज का बहुत अच्छा रिकार्ड बनाया है। मैं इसके लिए फ़ंक्शन भी शायाने शान करूंगा लिहाज़ा उसने अब्दुस्सलाम खुर्शीद (नोबल प्राइज ओनर) को कॉलेज में बुलाया। वह भी इसी कॉलेज से पढ़े जिससे मैं पढ़ा। ख़ैर उस अब्दुस्सलाम खुर्शीद ने मुझे

ोल आफ आनर पेश किया। उसके बाद चाय की पार्टी पर इकठ्ठे हुए। आपस में बातचीत हुई। हमारे एक प्रोफ़ेसर ने अब्दुस्सलाम ड़र्शीद से पूछ लिया कि आप नोबल प्राइज़ ओनर कैसे बने? डाक्टर साहब ने कहा मैं बहुत मेहनती हूँ। इस पर प्रोफ़ेसर ने कहा, साइंस स्टडेंट तो सारे ही मेहनती होते हैं, सारे ही पढ़ाकू होते हैं, सारे ही किताबी कीड़े होते हैं। उसने कहा नहीं मैं ज़्यादा मेहनती हूँ। इस पर प्रोफेसर ने कहा डाक्टर साहब वह कौनसी मेहनत है जो दूसरे लड़के नहीं करते? सब साइंस पढ़ने वाले लड़के बड़े ज़हीन होते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन नोबल प्राइज़ ओनर तो नहीं बनते। डाक्टर साहब ने कहा नहीं मैं बड़ा ही मेहनती हूँ। फिर कहा, मैं ज़हीन इतना वहीं हूँ मेहनती ज़्यादा हूँ। प्रोफ़ेसर ने कहा नहीं! नहीं! आप ज़हीन ज़्यादा होंगे। उसने कहा मैं कह रहा हूँ कि मैं मेहनती ज़्यादा हूँ। उसने बड़ी अजीब मिसाल दी। डॉक्टर अब्दुस्सलाम खुर्शीद ने कहा कि मैंने कैमिस्ट्री की एक किताब पढ़ी। वह मुझे समझ नहीं आई। मैंने फिर पढ़ी, समझ नहीं आई, मैंने तीसरी बार पढ़ी मुझे समझ नहीं आई यहाँ तक कि मैंने उस किताब को तिरेसठ बार पढ़ा। वह किताब तक्रीवन हिफ्ज़ हो गई। उसकी बात सुनैकर हम हैरान हुए कि ऐसा भी कोई बंदा हो सकता है कि जिसे एक किताब समझ में न आई तो वह उस किताब को शुरू से लेकर आख़िर तक तिरेसठ बार पढ़ता है। वाकुई जिसके अंदर इतनी मेहनत का शौक हो तो वह मुस्तहिक है कि दुनिया में उसे नोबल प्राईज़ दिया जाए।

# घोलू कारोबार हुसूले इल्म में न हो बार

 एक नौजवान ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया और वह अच्छे नंबरों से कामयाब हुआ। उसके शिलिद और वालिदा दोनों बुढ़े हो खुके थे।
 उसका वालिद बीमार भी श्रा कमज़ोर भी था और काम भी नहीं कर

सकता था। बच्चे ने कहा कॉलेज में दाख़िला दिलवा दें। बाप ने कहा कि हम दुकड़े-दुकड़े को तरसते हैं। बेटा दुकान बना ताकि हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त हो। बाप ने तीन हज़ार रुपए से उसके लिए अपने घर की बैठक में एक प्रचून की दुकान बनाई। वह बेचारा स्कूल में फ़र्स्ट क्लास आने वाला बच्चा किराने की दुकान चलाने लगा। साथ ही साथ उसे पढ़ने का शौक था। उसने एफ़०एस०सी० की किताबें ले लीं और चोरी छिपे पढ़नी शुरू कर दीं। वालिद को पता नहीं है, वालिदा को पता नहीं है। लड़का फ़ारिग वक्त में दुकान पर किताब पढ़ता। जब कोई ग्राहक आता तो उसे सौदा दे देता। खैर उसने एफ़०एस०सी० की फिजिक्स कैमिस्ट्री और मैथ्स की सारी किताबें प्राइवेट खुद पढ़ लीं। कहीं कहीं अटकने लगा तो उसने प्रोफ़ेसर साहब से कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे प्रैक्टिकल करने में आप मेरी मदद करें। प्रोफ़ेसर साहब ने कहा मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ। मुझे क्या एतिराज़ हो सकता है, मुझे तो ख़ुशी होगी। अब देखो उस बच्चे ने कितनी अक्लमंदी दिखाई कि जिस दिन प्रैक्टिकल होता अपने सौदा लाने का वही दिन मुक्रर्रर करता और चार दिन पहले वालिद को कहता कि मुझे फलां दिन सौदा लाना है। वालिद कहता बहुत अच्छा। उस दिन यह लड़का पैसे लेता और बाज़ार जाता और एक बहुत ही दीनदार और परहेज़गार आदमी को लिस्ट देता कि यह सौदा निकालकर रखो मैं अभी आता हूँ। जितनी देर दुकानदार सौदा निकालता यह लड़का उस वक्त कालेज जाकर प्रैक्टिकल करके वापस आता तो सौदा उठाकर घर आता। बाप को पता न चलता कि बेटा सिर्फ सौदा लेकर आया है या सौदे के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके आया है। यहाँ तक कि इम्तिहान शुरू हो गया। इम्तिहान भी उसने सौदे की आड़ में दे दिया। एफ़०एस०सी० का प्राइदेट इम्तिहान दिया। आप यक्तीन करें कि यह लड़का प्राइवेट-इम्तान देने के बाद

लाहीर बोर्ड में सेकेंड आया। जब अख़बार में ख़बर आई तो मुहल्ले वाले लोग उसके वालिद को मुबारकबाद देने लगे। बाप कहता कि मेरा बेटा तो पढ़ता हीं नहीं, वह तो दुकानदारी करता है। लोग कहते तेरा बेटा बोर्ड में सेकेंड आया है और वालिद कहते कि मेरा बेटा तो पदता ही नहीं। यहाँ तक कि लोगों ने तसल्ली दिलाई कि मामला यूँ था। फिर कुछ लोगों ने मिल मिलाकर कुछ साहिब हैसियत लोगों को सरतेहाल बताई और उनको कहा कि अगर आप अपनी तरफ से कोई प्राइवेट स्कालरंशिप दे दें, लड़का भी पढ़ जाएगा और माँ बाप को भी कुछ मिल जाएगा। लिहाजा उसके लिए दो तीन हजार रुपए का बंदोबस्त किया। उस स्कालरिशप में से कुछ तो उसके माँ बाप को दिया कि आप यह लें और मज़े से बैठकर खाएं, लड़के को युनिवर्सिटी में दाख़िल करवाएं ताकि यह वहाँ से इंजीनियरिंग में कोर्स कर सके। उसने इंजीनियरिंग युनिवर्सिटी लाहौर में दाख़िला लिया। सिविल इंजीनियरिंग में कोर्स किया। आज वह लड़का एकसेन लगा हुआ है। याड़ी उनको मिली हुई है। कोठी उसको मिली हुई है। उसके मॉं-बाप उस कोठी में रहते हैं। यह सच्चा वाकिआ है। इससे क्या नतीजा निकला कि जब इंसान दिल में ठोस इरादा कर लेता है तो वह काम कर गुज़रता है। सच है कि ख़ुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं।

## पढ़िए मगर बुलंद अज़ाइम के साव

एक बार फ़कीर ने इस्लामिक सेंटर में लड़कों का ज़बानी इम्तिहान लेना था। वहाँ के सब तलबा ग्रेजुएट क्लासों के साइस स्टूटेंडट थे। फ़कीर हर तालिब इल्म से तीन तीन सवाल पूछ रहा था। एक तालिब इल्म के साथ एक छोटा भाई भी आया हुआ था। उसकी उम्र आठ नौ साल थी। जब वह बच्चा फ़कीर के सामने आकर बैठा तो फ़कीर ने दिल में सोचा कि इससे क्या सवाल पूछे जाएं। एक मेज़ क़रीब ही पड़ी हुई थी, फ़कीर ने कहा :

Ok, please tell me who made this table?

आप मुझे यह बताएं कि यह मेज़ किसने बनाई है? वह बच्चा कहने लगा:

Sir. Allah gave man brain and man used that brain and he made this table.

कि अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया है, इंसान ने दिमाग को इस्तेमाल किया और उसने यह मेज़ बना दी।

जब उसने ठोस जवाब दिया तो फ्कीर भी थोड़ा सा संभल गया। उससे दूसरा सवाल पूछा :

You tell me why do you read Quran? Do you feel it is manditory or is it intresting?

यानी आप कुरजान क्यों पढ़ते हैं? क्या आप समझते हैं कि यह ज़रूरी है या यह बड़ा दिलचस्प है?

फ़कीर अंदाज़ा लगाना चाहता या कि यह मारे बांधे क़ुरजान पढ़ता है या अपने शौक से पढ़ता है। जब फ़कीर ने उससे यह पूछा तो कहने लगा :

Sir! I feel it is both, it is manditory as well as it is intresting.

उसने कहा मैं समझता हूँ कि यह दोनों चीज़ें हैं। यह ज़रूरी भी है और दिलचस्प भी बहुत ज़्यादा है। फ़कीर उम्मीद नहीं करता था कि इतना अच्छा ज़दाब देगा।

अब फ़कीर ने तीसग्र सवाल पूछा :

Ok, you tell me what do you want to be in your life?

कि तुम अपनी ज़िंदगी में दया बनना चाहते हो?

उसने कहा :

Sir, I want to be the President of America.

कि मैं अमरीका का सदर बनना चाहता हूँ।

जब उसने यह कहा तो फ़कीर ने अचानक उससे कहा, why कि तम अमरीका के सदर क्यों बनना चाहते हो? उसने कहा :

Sir, I will be the first Muslim President of America.

कि मैं अमरीका का पहला मुसलमान सदर बनूंगा, सुब्हान्अल्लाह। फकीर उसके इस जवाब से बहुत खुश हुआ और हैरान हुआ कि

अगर आज मुसलमान बच्चों में अल्लाह ने यह जज़्बा पैदा कर दिया तो क्या बईद है कि ऐसा वक्त भी आए जब दुनिया की सुपरवार की क्सी पर एक मुसलमान बैठ कर इस्लाम के कानून लागू कर रहा हो।

ता क्या बहुद है कि एसा पुनर ना जाए जब जुनावा को सुरस्वार की कुर्सी पर एक मुसलमान बैठ कर इस्लाम के कानून लागू कर रहा हो।

मेरे दोस्तो! वहाँ के नौजवान उम्मीद की किरन हैं। वहाँ पर
मुसलमान का संभलना और अपनी तहज़ीब व तमदुद्दन की महफ़ूज़

करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना अच्छे आसार हैं। हो सकता है कि ये लोग वहाँ के मुक़ामी लोगों के लिए दीन की दावत का ज़रिया का जाएं और अल्लाह तआ़ला वहाँ के मुक़ामी लोगों को दीन में राष्ट्रिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। (खुल्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 5/107)



ज्ञहानत

ज्ञकावत

## मुहानत व मुकावत

# हज़्रत अबृहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु को हाफ़्ज़े की सुव्वत कैसे मिली?

हज़रत अबृहुरैरह रिज़यल्लाहु अन्हु जब मुलमान हुए तो उस वक्त हुढ़ापे की उम्र शुरू हो चुकी थी और अक्सर भूल जाया करते थे। शिहाज़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के महबूब! मैं आपकी बातें सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया : अपनी बादर फैलाओ। उन्होंने चादर फैला दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों मुबारक हाथों से ऐसा इशारा फरमाया जैसे किसी गठरी में खुछ डाल रहे हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : अबृहुरैरह! अब चादर की गठरी बांध लो। लिहाज़ा उन्होंने गठरी बांध ली। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने उनको ऐसा हाफ़्ज़ा दिया कि उसके बाद वह कोई बात नहीं भूलते थे। सुब्हानल्लाह इल्म के हासिल करने के लिए उन्होंने क़दम बढ़ाया और उस्ताद ने दुआएं दी जिसकी बरकत से अल्लाह तआ़ला ने यूँ क़ुबूलियत अता फरमाई।

हज़रत मौलाना मुफ़्ती शफ़ी साहब रह० फ़रमाते थे कि अबूहुरैरह रिज़यल्लाहु अन्हु 'मौलवी' किस्म के सहाबी थे। वह हदीसें इकठ्ठी करने की फ़िक्र में लगे रहते थे। इसीलिए सबसे ज़्यादा रिवायतें भी उन्हीं की हैं, सुब्हानअल्लाह।

#### याद्दाश्त हो तो ऐसी

एक बार अब्दुल मलिक ने सोचा कि हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु

अन्हु बहुत ज़्यादा अहादीस की रिवायत करते हैं। क्या ये रिवायते ठीक उन्हीं अल्फाज में हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे या रिवायत बिल मानी करते हैं। लिहाज़ा उसने उनकी दावत की और भी कुछ सहाबा किराम को बुलाया गया। उसने पर्दा लटकाकर दो कातिब हजरात को बिठा दिया और उन्हें कहा कि अबृहुरैरह जो बोलेंगे आप लोगों को लिखना है। दो बंदे इसलिए बिठाए कि आपस में भी ततबीक हो सके। जब महिफल शरू हुई तो अब्दुल मिलक कहने लगा हज़रत! आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी बातें सुनीं। आप मेहरबानी फ़रमाकर हमें भी उनकी कुछ बातें सुना दीजिए। सैय्यदना अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस महिफल में एक सौ हदीसें रिवायत फरमायीं और लिखने वालों ने लिख लीं मगर किसी को पता न चला। उसके बाद महफ़िल ख़त्म हो गई। एक साल बाद उसने हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु को दोबारा दावत दी। इस बार उसने पर्दे के पीछे फिर उन्हीं दो आदिमयों को बिठा दिया और कहा कि अपने पिछले नोट्स निकालना और मिलाते जाना। मैं उनसे दरख़्वास्त यह करूंगा कि आपने जो अहादीस पिछली बार सुनायीं उनमें बड़ा मज़ा आया। आप मेहरबानी फरमाकर वही हदीसें आज फिर सुना दीजिए। लिहाज़ा महिफ्ल लगी तो उसने कहा इज़रत! जो हदीसें आपने पिछले साल सुनायी थीं वे सुनकर बड़ा मज़ा आया था, आप वही हदीसें आज फिर सुनाएं। सैय्यदना अबृहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर वही एक सौ हदीस सुनायीं। दोनों कातिब हैरत में पड़ गए कि कहीं एक हर्फ़ का भी फ़र्क़ न आया। यूँ अल्लाह तआ**ला ने कुळाते हाफ़्ज़ा अता फ़रमाई थी**।

# गर लाख हदीस के हाफिज़ न हुए तो...

अबू ज़रआ एक मुहिद्दस गुज़रे हैं उनकी महिफ़ल में एक शागिर्द

ज्ञां करता था। उसकी नई नई शादी हुई। एक दिन महिफ्ल ज्रां तंती हो गई तो उसके घर जाने में देर हो गई। जब वह रात देर से इर पहुँचा तो बीची उलझ पड़ी कि मैं इतिज़ार में थी तुम ने आने में रेर क्यों की? उसने समझाया कि मैं वक़्त ज़ाए नहीं कर रहा था। मैं तो हज़रत के पास था। वह कुछ ज़्यादा ग़ुस्से में थी। वह ग़ुस्से में कह बैठी कि तेरे हज़रत को कुछ नहीं आता, तुझे क्या आएगा? उस्ताद के बारे में बात सुनकर तो यह नौजवान भी भड़क उठा। वैजवान लोग तो होते ही आग हैं, तेल लगाने की की ज़क़रत होती है। जैसे माचिस की डिबिया होती है बस रगड़ने की देर होती है। जाग तो पहले से अंदर होती है। नौजवान का नफ़्स भी ऐसा ही होता है कि बेचारे वाज़ार से गुज़रते हैं, आँख उठते ही बस रगड़ लगती है और शहदत की आग भड़क उठती है।

जब बीवी ने यह कहा कि तेरे उस्ताद को कुछ नहीं आता तुझे क्या आएगा तो यह सुनकर नौजवान को भी गुस्सा आ गया और कहने लगा कि अगर मेरे उस्ताद को एक लाख हदीसें याद न हों तो तुझे मेरी तरफ़ से तीन तलाक़ हैं। अब गुस्से में फ़ायरिंग तो दोनों तरफ़ से हो गई। ठीक-ठीक निशाने लगाए गए। सुबह उठकर ज़रा दिमाग ठंडा हुआ तो सोचने लगे कि हम ने तो बहुत बड़ी बेवकूफी की। बीवी ने ख़ाविन्द से पूछा कि मेरी तलाक मशस्त्रत थी। अब स्ताएं कि यह तलाक वाकेंअ हो गई या नहीं। उसने कहा यह तो उस्ताद साहब से पूछना पड़ेगा। उसने कहा कि जाएं और उस्ताद साहब से पता करके आएं। लिहाज़ा यह नौजवान अपने उस्ताद के पास पहुँचा और कहा रात यह वाकिआ पेश आया। अब आप बताएं कि निकाह सलामत रहा या तलाक वाकेअ हो चुकी है। उनके उस्ताद यह बात सुनकर मुस्कराए और फ़रमाने लगे कि जाओ तुम मियाँ-बीवी वाली ज़िंदगी गुज़ारो क्योंकि एक लाख अहादीस मुझे इस

तरह याद हैं कि जिस तरह लोगों को सूरः फ़ातिहा याद होती है, सुव्हानअल्लाह। यह कुट्यते हाफ़्ज़ा की बरकत थी जो अल्लाह तआ़ला ने अता कर दी थी।

#### हाफिज़ हदीस ऐसे भी थे

यही सुब्बते हाफ़ज़ा की नेमत मुहिद्दसीन को नसीब हुई। अब्दुल्लाह बिन अबिदाऊद रह० एक बार अस्फ़हान पहुँचे तो वहाँ के उलमा ने एक बड़े मुहिद्दस का बेटा समझकर इस्तिकबाल किया और फिर कहा कि हमे कुछ अहादीस सुना दीजिए। चुनाँचे महिफ़लें जारी हुईं और उन्होंने अपनी याद्दाश्त से 35 हज़ार हदीसें सुना दीं।

#### फ़ुक्हा (उलमा) की ज़हन रसाई

#### अबूहनीफ़ा रह० की हैरतअंगेज़ हाज़िर जवाबी

एक बार इमाम अबूहनीफा रह० तश्रीफ फ्रमा थे कि एक

बुढ़ा शख़्स आया और कहने गगा, "वाव अव वावैन?" इमाम ू अब्रहनीफा रह० ने फरमाया, "वांशन।" वह कहने लगा, "ता वला।" कहकर चला गया। मुञ्लिस में शरीक लोगों के पल्ले कुछ न पड़ा हालाँकि उनका इल्मी मर्तबा बहुत बुलंद था। उनमें इमाम अबूयूसुफ् रह० जैसे कसीरुल हदीस मुहद्दिस थे, कासिम बिन माअन रह० और महम्मद बिन हसन रह० जैसे अरबी अदब के माहिर, इमाम ज़फ़र, आफ़िया बिन यज़ीद रह**़** जैसे कृयास और इस्तेहसान के बादशाह थे और इमाम दाऊद ताई रह० जैसे जोहद व तक्वे के पहाड़ थे मगर इशारों की यह बात उनकी समझ में न आई। आख़िर इमाम अबूहनीफ़ा रह० से दर्यापत किया कि इस बूढ़े ने क्या पूछा था? आपने फरमाया, "इसने अत्तहिय्यात के बारे में सवाल किया था कि 🛶 🕪 में दो वाव हैं। वह पूछना चाहता था कि दो वाव कें वाला अत्तिहिय्यात पढूँ या एक वाव वाला।" तो मैंने कहा "वावैन" यानी दो वाला। उसने ख़ुश होकर कहा कि वाक्ई आपकां इल्म शज्रेर तैबा की तरह है ﴿اصلها لـابت وفرعها في الــماء﴾ फिर कहने लगा ४﴾ और ला वला कहकर इशारा कर दिया कि आपके درينه इल्म की मिसाल न मश्रिक में है और न मग्रिब में।

2. इमामे आज़म रह० एक बार दर्स दे रहे थे कि एक औरत आई जो कोई मस्अला पूछना चाहती थी मगर मर्दों की वजह से अर्मा गई और एक बच्चे के हाथ सेब भेज दिया जिसका कुछ हिस्सा सुर्ख़ था और कुछ ज़र्द। हज़रत रह० ने सेब काटकर वापस कर दिया तो वह औरत चली गई। लोगों ने माजरा पूछा। फरमाया, वह औरत हैज़ का मस्अला पूछने आई थी मगर तुम्हारी शर्म व हया माने हुई इसलिए अल्फ़ाज़ में मस्अला पूछने के बजाए सबे पेश कर दिया कि क्या औरत के हैज़ के ख़न की रंगत ज़र्द हो जाए तो गुस्ल कर

जुर्दी सफ़ेदी में न बदले उस वक्त तक ग़ुस्ल नहीं कर सकती। इन बातों को कौन समझेगा? ऐसे हज़रात के हासिदीन भी ज़्यादा होते हैं जितना कोई बड़ा होगा उसके हासिदीन भी उतने ज़्यादा होंगे।

सकती है या नहीं? मैंने सेब काटकर सफ़ेदी दिखा दी कि जब तक

# इमाम अबूहनीफ़ा रह**ं की मामलाफ़्हमी तो देखिए** एक बार दो मियाँ-बीवी आपस में तन्हाई के लम्हात में थे। मियाँ

बात करना चाहता था मगर बीवी कुछ नाराज़ थी। यहाँ तक िक

मियाँ ने गुस्से में कह दिया, अल्लाह की कसम जब तक तू नहीं बोलेगी तो मैं तेरे साथ नहीं बोलूंगा। जब मियाँ ने कसम उठाई तो बीवी ने भी कसम उठा दी कि अल्लाह की कसम! जब तक तू पहले नहीं बोलेगा मैं भी नहीं बोलूंगी। अब वह भी चुप यह भी चुप। तत तो गुज़र गई, सुबह को ज़रा दिमाग ठंडे हुए तो सोचने लगे कि कोई तो हल होना चाहिए। लिहाज़ा वह सुफियान सौरी रह० के पास गए। उन्हें सारा वाकिआ सुनाया और पूछा कि अब इसका क्या हल है? फरमाया दोनों में से जो पहल करेगा वह हानिस हो जाएगा। उस दौर

में जो हानिस बन जाता था उसकी गवाही कुबूल नहीं की जाती थी। क्योंकि वह समाज में एतिबार के काबिल नहीं रहता था। लिहाज़

दोनों की ख़्त्राहिश थी कि कसम हमारी न टूटे ि अब दोनों परेशान। ख़ाविन्द को ख़्याल आया कि इमाम अबूहनीफ़ा रह० से पूछना चाहिए। लिहाज़ा उनके पास पहुँचा तो हज़रत ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा हज़रत! मैं बीवी को बुला रहा था मगर वह बोलती नहीं

थी, मानती नहीं थी। मैंने गुस्से में अल्लाह की कसम उठाई कि जब तक तू मुझसे नहीं बोलेगी मैं तुझ से नहीं बोलूंगा। वह तो लड़ने के लिए पहले ही तैयार थी। उसने भी कसम उठाई कि जब तक तू नहीं बोलेगा मैं भी नहीं बोलूंगी। अब हम फंसे हुए हैं। हज़रत ने फरमाया, जाओ तुम उसके साथ बात करो। वह तुम्हारी बीवी है। मियाँ-बीवी बनकर रहो। ख़ाविन्द मुस्कराता हुआ घर आया और कहने लगा, मैडम! क्या हाल है? हैलो! आपकी तिबयत ठीक है ना? बीवी ने कहा, बस तू हानिस हो गया। कहने लगा मैं तो हानिस नहीं बना। उसने कहा वह क्यों? कहने लगा, मैं इमाम अबूहनीफ़ा रह० से पूछकर आया हूँ। उस दौर में इल्मी ज़ौक बहुत ज़्यादा था। बीवी कहने लगी, अच्छा में भी जाकर मस्अला पूछती हूँ। मियाँ-बीवी पहले सुफ़ियान सौरी रह० के पास पहुँचे। उनको जाकर बताया तो वह कहने लगे, अबूहनीफ़ा तो हराम को हलाल करता फिर रहा है। चलो में भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन्होंने कैसे मस्अला बता दिया।

जब ये सब इमाम अबूहनीफ़ा रह० के पास पहुँचे तो सुफ़ियान सौरी रह० ने कहा, अबूहनीफा! तुमने हराम को कैसे हलाल कर दिया? इमाम अबूह ीफा रह० मुस्कराकर कहने लगे, हज़रत! मैंने तो हराम को हलाल नहीं किया, हलाल को हलाल कहा है। आप इनसे सुनें तो सही वे क्या कह रहे हैं। हज़रत सुफ़ियान सौरी रह० ने उनसे पूछा कि क्या कह रहे हैं? इमाम अबूहनीफ़ा रह० ने कहा, हज़रत! पहले तो ख़ाविन्द ने कहा कि जब तक तू नहीं बोलेगी में तुझसे नहीं बालूंगा। इसके जवाब में बीवी ने भी कसम उठा दी। आप देखें तो सही कि वह किससे बात करते हुए क्सम उठा रही है। ख़ाविन्द ही से तो बात कर रही है। लिहाज़ा ख़ाविन्द की क़सम तो पूरी हो गई। अब बीवी की कुसम बाकी थी। इसलिए मैंने ख़ाविन्द से कहा जाओ तुम उससे बोलोगे तो उसकी भी कसम पूरी हो जाएगी। तुम दोनों मियाँ-बीवी बनकर ज़िंदगी गुज़ारो। सुफ़ियान सौरी रह० इस नुक्ता समझी और मामलाफ्हमी को देखकर हैरान हो गए।

# ख़लीफ़ा मन्सूर इमाम अबूहनीफ़ा रह**्र**

#### के सामने हक्का-बक्का रह गया

एक बार वक्त के बादशाह ने इमाम अबूहनीफा रह०, इमाम शाबई रह०, इमाम सौरी रह० और एक फ़कीह की गिरफ़्तारी का हक्स दे दिया। वह चाता था कि इन चारों में से एक को चीफ जिस्टिस (कांज़िउल कज़ा) बनाए लेकिन चारों बनना नहीं चाहते थे। लिहाज़ा पुलिस वालों ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। रास्ते में जब एक जगह पहुँचे तो जो चौथे फकीह थे, वह बैठे बैठे इस तरिके से उठे जैसे कुज़ाए हाजत की ज़रूरत हो। पुलिस वाले इंतिज़ार में रहे और वह तो गए तो चले ही गए। यह हीला था। अब बाकी तीन रह गए। इमाम अबूहनीफा रह० फरमाने लगे मैं काफिया लगाऊँ कि होगा क्या? दूसरों ने कहा, हाँ लगाएं। कहने लगे, मैं वहाँ जाकर ऐसी बात कहूँगा कि ख़र्लाफ़ मंसूर के पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। लिहाज़ा मैं छूट जाऊँगा। इमाम शाबई रह० भी कोई हीला कर लेंगे। अलबत्ता सुफ़ियान सौरी फंस जाएंगे। चुनाँचे ऐसा ही हुआ। जब तीनों हज़रात को दरबार में पहुँचाया गया तो इमाम शाबई रह० ज़रा आगे बढ़े और जाकर ख़लीफ़ा मंसूर से कहने लगे, ख़लीफ़ा साहब! आपका क्या हाल है? आपके बीवी बच्चों का क्या हाल है? आपके महल का क्या हाल है? आपके अस्तबल का क्या हाल है? आपके घोड़ों का क्या हाल है? आपके गधों का क्या हाल है? ख़लीफ़ा मंसूर को अजीव लगा कि जिस आदमी को मैं चीफ़ जस्टिस बनाना चाहता हूँ वह सबके सामने मेरे घोड़ों और गधों का हाल पूछ रहा है। दिल में सोचा कि यह शख़्स इस अहम मंसब के काबिल नहीं है। चुनाँचे इमाम शाबई से कहने लगा कि मैं आपको चीफ़ जस्टिस नहीं बना सकता। इमाम शाबई रह० इस तरह बच गए। फिर ख़लीफ़ा इमाम अबूहनीफ़ा रह? की तरफ़ मुतवज्जेह हुआ और कहने लगा, अबूहनीफ़ा! मैंने आज के बाद आपको चीफ़ जिस्टिस बना दिया। इमाम अबूहनीफ़ा रह० आगे बढ़े और फ़रमाया, मैं चीफ़ जिस्टिस बनने के क़ाबिल नहीं हूँ। ख़लीफ़ मंसूर ने कहा, नहीं, नहीं आप इसके क़ाबिल हैं। इमाम अबूहनीफ़ा रह० ने कहा, ख़लीफ़ा साहब! दो बातें हैं। जो कुछ मैंने कहा या तो वह ठीक है या वह ग़लत है। अगर वह ग़लत है तो झूठ बोलने वाला शख़्स चीफ़ जिस्टिस नहीं बन सकता और अगर सच है तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं चीफ़ जिस्टिस बनने के क़ाबिल नहीं हूँ। अब ख़लीफ़ा हैरान। अगर कहे कि अबूहनीफ़ा तूने ठीक कहा तो भी अबूहनीफ़ा छूटते हैं अगर क़हे तूने ग़लत कहा तो भी अबूहनीफ़ा छूटते हैं अगर कहे तूने ग़लत कहा तो भी अबूहनीफ़ा छूटते हैं अगर कहे तूने ग़लत कहा तो भी अबूहनीफ़ा छूटते हैं अगर कहे तूने ग़लत कहा तो भी अबूहनीफ़ा छूटते हैं। इमाम आज़म अबूहनीफ़ा रह० ने ख़लीफ़ा को भरे दरबार में लाजवाब कर दिया।

#### एक हदीस से चालीस मसाइल का इस्तिंबात (हल)

एक बार इमाम शाफ़ई रह०, इमाम मालिक रह० के पास पहुँचे। उन्होंने वहाँ रात जागते हुए गुज़ार दी। इमाम मालिक रह० ने पूछा, आप रात को क्यों नहीं सोए? फ़रमाने लगे कि मेरे सामने एक हदीस पाक आ गई थी कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम ने छोटे से बच्चे को जो अनस रिज़यल्लाहु अन्हु का भाई था, फ़रमाया

एं अबू उमैर! तेरे परिन्दे ने क्या किया। ﴿ بِا اللهِ عَمِيرِ مَا فَعَلِ النَّهِرِ ﴾

उसने एक परिन्दा पाला था मगर वह मर गया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मिलते तो उससे ख़ुश तबई फ्रमाते कि तेरे परिन्दे ने तेरे साथ क्या किया यानी मर गया और तुझे छोड़ गया। तो मैं इन अल्फाज़ पर गौर करता रहा और हदीस पाक के इतने से टुकड़े से मैंने फ़िक्ह के चालीस मसाइल का जवाब निकाल लिया। जैसे छोटे बच्चे को तसगीर के साथ बुला सकते हैं, कुन्नियत से कैसे पुकारा जा सकता है।

सुब्हानअल्लाह, सुब्हानअल्लाह इत्तीलिए इमाम शाफुई रह० फरमाया करते थे कि ऐ अल्लाह! दिन अच्छा नहीं लगता मगर तेरी याद के साथ और रात अच्छी नहीं लगती मगर तुझसे राज व नियाज के साथ।

## इमाम अबूहनीफ़ा रह० के हैरतनाक इल्मी जवाबात

एक आदमी आकर कहने लगा, आप उस शख़्स के बारे में क्या कहते हैं, जो

- (1) बिन देखे गवाही देता हो.
- (2) यहूद व नसारा के कौल की तदसीक करता हो,
- (3) अल्लाह की रहमत से दूर भागता हो,
- (4) मुर्दार खा लेता हो,
- (5) जिसकी तरफ़ अल्लाह ने बुलाया हो उसकी परवाह न करता हो, (6) जिससे अल्लाह ने डराया हो उसका ख़ौफ़ न करता हो,
- (7) फ़ित्ने को महबूब रखता हो।

इमाम अबूहनीफा रह० ने फ़रमाया : वह शख़्स मोमिन है। सवाल पूछने वाला बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, जी वह कैसे? फ्रमाया, देखो तुमने पहली बात कही कि बिन देखे गवाही देता हो तो मोमिन अपने परवरदिगार की बिन देखें गवाही देता है। दूसरी बात तुमने यह कही कि यहूद व नसारा के कौल की तस्दीक करता हो तो क़ुरआन

وقالت الميهود ليست النصارى على ششى وقالت النصارى ليست اليهرد على شنح

मोमिन इन दोनों के क़ौल की तस्दीक़ करता है। कहने लगा यह भी ठीक है। तीसरी बात यह थी कि अल्लाह की रहमत से दूर भागता के तो देखो बारिश अल्लाह की रहमत है और बारिश से तो हर आदमी ्र दर भागता है कि कहीं कपड़े न भीग जाएं। वह कहने लगा यह भी है। चौथी बात यह कि मुर्दार खाता है तो मछली मुर्दा होती है उसको तो हर बंदा मज़े ले लेकर खाता है। उसने कहा यह भी ठीक है। पाँचर्यी बात यह है कि जिसकी तरफ अल्लाह तआला ने बुलाया उसकी तस्फ़ रग़बत नहीं करता। बस वह जन्नत है कि अल्लाह तआला नगर उसको मुशाहिदा ﴿ورالله بدعو الي دارالسلام मगर उसको मुशाहिदा हक इतना मतलूब है, अल्लाह की रज़ा इतनी मतलूब है कि महबूबे हकीकी की तरफ नज़र हटाकर वह जन्नत की तरफ नज़र डालना भी पसंद नहीं करता। छठी बात यह है कि जिससे अल्लाह तआ़ला ने इराया उससे वह डरता नहीं, तो वह दोज़ख़ है। उसको अपने महबूब की नाराजगी की इतनी फ़िक्र होती है कि अब उसे जहन्नम् में जलने की परवाह नहीं। सातवीं बात यह है कि उसे फितना महबूब है। बस औलाद को क़्रआन में फ्रमाया गया है ﴿انما اموالكم واولادكم فتله और औलाद से हर शुद्धा को तबई मुहब्बत होती है बस वह शुद्धा मोमिन है। सवाल पूछने वाला आदमी हैरान रह गया।

# इमाम शाफ़ई रह० की इमाम मालिक रह०

#### के दर्स में शिरकत

इमाम शाफ़ई रह० फ़रमाते हैं कि मैं एक मर्तबा मिना के बाज़ार में था। हज के दिनों में फ़रमाते हैं कि जमरात से फ़रागृत हो गई। मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। थोड़ी देर उसने मुझे देखा और कहने लगा तुझे अल्लाह का वास्ता तू मेरी दावत कुबूल कर ले। फ़रमाते हैं

मैंने उसकी दावत को क़ुबूल कर लिया और वह भी ऐसा बेतकल्लुफ कि जो उसके पास था पेश कर दिया। उसने रोटी का एक टुकड़ा निकाला और वही दस्तरख़्वान पर रख दिया और कहने लगा खाओ मैंने खाना शुरू कर दिया। वह मुझे देखता रहा और कहने लगा मुझे लगता है कि तू क़ुरैशी है। मैंने कहा हाँ लेकिन तुझे कैसे पता चला? उसने कहा कि यह क़ुरैशी दावत देने में बेतकल्लुफ़ होते हैं और कुबूल करने में भी। फिर बातें करते रहे मुझे पता चला कि यह मदीने से आया है। फ़रमाते हैं मैंने उससे इमाम मालिक रह० के बारे में पूछा। उसने मुझे उनके कुछ हालात सुनाए। जब उसर्ने देखा कि मैं बड़े शौक से उनके हालात पूछ रहा हूँ तो वह कहने लगा कि अगर आप मदीना जाना चाहते हैं तो यह ख़ाकी रंग का ऊँट हमारे पास ख़ाली है। यह हम आपको दे देंगे। आप मदीना पहुँच जाएंगे। कहने लगे कि मैं तो पहले ही से तैयार था। लिहाज़ा मैंने हामी भर ली। फ्रमाते हैं कि मैं काफिले के साथ सवार हुआ। हमें रास्ते में मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुँचने में सोलह दिन लगे। इस दौरान ै मैंने सोलह क़ुरआन मजीद पढ़ लिए। आज यह हाल है कि हज करके आते हैं, दस दस दिन मदीना गुज़ारकर आते हैं। एक ख़ुरआन भी मुकम्मल करने की तौफ़ीक नहीं होती। हमारे असलाफ़ जब हज के लिए आते जाते थे तो सैकड़ों लोग उनके हाथों पर कलिमा पढ़कर मसुलामन हुआ करते थे। आज हज करके आते हैं खुद मुसलमान बनकर सही तरह नहीं आते। वापस आकर फिर गुनाहों की तरफ चल पड़ते हैं। तो इमाम शाफ़ई रह० ने हालाते सफ़र में सोलह दिन में सोलह कुरआन मजीद पूरे किए। फ्रमाते हैं जब हम मस्जिद नबवी पहुँचे तो नमाज़ के बाद मैंने देखा कि एक आदमी ऊँचे कद का है और उसने एक तहबंद बांधा है। और एक चादर लपेटी हुई है। वह एक जगह बैठ गया और कहने लगा, ﴿وَلَا لِنَالُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

और तोग उसके इर्दगिर्द बैठ गए तो मैं समझ गया कि यही इमाम मालिक रह० होंगे। ये वे दिन थे जब इमाम मालिक रह० हदीस का <sub>इमला</sub> करा रहे थे। मौत्ता इमाम मालिक की जो हदीस हैं उनको -<sub>लिखवा</sub> रहे थे। मैंने भी एक तिनका उठा लिया और दिल में सोचा क्षि यह मेरी कुलम है और हाथ सामने कर लिया और सोचा कि यह मेरी कापी है और मैंने अपनी ज़बान से तिनके को लगाया कि जैसे मैं उसको स्याही लगा रहा हूँ और हंथेली पर लिखना शुरू कर दिया। अब तलवा कागुज़ों पर लिख रहे हैं। चुनाँचे मैंने उनसे इमला की निस्बत हासिल करने के लिए हथेली पर लिखना शुरू कर दिया। कहने लगे इस दौरान इमाम मालिक रह० ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने उस महिफल में एक सौ सत्ताइस हदीसें लिखवायीं। जब अगली नमाज का वक्त हो गया तो महफ़िल बरख़्वास्त हो गई। तलबा चले गए। फ़रमाने लगे (इमाम शाफ़ई रह०) कि इमाम मालिक रह० ने मुझे देखा तो मुझे अपनी तरफ़ बुलाया और मुझे कहा कि तू अजनबी पालूम होता है? मैंने कहा जी हाँ मैं मक्का मुकर्रमा से आया हूँ कहने लगे कि तू हथेली पर क्या कर रहा था? मैंने कहा कि मैं अहादीस लिख रहा था। कहने लगे दिखाओ। मैंने दिखाया तो हथेली पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं था। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कुछ नहीं लिखा। **पैं**ने कहा कि हज़रतं न मेरे पास क़लम था न काग़ज़ । **मैं तो** जो आप इमला लिखवा रहे थे उसकी निस्बत हासिल करने के लिए एक तिनके से बैठा हुआ हथेली पर लिख रहा था। इस पर इमाम मालिक रह० नाराज़ हुए कि यह तो हदीसे पाक के अदब के ख़िलाफ़ है कि तुषने इस तरह लिखा। मैंने कहा हज़रत मैं तो ज़ाहिरी मुनासबत के तिए हाथ पर तिनका चला रहा था। इकीकृत में तो हदीस पाक दिल में तिख रहा था। कहने लगे कि इमाम मालिक रह० ने फरमाया कि <sup>अच्छा</sup> अग्नार **दि**ल में लिख रहा था तो मुझे चंद एक रिवायत उसमें से

सुना दे तो भैं जानूँ। फ़रमाने लगे मैंने उनको एक से लेकर एक सी सत्ताइस हदीसें मतन और सनद के साथ सुना दीं। यह इल्म कि एक सौ सत्ताइस हदीसें जिस तर्तीब से लिखवाई थीं तमाम उस तर्तीब पर उनको सुना**्दीं।** फ़रमाते हैं कि इमाम मालिक रह**़ ब**हुत ख़ुश हुए। कहने लगे कि अच्छा तू मेरा मेहमान बन जा। अंधे को क्या चाहिए: दो आँखें। मैं तो पहले ही से तैयार था। कहने लगे, हज़रत मैं तैयार हूँ। इमाम मालिक रह० घर तश्रीफ़ ले गए। इमाम मालिक के घर में उनकी बेटियाँ थीं और वे आलिमा थीं। हदीस की हाफ़िज़ा थीं, क़ुरआन मजीद की हाफ़िज़ा थीं। बहुत तिकेया और पाक ज़िंदगी ् गुज़ारने वाली औरतें थीं। यहाँ तक कि किताबों में लिखा है कि -इतना इल्म रखती थीं कि इमाम मालिक रह० कई मर्तबा हदीस का दर्स मस्जिदे नबवी में देते, वे पर्दे के पीछे बैठकर हदीस के दर्स में शरीक होतीं। उनका इल्मी मैयार इतना ऊँचा था कि कई मर्तबा उनका शागिर्द जब हदीस पाक की तिलावत करता और इबारत में कहीं गुलती करता तो उनकी लड़कियाँ लकड़ी के ऊपर लकड़ी मारकर आवाज करतीं जिससे इमाम मालिक रह० समझ जाते कि पढ़ने वाले ने गुलती की है।

अपने घर जाकर बताया कि आज एक आलिम आ रहे हैं और वे बड़े दाना हैं और वड़े इल्म का शौक रखते हैं। वह तो बहरहाल इमाम शाफ़ई रह० थे। उन्होंने घर में खाने का बड़ा एहितमाम किया, बिस्तर लगाया, मुसल्ला बिछाया, लोटा पानी का भरकर रखा। اکرام इमाम शाफ़ई रह० ने खाना खा लिया, लेट गए। सुबह को इमाम मालिक रह० के साथ मस्जिद में आ गए। जब इशराक की नमाज पढ़कर वापस घर गए तो इमाम मालिक रह० ने इमाम शाफ़ई रह० से फ़रमाया कि मेरी बेटियों को आप पर ऐतिराज़ वाकेज हुआ है और मैं आपको पूछता हूँ। ये सच्चे लोग थे, खरे लोग

थे, साफ बात करते थे। फरमाया कि बच्चियाँ कह रही हैं कि अब्बू आपने तो यह कहा था कि यह बड़े नेक और अच्छे इंसान हैं लेकिन हमें उन पर इश्काल वाकेअ हुआ है। ख़ैर इमाम शाफ़ई से एक बात तो यह पूछी कि सारा कि सारा खाना तन्हा खा गए, दूसरा यह कि हमने मुसल्ला बिछाकर रखा और बर्तन भरकर रखा लेकिन जैसे मुसल्ला बिछाया था सुबह को वैसा ही रखा मिला और पानी भी जूँ

ज का तूँ लगता है कि तहज्जुद की नमाज़ भी न पढ़ी और फिर मस्जिद में तो वृज्जू का इंतिज़ाम भी नहीं लोग घरों से वृज्जू करके जाते हैं और <sub>यह</sub> उसी तरह आपके साथ उठकर मस्जिद चले गए। पता न**हीं नमाज**़ भी उन्होंने कैसी पढ़ी तो हमारी समझ से तो बाहर है। इमाम शाफई रह० ने जवाब दिया कि हज़रत बात यह है कि जब मैंने आपके यहाँ खाना खाया तो खाने में इतना नूर **या**, इतना नूर **था** कि हर हर लुक्मा खाने पर मुझे सीने में नूर भरता नज़र आता था। मैंने सोचा कि मुमकिन है इतना हलाल माल ज़िंदगी में फिर मैयस्<del>सर</del> न हो क्यों न इसे बदन का हिस्सा बनाऊँ। इसलिए मैंने इस सारे खाने को अपने बदन का जुज़ बना लिया, अल्लाहु अक**बर। फरमाते** हैं कि फिर लेट गया लेकिन इस खाने का नूर इतना था कि नींद ग़यब। तो मैं उन अहादीस में ग़ौर करता रहा। फ़रमाने लगे कि एक ह्दीस मेरे पेश नज़र रही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक <sup>छेटे बच्चे</sup> को जिसका परिन्दा मर गया था, प्यार मुह**ब्बत से** कहा **था** तो यह जो कुछ अल्फ़ाज़ थे मैं उनके अंदर ﴿بِمَا إِنَا عَمِيرِ مَا فَعَلَ الْنَغِيرِ ﴾ गौर करता रहा और आज रात मैंने इन चंद अल्फाज में से फियह के वालीस मसाइल हल कर कि किसी की दिलजोई के लिए कैसे बात करनी चाहिए। ﴿ إِنَا إِنَا عَمِيرَ مَا فَعَلَ النَّفِيرِ ﴾ सिर्फ इसमें ग़ीर करके मैंने फिक्ह के चालीस मसाइल हल कर लिए कि किसी की दिलजोई के लिए कैसे बात करनी चाहिए। ﴿﴿ اِبَاعِمِيرِ مَا فَعَلِ النَّغِيرِ ﴾ सिर्फ् इसमें गीर करके मैंने फ़िक़ह के चालीस मसाइल निकाल लिए और फिर

फ्रस्माया क्योंकि मेरा तुज़ू बाक़ी था इसलिए मैं उठा और फूज क्ष नमाज़ उसी बुज़ू से अदा की। हमारे असलाफ़ का यह हाल या हो सबसे पहला क़दम इल्म हासिल करना, दूसरा क़दम उस पर अमल करना लेकिन अमल करने के साथ काम ख़त्म नहीं होता। एक क़दम और उठाना ज़रूरी है। उसको कहते हैं इख़्लास पैदा करना।

#### हज़रत शेख़ुल हिंद रह० की क़ुव्यते याद्दाश्त

क्रीब के ज़माने में हमारे अकाबिरीन उलमा देवबंद अरजुमंद के उलूम में अल्लाह तआला ने बहुत बरकत अता की थी। एक बार शेखुल हिंद महमूदुल हसन रह० ने अपने शागिर्द से फरमाया कि बारिश का मौसम अभी ख़त्म हुआ है और बारिश के मौसम में किताबों को नमी की वजह से दीमक लगने का ख़तरा बढ़ जाता है तो बेहतर है कि हम ये किताबें बाहर धूप में रख दें। अच्छी तरह धूप लग जाएगी तो अंदर रख देंगे। अगर किसी की जिल्द ख़राब हुई और सफ्हा सही न हुआ तो उसे भी ठीक करेंगे। लिहाज़ा वह शागिर्द यह काम करने लग गया।

उस ज़माने में ज़्यादा किताबें मख़्तूत (हाथ की लिखी हुई) होती थीं। शागिर्द ने एक किताब निकाली और कहने लगा, हज़रत! इसके तो पाँच छः सफ़्हे दीमक ने चाट लिए। हज़रत ने फ़रमाया कि उस जगह पाँच छः सफ़्हे सफ़ेद लगा दो। उसने सफ़ेद काग़ज़ लगाकर धूप में रख दिया। जब सूख गए तो कहने लगा, हज़रत! अब क्या करूं? फ़रमाने लगे, भई! जो इबारत मौजूद नहीं वह उस पर लिख दो। उसने कहा, हज़रत! मैंने तो यह किताब पिछले साल पढ़ी थी। मुझे तो ज़्बानी याद नहीं है। हज़रत ने पूछा, बताओ कौन सी किताब है? उसने कहा 'मेबज़ी'। हालाँकि यह किताब छोटी सी है लेकिन मुश्किल किताबों में से है। हज़रत रह० ने फ़रमाया: कहाँ से किताब की इबारत मुन्कता हुई है? उसने आख़िरी लफ़्ज़ बता दिया। हज़रत रह० ने आगे

तिखवाना शुरू कर दिया। उसी जगह बैठे हुए इबारत के कुछ सफ़्हे अपनी याद्दाश्त से ज़बानी लिखवा दिए। यह इल्म की बरकत थी। किताब पढ़े हुए सालों गुज़र जाते थे मगर इबारत याद रहती थी।

# हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रह० का बेमिसाल हाफ़्ज़ा (याद्दाश्त)

हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रह० मिस्र तश्रीफ़ ले गए। वहाँ एक किताब 'नूरुल ईज़ाह' देखी। पूछा, क्या ले सकता हूँ क्योंकि हमारे पास नहीं है? उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। हज़रत रह० ने उसको अच्छी तरह देख लिया और वापस आकर उसको ज़बानी लिखवा दिया। जब नक़ल के साथ असल मिलाई गई तो कोई फ़र्झ न निकला। उनकी लिखी हुई वह किताब आज मदारिस के तलबा पढ़ रहे हैं।

#### क्रुव्यते हाफ्ज़ा का कमाल

जब बहावलपूर में ख़त्मे नबुव्यत के सिलसिले में मुक्दमा हुआ तो हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रह० तश्रीफ ले गए। मुख़लिफ़ों ने वहाँ एक किताब पेश की। उस किताब का तर्जुमा मुसलमानों के अक़ीदे के ख़िलाफ़ बनता था। वह किताब भी मुसलमानों के बड़ों की थी। जज बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि देखो यह तो तुम्हारी अपनी ही किताब पेश कर रहे हैं जो तुम्हारी ही जड़ें काट रही है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रह० ने फ़रमाया कि ज़रा वह किताब मुझे दिखाई जाए। जज ने किताब दिखाई। हज़रत रह० ने किताब के सफ़्हें का मुताला किया और फ़रमाने लगे कि जिस कातिब ने यह किताब लिखी है उससे असल किताब से लिखते हुए दिमंदान में एक लाइन छूट गई है। उस दक्त तो छपी हुई किताबें नहीं थी बल्कि

मख़त्ता किताबें होती थीं। इस सतर के छूट जाने से जब पिछली इबारत को अगली इबारत से मिलाकर पढ़ते तो मानी मुख़ालिए बन जाते। लिहाज़ा हज़रत ने फ़रमाया कि उसी किताब का एक नुस्क़ा और मंगवाया जाए। लिहाज़ा एक और नुस्क़ा मंगवाया गया। जब दोनों नुस्क्नों को मिलाया तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रह० की बात बिल्कुल ठीक निकली। चुनाँचे मुख़ालिफीन के झूठ का पोल खुल गया लेकिन बाद में उलमा ने कहा हज़रत! आप को तो उम्मीद ही नहीं थी कि वे इस किताब का हवाला पेश करेंगे, आप को कैसे याद रहा कि दिमयान में एक सतर छूटी हुई है? फ़रमाया : "हाँ मैंने सत्ताईस साल पहले यह किताब देखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे उस वक़्त से यह बात याद है, सुब्हानअल्लाह।

### हिपूज़ और निसयान का अजीब करिश्मा

मौलाना मुफ़्ती जिस्ट्स तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने अपनी किताब ''तराशे'' में एक अजीब चािक आ लिखा है कि एक आलिम फ़रमाया करते थे कि मुझ से दो काम ऐसे हुए कि कोई भी नहीं कर सकता। एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा काम ऐसा हुआ कि कोई कर नहीं सकता और बुरा काम भी ऐसा हुआ कि कोई कर नहीं सकता। लोगों ने पूछा, कौन से काम? यह कहने लगे कि एक दफ़ा उलमा की महिफ़ल में तिज़्करा हुआ कि फला हािफ़ज़, फ़ला हािफ़ज़ और मेरे बारे में कहा यह आलिम तो बड़ा भारी है मगर हािफ़ज़ नहीं है। मैंने यह सुना तो मुझे ख़्याल आया कि मैं आज से ही हिफ़्ज़ शुरू करता हूँ। चुनाँचे उसी वक़्त मैंने कुरआन के पाक के पारों को याद करना शुरू कर दिया और अल्लाह का शुरू है कि मैंने तीन दिन के अंदर कुरआन पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया, यह ख़ैर का काम ऐसा हुआ कि कोई कर नहीं सकता और एक पुरा

काम भी मुझ से हुआ वह यह कि एक दफा महफ़िल में बैठे बैठे मेरे पार्व में बात चल पड़ी कि यह बड़ा अक्लमंद है और कुछ ख़ूबियों का कि हुआ। यह सुनकर मेरे अंदर ख़ुद पसंदी आ गई और उजब की बोड़ी सी कैफियत आई जिसका नतीजा मुझे यह मिला कि जुमा का हिन था, मैं जुमा कर तैयारी करने के लिए घर गया, तैयारी के दौरान ह्यात आया कि मैं अपने बाल और नाख़ुन काटूँ। जब मैंने नाख़ून काट लिए तो मैंने सोचा कि मेरी दाढ़ी के बाल काफी बढ़ गए हैं, मैं <sub>उनको</sub> सुन्नत के मुताबिक नीचे से बराबर कर दूँ क्योंकि एक मुठ्ठी के बराबर बाल रखना सुन्नत है। इससे बड़े हो जाएं तो काटे जा सकते हैं। वह कहने लगे कि कि मैं एक मुठ्ठी भर अपने बाल काटने लगा तो बेख्याली में नीचे से काटने के बजाए ऊपर से काट बैठा। जब मस्जिद में आया तो मुझे बहुत शर्मिन्दगी हुई। हर बंदा पूछ रहा था और मैं बता रहा था कि मैं भूल गया हूँ। जिस बंदे के तीन दिन में क़ुरान मजीद हिफ्ज़ करने के चर्चे दुनिया में थे उसकी बेवक़ूफ़ी की यह बात इस कद्र मशहूर हुई कि उसकी हर जगह बदनामी हुई।

# अताउल्लाह शाह बुख़ारी रह० की ज़हानत

खुत्बात के मैदान में सैय्यद अताउल्लाह शाह बुख़ारी रह**ं ने** तहलका मचा दिया। उनकी तकरीर सुनकर हिन्दू भी मुसलमान हो जाते थे। अल्लाह तआला ने ऐसी ज़हानत दी थी कि हाज़िर जवाब बहुत थे। एक बार एक साहब कहने लगे, हज़रत आप अंग्रेज़ को Show शो (तमाशा) दिखाते हैं, फ़रमाया भई! मैं अंग्रेज़ को Show नहीं दिखाता मैं तो अंग्रेज़ को Shoe शू (जूता) दिखाता हूँ।

एक दफा एक साहब हज़रत बुख़ारी रह० से मिले और कहेंने. <sup>लगे,</sup> हज़रत! ज़िंदगी कैसे गुज़री। फ़माया, भई! आधी रेल में मुज़री आधी जेल में गुज़री। एक दफ़ा सैय्यद अबुल आला मौदूदी के साथ शाह जी रह० की मुलाक़ात हुई तो अबुआला मौदूदी फ़रमाने लगे, शाह साहब! आपकी जमात को तक़रीर का बड़ा हैज़ा है। शाह जी रह० ने जवाब दिया जैसे आपकी जमात को तहरीर का हैज़ा है।

एक जलसागाह में हिन्दुओं और मुसलमानों का मजमा है। शाह जी रह० ने चाहा कि मैं मुसलमानों और हिन्दुओं से कुछ पूष्टूँ। चुनाँचे हिसाब का छोटा सा सवाल पूछा। हिंदुओं ने तो जवाब दे दिया मगर मुसलमान न दे सके। अब मुसलमानों की होनी तो सुबकी थी मगर शाह जी फ्रमाने लगे, वाह मुसलमानो! तुम यहाँ भी बेहिसाब हो जबकि अल्लाह तआला तुम्हारे साथ आगे भी बेहिसाब मामला फ्रमाएगा, माशाअल्लाह।

एक शख़्स कहने लगा, शाह जी! क्या मुर्दे सुनते हैं? शाह जी रह० ने फ़रमाया, भई! हमारी तो ज़िदे भी नहीं सुनते हम मुर्दों की क्या बात करें।

एक दफ्त अलीगढ़ पहुँचे। कुछ तलबा ने प्रोग्राम बनाया हुआ या कि तक्रीर करने नहीं देनी। शाह जी स्टेज पर आए तो तलबा तो उठ खड़े हुए और शोर मचाना शुरू कर दिया कि बयान नहीं करने देना। शाह जी ने कहा, भई! एक बात सुनो, मैं इतना सफ्र करके आया हूँ अगर इजाज़त हो तो मैं एक रुकू पढ़ लूँ। अब तलबा में इख़्तिलाफ हो गया। कुछ कहने लगे जी तिलावत में क्या हरज है और कुछ कहने लगे यह भी नहीं सुननी। यहाँ तक तिलावत की ताईद करने वाले गालिब आ गए। उन्होंने कहा, जी आप रुक्टू सुना दें। शाह जी रह० ने रुक्टू पढ़ा, फिर फ्रमांया अज़ीज़ तालिब इल्मो! अगर इजाज़त हो तो इसका तर्जुमा भी पेश कर दूँ। तलबा पर तिलावत का ऐसा असर हुआ कि सब ख़ामोश रहे। चुनाँचे शाह जी रह० ने तक्रीबन वो घंटे तक्रीर फ्रमाई। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 2/195)

# हाय रे तूने ज़िंदगी गंवा दी

मुझे यहाँ एक कहानी याद आ है जो हम इंगलिश कि किताबों में पढ़ा करते थे। एक जगह मुख्तालेफ टापू थे। उनमें एक टापू पर आबादी थी मगर दूसरे टापू में स्कूल बनाया गया था। बच्चे स्कूल जाने के लिए किसी मल्लाह के साथ कश्ती में बैठकर दूसरे टापू में <sub>जाया</sub> करते थे। एक दिन उन तलबा के दिल में शरारत पैदा <u>ह</u>ई। उन्होंने कहा कि हम ज़रा इस मल्लाह को छेड़ें तो सही। लिहाज़ा उनमें से एक आगे बढ़ा। मल्लाह से पूछा, जनाब! क्या आपको हिसाब किताब आता है? उसने जवाब दिया मुझे तो नहीं आती। वह कहने लगा कि Then you have wasted half of your life. (तुमने अपने आधी ज़िंदगी तबाह कर ली।) फिर थोड़ी देर के बाद दूसर आगे बढ़ा और कहने लगा, जनाब! आपको साइक्लोजी का पता है? उसने कहा, जी मुझे तो नहीं पता। वे फिर हंसने लगे और कहने लगे कि Then you have wasted half of your life. (त्मने तो आधी ज़िंदगी ज़ाए कर दी।) उसके बाद तीसरा आगे बढ़ा और कहने लगा, जनाव! आपको फ़िजिक्स और कैमिस्ट्री का पता है? उसने कहा, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। वे कहने लगे कि Then you have wasted half of your life. (तूने तो अपनी आधी ज़िंदगी तबाह कर ली) और वे इसी तरह की बातों से उसका मज़ाक उड़ाते रहे। इस दौरान बारिश शुरू हो गई। समुन्दर में उफ़ान पैदा हुआ। ज्वार-भाटे का वक्त आ गया। कश्ती हिचकोले खाने लगी। अब मल्लाह की बारी थी। चुनाँचे उसने कहा बच्चो, बताओ क्या तुम्हें तैरना आता है? कहने लगे, नहीं हमें तो तैरना नहीं आता। व्ह कहने लगा, फिर तो तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर ली यानी अब तुम इब जाओगे।

# 

# त्निबियत और परवरिश

## तर्बियत और परवरिश

## लख़्ते जिगर की तर्बियत और शौके शहादत

हज़रत ख़न्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आता है कि उनके चार बेटे थे। ये जब खाने पर बैठर्ती तो बच्चों को कहर्ती मेरे प्यारे बेटो! तुम उस माँ के बेटे हो जिसने न मामूं को रुसवा किया न तुम्हारे बाप के साथ ख़्यानत की। जब बार बार यह कहतीं तो एक बार बच्चों ने कहा, अम्मी! आख़िर इसका क्या मतलब है? तो फ्रमातीं, मैं कुँवारी थी, मुझ से कोई ऐसी ग़लती न हुई जिससे तुम्हारे मामूं की रुसवाई होती और जब शादी हुई तो मैंने तुम्हारे बाप के साथ ख़्यानत नहीं की। मैं इतनी गैरत और बहया ज़िंदगी गुज़ारने वाली औरत हूँ। बच्चे पूछते, अम्मी जान! आप क्या चाहती है? तो माँ कहती! बेटे जब तुम जवान हो जाओगे, तुम सब अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना और मेरे बेटों तुम शहीद हो जाना और मैं आकर देखूंगी। अगर तुम्हारे सीनों पर तलवार के ज़ख्म होंगे तो मैं तुमसे राज़ी हो जाऊँगी और अगर तुम्हारी पुश्त पर ज़ुख़्म होंगे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। बेटे पूछते, अम्मी! आप क्यों कहती हैं **सहीद हो** जाना, शहीद हो जाना। तब माँ समझातीं कि मेरे बेटो! इसलिए कि जब क्यामत के दिन अदल कायम होगा और अल्लाह तआला पूछेंगे, शहीदों की माँएं कहाँ हैं? मेरे बेटों उस वक्त मेरे परवरदिगार के सामने मुझे सुर्खरुई नसीब होगी कि मैं भी चार शहीदों की माँ हूँ। सोचने की बात है ऐसे शहीदों के पीछे आपको एक औरत का किरदार माँ की शक्ल में नज़र आएगा।

#### बेटा! दामने सिद्कु न छोड़ना

शेख अब्दल कादिर जिलानी रह० लड़कपन में तालीम हासिल करने के लिए चलते हैं। माँ उनके कपड़ों में कुछ पैसे सी देती हैं। और नसीहत कर देती हैं कि बेटे हमेशा सच बोलना। चुनाँचे रास्ते में डाकुओं ने लुट लिया। किसी ने पूछा सुम्हारे पास माल है? उन्होंने सच सच बता दिया। उसने सरदार को बताया तो सरदार ने पास बुला कर कहा तुने झुठ क्यों नहीं बोला? न तुझे जान की फिक्र न माल की फ़िक्र। कहने लगे, मेरी अम्मी ने कहा था बेटा! सच बोलना और मैंने उनसे वादा कर तिया था। मुझे जान की परवाह न थी, मुझे अपने कौल का पास रखना था। डाकुओं के दिल में यह बात घर कर गई कि जब एक बच्चा माँ से किए हुए अहद का इतना पास रखता है तो हमने भी तो कलिमा पढ़कर अपने रख से अहद किया है कि हम उसका पास क्यों न करें। चुनाँचे वे अल्लाह से तौबा करते हैं और उस के बाद उनकी ज़िंदगी में नेकोकारी आ जाती है। यह बच्चा आगे चल कर अब्दुल कादिर जिलानी रह० बना तो सोचिए एक और कामयाब मर्द के पीछे आपको औरत का किरदार माँ की शक्त में नजुर आएगा।

#### नन्हे मुन्ने को वहदानियत सिखाएं

हज़रत ख़्वाजा कुतबुद्दीन बिख़्तियार काकी रह० आज भी कुतब मीनार के करीब लेटे हुए हैं। उनके बारे में भी मशहूर वािक आ है। उनके नाम के साथ कुतबुद्दीन बिख़्तियार 'काकी' का लफ़्ज़ लगाया जाता है। यह हिंदी लफ़्ज़ है इसके मानी रोटी। वािक आ यह हुआ कि जब यह पैदा हुए तो उनके वालदैन बैठे हुए आपस में मशवरा कर रहे थे, हमारा बेटा नेक कैसे बने? अच्छा कैसे बने? चुनाँचे उनकी माँ ने कहा कि मेरे ज़हन में एक बात है। कल से उस पर अमल करूंगी। अगले दिन जब बच्चा मदरसे में चला गया तो माँ ने खाना बनाया और अलमारी में कहीं छिपाकर रख दिया। बच्चा आया, कहने लगा, अम्मी भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। माँ ने कहा, बेटा! हमें भी तो खाना अल्लाह तआला देते हैं, वही रज़्ज़क हैं, वही रिज़्क़ पहुँचाते हैं, वही मालिक व ख़ालिक हैं। माँ ने अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त का तार्रुफ् करवाया और कहा कि बेटा तुम्हारा रिज़्क भी वही मेजते हैं। तुम अल्लाह से मांगो। बेटे ने कहा, अम्मी मैं कैसे मांगू? माँ ने कहा, बेटा मुसल्ला बिछाओ। चुनाँचे मुसल्ला बिछा दिया। बेटा अत्तहिय्यात की शक्ल में बैठ गया। छोटे-छोटे मासूम हाथ उठाए, माँ ने कहा, बेटा दुआ करो। बेटा दुआ कर रहा है कि अल्लाह तआला मैं मदरसे से आया हूँ, भूख लगी है, अल्लाह मुझे खाना दीजिए। बेटे ने योड़ी देर इस तरह आजिज़ी की पूछने लगा, अम्मी अब क्या करूं? माँ ने कहा, बेटा! ढूंढो, अल्लाह ने खाना भेज दिया होगा। थोड़ी देर कमरे में ढूंडा, आख़िर अलमारी में खाना मिल गया। बेटे ने खाना खाया। अब बेटे दिल में एक ख़्याल पैदा हुआ। वह रोज़ अल्लाह तआला की बातें पूछता, अम्मी वह सबको खाना देते हैं, परिन्दों को भी, हैवानों को भी, पता नहीं उसके पास कितने ख़ज़ाने हैं? वह ख़त्म नहीं होते। वह अल्लाह तआला के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करता। माँ का दिल खुश होता कि बेटे के दिल में अल्लाह तआला का ताल्लुक बढ़ रहा है। चुनाँचे जब बच्चा महसूस करता, अल्लाह तआला सबको रिज़्क दे रहे हैं तो मोहसिन के साथ मुहब्बत तो फितरी चीज़ है। बच्चे के दिल में अल्लाह तआला की मुहब्बत पैदा हो गई। वह मुहब्बत से अल्लाह तआ़ला का नाम लेता। वह सोने से पहले वालिदा से अल्लाह तआला की बातें पूछता। माँ खुश होती कि मेरे बेटे के दिल में अल्लाह तआ़ला की मुहब्बत बस रही है।

कुछ दिन तक सिलसिला इसी तरह चलता रहा। मगर एक कि यह हुआ कि माँ अपने रिश्तेदारों में किसी तकरीब में चली गई और वहाँ जाकर वक्त का ख़्याल न रख सकीं, भूल गर्यी। जब ख्याल आया तो पता चला कि बच्चे के आने का वक्त काफी देर हुई गुजर चुका है। माँ ने बुक्त लिया और अपने घर की तरफ तेज़ कदमों से चल दीं। रास्ते में रो भी रही है, दुआएं भी कर रही हैं, मेरे मालिक। मैंने तो अपने बच्चे का यकीन बनाने के लिए यह सारा मामला किया था। ऐ अल्लाह! अगर आज मेरे बच्चे का यकीन टूट गया तो मेरी मेहनत जाए हो जाएगी। ऐ अल्लाह! पर्दा रख लेना, अल्लाह! मेरी मेहनत को जाए होने से बचा लेना। माँ दुआएं करती आ रही हैं। जब घर पहुँची तो देखती हैं कि बेटा आराम की नींद सो रहा है। माँ ने जल्दी से खाना पकाया और छिपाकर रख दिया। फिर आकर बच्चे के रुख़्सार का बोसा लिया। उसे जगाकर सीने से लगाया। कहने लगी बेटा! आज तो तुझे बहुत भूख लगी होगी। बच्चा चाक चौबंद बैठ गया। कहने लगा, अम्मी मुझे तो भूख नहीं लगी। माँ ने पूछा वह कैसे? तो बच्चे ने कहा अम्मी जब में मदरसे से आया तो मैंने मुसल्ला बिछाया और मैंने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह! भूख लगी हुई है, थका हुआ भी हूँ, आज तो अम्मी भी घर पर नहीं है, अल्लाह मुझे खाना दे दो। अम्मी! उसके बाद मैंने कमरे में तलाश किया, मुझे एक जगह रोटी पड़ी मिली। अम्मी! मैंने उसे खा लिया मगर जो मज़ा आज आया अम्मी ऐसा मज़ा मुझे ज़िंदगी में कभी नृहीं आया था। सुब्हानअल्लाह! माँएं बच्चों की तर्बियत ऐसे किया करती थीं और अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त उन्हें क़ुतबुद्दीन बख़्तियार काकी रह० बना देते थे। चुनाँचे मुग़ल बादशाहों के शेख़ बने और अपने वक़्त में लाखों इंसान उनके मुरीद बने तो एक और कामयाब हस्ती के पीछे आपको औरत का किरदार माँ की शक्ल में नज़र आएगा। यह मिसालें इतनी ज्यादा हैं कि इंसान हैरान ही हो जाता है।

#### -<sub>जिगर</sub> के टुकड़े को बावुज़ू दूघ पिलाकर तो देखिए

ख्राजा अजमेरी रह० ने बंगाल का सफ्र किया। आपके सफ्र में कई लोग आपके हाथ पर मुसलमान हुए। कई लोगों ने तौबा पर बैजत की। जब आप घर तश्रीफ़ लाए तो चेहरे पर ख़ुशी के आसार थे। माँ ने पूछा मुईनुद्दीन बहुत ख़ुश नज़र आते हो? कहने लगे कि अम्मा! इसलिए कि सात लाख हिन्दुओं ने मेरे हाथ पर इस्लाम क़ुबूल किया और सत्तर लाख मुसलमानों ने मेरे हाथ पर बैजत तौबा की, इसलिए आज मेरा दिल बहुत ख़ुश है। माँ ने कहा, बेटा! यह तेरा कमाल नहीं है। यह तो मेरा कमाल है। फ्रमाया, मगर बताएं तो सही कैसे? माँ ने जवाब दिया कि बेटा जब तुम पैदा हुए तो मैंने कमी भी ज़िंदगी में तुम्हें बिला युज़ू दूध नहीं पिलाया। आज उसकी बरकत है कि तुम्हारे हाथों पर अल्लाह तआला ने लाखों लोगों को कलिमा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ्रमा दी। तो एक और कामयाब हस्ती के पीछे आपको एक औरत का किरदार नज़र आएगा बहैसियत माँ के।

# बा बुज़ू दूध पिलाने का नमूना तो पढ़िए

मैंने अख़बार में सरगोधा की एक औरत का इंटरव्यू पढ़ा। उसके दो बेटे थे। दोनों अपने अपने वक्त में फ़ौज के जर्नल बने। उनसे किसी ने इंटरव्यू लिया तो खुशनसीब माँ है कि जिसके दो बेटे और दोनों ऐसे शेर बेटे कि अपने अपने दक्त में जर्नल बने, तेरी कौनसी ख़ास बात है? तूने उनकी तर्बियत कैसे की? उसने कहा था कि मैं सादा सी मुसलमान औरत हूँ मगर किसी बुज़ुर्ग से मैंने सुना था कि जो औरत बावुज़ू अपने बच्चे को दूध पिलाएगी अल्लाह बच्चे को माग लगाएंगे। मैंने दोनों बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह बावुज़ू पिलाया है। हो सकता है कि अल्लाह तआला ने मेरे इस अमल के सदके में

दुनिया में इज़्ज़त व बक़ार अता फ़रमाया। चुनाँचे जो औरतें ऐसी नेकी को अपना लेती हैं, अल्लाह तआ़ला उनके बच्चों को नेकब़्ज़ बना देता है। अपनी ज़िंदगी में ख़ुशियाँ देखने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा देता है। जो अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की नाफ़रमानी करती हैं अल्लाह तआ़ला उन्हें आँखों से दिखाता है कि देख मैंने तुम्हें औलाद मर्ज़ी की न दी और अगर दे भी दी तो उसे नाफ़रमान बना दिया।

### वालदैन की ख़िदमत पर ग़ैबी नुसरत

हजुरत थानवी रह० ने बरकत का एक अजीब वाकिआ लिखा है कि एक नौजवान था। उसने अपने वालदैन की बड़ी ख़िदमत की। भाईयों से कहा जाएदाद का हिस्सा आपके सुपुर्द करता हूँ, वालदैन की ख़िदमत आप मेरे सुपुर्द कर दें। सौदा कर लिया। चुनाँचे उसने माँ-बाप की ख़ूब ख़िदमत की। माँ-बाप फ़ौत हो गए। उसने ख़्वाब में देखा कि कोई उससे कहता है कि फलां पत्थर के नीचे सौ दीनार मिलेंगे क्योंकि तूने माँ-बाप की बड़ी ख़िदमत की है। पूछा उसमें बरकत होगी? कहा, बरकत नहीं होगी। नौजवान ने कहा मैं नहीं लूंगा। सुबह को उठा, बीवी को बताया, बीवी ने कहा बेशक न लेना लेकिन जांकर देख तो सही, पड़े हुए भी हैं या नहीं यड़े हुए। उसने कहा जब लेने नहीं तो मैं जाकर देखता भी नहीं। दूसरी रात फिर ख़्ताब आया कि दस दीनार फ़लां पत्थर के नीचे पड़े हैं। अभी मौका है ले लो, तुम्हारी ख़िदमत के बदले मिल रहे हैं। पूछा बरकत होगी? कहा बरकत तो नहीं होगी। नौजवान कहने लगा मुझे नहीं चाहिए। तीसरी रात फिर ख़्वाब आया कि फ़लां पत्थर के नीचे एक दीनार पड़ा है। अब जाकर ले लो, अब मौका है। पूछा बरकत होगी? कहा, हाँ बरकत होगी। यह सुबह उठा, उस पत्थर के नीचे से जाकर दीनार उठाकर ले आया। घर आते हुए ख़्याल आया क्यों न आज मैं घर <sup>में</sup> पकाने के लिए अच्छी चीज़ ले जाऊँ। उसने मछली ख़रीदी। जब घर आया और उसकी बीवी ने मछली को काटा तो उस मछली के पेट से एक ऐसा मोती निकला जिसको बेचा तो उनकी ज़िंदगी का पूरा ख़र्चा निकल आया। यह बरकत आती है। अल्लाह तआला ऐसी जगह से रिज़्क देता है कि इंसान को वहम व गुमान भी नहीं होता।

### कुत्ता बेहतर या माँ?

अमरीका की एक रियासत में एक माँ ने अपने बेटे के ख़िलाफ़ मुक्दिमा किया। वह मुक्दिमा अख़बरात की भी ज़ीनत बना और टीवी में भी इसकी तफ़्सील आई। माँ ने मुक्दिमा किया कि मेरे बेटे ने घर में कुत्ता पाला हुआ है और यह रोज़ाना तीन चार घंटे उस कुत्ते के साथ लगाता है। यह उसे नहलाता है। उसकी ज़स्ततें पूरी करता है। उसको अपने साथ टहलने के लिए भी ले जाता है, वह अपने कुत्ते को रोज़ाना सैर भी करवाता है। उसे खिलाता पिलाता भी है। मैं भी उसी घर के दूसरे कमरे में रहती हूँ लेकिन यह मेरे कमरे में पाँच मिनट के लिए भी नहीं आता। इसलिए अदालत को चाहिए कि वह मेरे बेटे को पाबंद करे कि वह रोज़ाना एक मर्तबा मेरे कमरे में आया करे।

जब माँ ने मुक्दमा किया तो बेटे ने भी मुक्दमा लड़ने के लिए तैयारी कर ली। माँ ने भी वकील बना लिया और बेटे ने भी वकील बना लिया। जब दोनों के वकील जज साहब के सामने पेश हुए तो जज साहब ने मुक्दमे की सुनवाई के बाद फैसला दिया कि अदालत आपके बेटे को आपके कमरे में आने के लिए मजबूर नहीं कर सकती क्योंकि मुक्तमी कानून है कि जब औलाद 18 साल की उम्र को पहुँच जाए, उसको हक हासिल होता है कि वह अपने माँ-बाप को चाहे तो कुछ वक्त दे या बिल्कुल अलैहिंदगी अपना ले। रही बात कुत्ते की तो कुत्ते के उसके ऊपर हक्कूक हैं जिनको अदा करना उसकी शिम्मेदारी है। अलबत्ता अगर माँ को कोई तकलीफ़ है तो उसको चाहिए कि वह हुकूमत से राब्ता कायम करे, वह उसे बूढ़ों के घर में ले जाएंगे और वहाँ जाकर उसकी ख़बरगीरी करेंगे। अब बताइए कि जहाँ माँ बेटे का यह ताल्लुक होगा वहाँ ज़िंदगी सुकून से कैसे गुज़रेगी।

(खुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 5/95)

#### सफ़ेंद फ़ाम और कुत्ते में कौन वफ़ादार?

हमारे एक दोस्त कहने लगे कि मैं हवाई जहाज़ में सफ्र कर रहा या। मेरे बिल्कुल क्रीब एक जोड़ा बैठा हुआ था। पहले तो वे अपने ही कामों में लगे रहे। कुछ देर के बाद फ़ारिग़ हुए तो उन्होंने मुझसे हैलो हाय कहा। मैंने उनसे पूछा (How many kids have you?) कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? वे दोनों मियाँ-बीवी जवाब देने लगे कि (We would like to have a dog.) कि हम बच्चों के बजाए घर में एक कुता पालना पसंद करेंगे। वे कहते हैं कि मैं हैरान हुआ और उनसे पूछा, मई! आप कुता पालना क्यों पसंद करेंगे? कहने लगे इसलिए वह बच्चों से ज़्यादा वफ़ादार होता है। जब माँ-बाप का औलाद के बारे में यह तसब्बुर हो तो औलाद का माँ-बाप के बारे में क्या तसब्बुर होगा। इसलिए औलाद ज़रा बड़ी होती है तो माँ-बाप को सामने कह देती है—

You enjoyed your life and now let me enjoy my life.

कि आपने अपनी ज़िंदगी के मज़े लिए अब हमें अपनी ज़िंदगी के मज़े लेने दें। उनके दिलों में इतनी बेमुरव्वती नज़र आती है जैसे ख़ून बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। (ख़ुत्वात ज़ुलफुक़्क़ार 5/94)

#### 

# ﴿وما خلقت الجن والانس الاليعبدون. ﴾

इवादत

रियाज्ञत

# डुबादत व रियाजृत

# रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के दुकड़े का ज़ौके इबादत

सय्यदा फ़ातिमा रिज़यल्लाहु अन्हा के बारे में आता है कि सिंदियों की लंबी रात है। इशा की नमाज़ पढ़कर उन्होंने दो रक्अत नफ़्ल की नीयत बांघ ली। क़ुरआन में ऐसी लज़्ज़त मिली, दिल में ऐसी चाइनी थी कि क़ुरआन पाक पढ़ने में लुत्फ़ आ रहा था। पढ़ती रहीं, पढ़ती रहीं। रुकू व सज्दे में लुत्फ़ आ रहा था। जी नहीं चाहता था कि सज्दे से सर उठाएं। लिहाज़ा जब दो रक्अतें पूरी कीं और दुआ के लिए हाथ उठाए तो देखा की सहरी का वक़्त होने वाला है। रोने बैठ गयीं। कहने लगीं, या अल्लाह! तेरी रातें कितनी छोटी हो गयीं, मैंने दो रक्अत पढ़ीं और तेरी रात मुकम्मल हुई। तो उन औरतों को रातों के छोटा होने का शिकवा हुआ करता था। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 1/153)

#### तीरों पर तीर खाते रहे मगर...

मशहूर रिवायत हैं कि दो आदिमयों की ड्युटी लगी कि तुम पहाड़ की चोटी पर जाओ और पहरा दो। दोनों ने सोचा कि दोनों जागेंगे तो आख़िरी रात में सो जाएंगे। लिहाज़ा यह तय पाया कि एक जागे और दूसरा सोए। अब जागने वाले ने यह सोचा कि मैं जाग ही रहा हूँ तो क्यों न क़ुरआन ही पढ़ लूँ। उन्होंने दो रक्अत की नीयत बांघ ली। इतने में दुश्मन ने तीर मारा, फिर दूसरा मारा, फिर तीसरा मारा। अब उनके जिस्म से ख़ून निकल रहा है और इतना निकला कि उन्हें डर हुआ कि कहीं बेहोश होकर गिर गया तो ज़िम्मेदारी में कोताही होगी। तिहाजा जल्दी से सलाम फेरकर साथी को जगाते हैं और कहते हैं कि अगर आज ज़िम्मेदारी निमाने में कोताही का डर न होता तो मैं तीरों पर तीर खाता रहता लेकिन पूरी सूरः कहफ पढ़े बग़ैर नमाज़ मुकम्मल न करता। उनको तीर सगते थे और हमारे करीब से मच्छर गुज़र जाए या मक्खी आकर बैठ जाए तो नमाज़ की कैफियत चली जाती है। इसिलए कि क़ुरआन मजीद से लुस्फअंदोज़ नहीं हो रहे होते हैं। जब तुस्फ अंदोज़ होना शुस्र कर देंगे तब उस वक्त हमें क़ुरआन पढ़ने में मज़ा आएगा, अल्लाहु अकबर कबीरा। (दवाए दिल 61)

### शहादत के वक्त भी शौके इबादत

सईद बिन जुबैर रह० को जब हिज्जाज बिन युसूफ़ ने कृत्ल करना वा तो पूछा कि तुम्हारी आख़िरी तमन्ना क्या है? फ्रमाने लगे कि दो ख़ज़त नफ़्ल पढ़ना चाहता हूँ। लिहाज़ा उन्होंने जल्दी-जल्दी नफ़्ल पढ़ लिए। हिज्जाज ने पूछा कि जल्दी क्यों पढ़ लिए? फ़रमाया जी तो बाहता था कि लम्बा क्याम, रुकू करूं मगर दिल में ख़्याल आया कि तू यह सोचेगा कि मौत के डर की वजह से नमाज़ लम्बी कर ली। इसलिए मैंने जल्दी पढ़ लीं। अब जरा सोचिए इघर जल्लाद उनका सर कृतम करने को तैयार है और उधर उनकी हालत यह है कि जी वो बाहता था कि दो रक्अत लम्बी पढ़ लेता। इसकी क्या वजह थी? उनको अल्लाह तआ़ला ने नमाज़ के अंदर सुरफ़ अता फ़रमा दिया था। उनके लिए रातों का जागना कोई मुश्किल नहीं था।

## <sup>इमामे</sup> आज़म रह० का मामूल

इमामें आज़म रह० भी द्रोपहर के वक्त कैंलूला की नीयत से सो <sup>जाते</sup> थे और पूरा वक्त इ**बादत में गुज़ारते थे। यह बा**त पहले समझ में नहीं आती थी लेकिन ज़िक की लाइन में लगने के बाद जाकि। समझ में आ गई कि हमारे मशाइख़ को सारी सारी ज़िंदगी इबादा की तौफीक मिल जाती थी। अल्लाह तआ़ला उनकी नींद के वन्त वे बरकत दे देते थे। चुनौंचे थोड़ी देर की नींद उनके जिस्म को सुन्त है देती थी। उनके नज़दीक सोना बराए सोना तो होता नहीं। नींद का मक्सद तो जिस्म को राहत देना होता है कि जिस्म ताज़ा दम है जाए और फिर काम में लग जाए। इसीलिए हज़रत मुर्शिद आलम रह० अपने आख़िरी दिनों में फरमाया करते थे। अब मेरे लिए दिन और रात का फ़र्क ख़त्म हो गया है। (ख़ुत्बात शुलफ़ुक़्क़ार 11/157)

### जज़्बा इबादत की कद्र व मंज़िलत

इमाम अहमद बिन हंबल रह० के पड़ौस में एक लोहार रहता था। जब वह फीत हुआ तो बाद में किसी मुहिद्देस ने ख़्वाब में देखा, उसने पूछा, सुनाइए, आगे क्या मामला पेश आया? वह कहने लगा कि मुझे भी अहमद बिन हंबल के दर्जे में रख दिया गया है और अब में उनके साथ रह रहा हूँ। जिस मुहिद्देस ने यह ख़्वाब देखा वह बड़े हैरान हुएं कि यह लोहार तो सारा दिन लोहा कूटता था और इमाम अहमद बिन हंबल दीन का काम करने वाले थे और मस्अला ख़लके कुखान के मामले में कुर्बानियाँ देने वाले अल्लाह के मकबूल बंदे थे। इस लोहार को उनका मर्तबा दे दिया गया। लिहाज़ा उन्होंने दूसरे मुहिद्देस के बताया। उन्होंने जवाब दिया कि इसको कोई न कोई अमल ऐसा है जो अल्लाह के यहाँ पसंद आ गया।

उन्होंने कहा अच्छा उनके घर वालों से पता करता हूँ। लिहाज़ा उन्होंने उस लोहार की बीवी से जाकर कहा कि मैंने तुम्हारे ख़ाविन्द को ख़्त्राब में बड़े अच्छे बर्जे में देखा है। मुझे लगता है कि अल्लाह तआला को उसका कोई अमल पसंद आ गया है। आप मुझे उसका कोई ख़ास अमल बताएं। उसने जवाब दिया कि वह एक अयालदार और गरीब आदमी था। सारा दिन भट्टी में लोहा कूटता रहता था और बक्त पर नमाज़ें भी पढ़ता था। इसके अलावा उसकी कोई ख़ास इबादत नहीं होती थी। उन्होंने कहा, फिर भी ज़रा सोचकर बताएं। ु<sub>सकी</sub> बीवी ने सोचकर बताया कि मुझे उसकी ज़िंदगी में दो बातें नमाया महसूस हो रही हैं, एक तो यह कि उसके अंदर नमाज़ और <sub>अंजान</sub> का इतना अदब था कि अगर लोहा कटते हुए कभी उसका ह्मय ऊपर होता और उसके हाथ में हथौड़ा होता और ठीक उसी लम्हे <sub>अल्लाह</sub> अकबर की आवाज़ आती तो वह उसको मारने के बजाए रख देता था कि अब मेरे मालिक के मुनादी ने पुकारा है और मुझे अब उसके दरबार में हाज़िरी देनी है और दूसरी बात यह है कि वह सारा दिन मेहनत करके रात को यका हुआ आता या तो हम मियाँ बीबी बच्चों के साथ अपने घर की छत पर सोते थे और हमारे पड़ौस में इमाम अहमद बिन हंबल रह० रहते थे। इमाम अहमद बिन हंबल एक सारी रात कुरआन पढ़ते हुए गुज़ार देते थे। यह उनकी तरफ़ देखता और हसरत से ठंडे साँस लेता और कहता कि मेरे बच्चे ज़्यादा हैं और घर में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं जो मेहनत कर सके। मुझे ही सारा दिन लोहा कूटना पड़ता है और इस मेहनत की वजह से इतना थक जाता हूँ कि मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। अगर मेरी पीठ हलकी होती तो मैं भी इमाम अहमद बिन हंबल रह० की तरह क्याम करता। वह मुहिद्दस यह सुनकर फ़रमाने लगे कि अज़ान के इस अदब और दिल में नेकी का शौक रखने की वजह से अल्लाह तआला ने उसको इमाम अहमद बिन हंबल रह० का रुत्बा अता फ्रमा दिया।

सुब्हानअल्लाह! इससे पता चलता है कि अगर इंसान किसी ऐसे

माहील में फंस जाए कि वह नेकी न कर सके तो कम से कम दिल में तपड़ ज़रूर रखनी चाहिए क्योंकि कभी-कभी अल्लाह तआला दिल की तड़प पर भी वह नेमत और अज अता फ्रमा देते हैं। (ख़ुत्बात ज़लफ़ुक्क़ार 11/229)

### सफ्रे तैबा (मदीना) और ज़ौके इबादत

इमाम शाफ़ई रह० फ़रमाते ये कि मैं मक्का मुकर्रमा से मदीना तैय्यबा गया। मुझे जाते हुए सवारी के ऊपर 16 दिन लगे और 16 दिनों में मेरे 16 क़ुरआन पूरे हो गए। उन को क्यों इतना इबादत का श्रीक होता था? आपको फल खाने का श्रीक है, जूस पीने का श्रीक है, आइस कीम खने का श्रीक होता है। इसी तरह उन हज़रात को इबादत का श्रीक होता था। आपको अलग-अलग खाने खाकर मज़ा आता है। उनको मुख़्तलिफ इबादतें करके मज़ा आता है।

(खुत्बात जुलफुक्कार 5/127)

# औरतें ज़ौके इबादत राबिया बसरिया रह० से पूर्छे

राबिया बसरिया रह० के पास एक आदमी दुआओं के लिए हाज़िर हुआ। वह उस वक्त ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थीं। उसने सोचा कि अच्छा मैं बाद में आऊँगा। जब वह बाद में आया तो वह नफ़्लें पढ़ रही थीं। फिर आया तो अस्र की नमाज़ पढ़ रही थीं। अस्र के बाद आया तो वह ज़िक व अज़्कार में मश्मूल थीं। फिर आया तो मग़रिब की नमाज़ पढ़ रही थीं। फिर आया तो अव्वाबीन पढ़ रही थीं। फिर आया तो वह इशा पढ़ रही थीं। जब इशा के बाद आया तो देखा कि लंबी रकअत की नीयत बांधे हुए थीं। सलाम ही नहीं फेर रही थीं। यह बैठा रहा, बैठा रहा। जब बहुत थक गया तो कहने लगा, अच्छा सो जाता हूँ और फुड़ के बाद मिल लूंगा। फिर

फूज़ का वक़्त आया तो वह फूज़ की नमाज़ पढ़ रही थीं। उसके बाद वह इश्राक़ पढ़कर थोड़ी देर के लिए लेटीं तो वह आदमी फिर आया। किसी ने बताया कि वह इश्राक़ की नफ़्लें पढ़कर अभी लेटी हैं। वह कहता है कि मैं बस थोड़ी देर बैठा था कि वह पबराकर उठीं और आंखें मलकर कहने लगीं,

﴿اللهم اني اعوذبك من عين لا تشبع من النوم. ﴾

ऐ अल्लाह में ऐसी आँखों से पनाह मांगती हूँ जो नींद से पुर नहीं होतीं।

यह कहकर उठ बैठीं और अल्लाह तआ़ला की इबादत में मश्रगूल हो गर्यी। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 11/156)

# मेरी जनाज़े की नमाज़ वह पढ़ाए जिनकी...

जब हज़रत कुतबुद्दीन बिख़्तियार काकी रह० की यफ़ात हुई तो कोहराम मच गया। जनाज़ा तैयार हुआ। एक बड़े मैदान में जनाज़ा पढ़ने के लिए लाया गया। मख़्त्र्क मोर व मगस की तरह जनाज़ा पढ़ने के लिए निकल पड़ी थी। इसानों का एक बड़ा समुन्दर जो हद्दे निगाह तक नज़र आता था। यूँ मालूम होता था कि एक बिफरे हुए दिया की मानिन्द यह मजमा है। जब जनाज़ा पढ़ाने का वक्त आया, एक आदमी आगे बढ़ा। कहता है कि मैं वसी हूँ, मुझे हज़रत ने वसीयत की थी। मैं इस मजमे तक वसीयत पहुँचाना चाहता हूँ। मजमा ख़ामोश हो गया। वसीयत क्या थी। ख़्वाज़ा बिख़्त्यार काकी रह० ने यह वसीयत की कि मेरा जनाज़ा यह शख़्स पढ़ाए जिनके अंदर चार ख़ूबियाँ हों। पहली ख़ूबी यह हो कि ज़िंदगी में उसकी तकबीरे ऊला कभी कज़ा न हुई हो, दूसरी शर्त उसकी तहज्जुद की नमाज़ कभी कज़ा न हुई हो, तीसरी बात यह है कि उसने ग़ैर महरम नमाज़ कभी कुज़ा न हुई हो, तीसरी बात यह है कि उसने ग़ैर महरम

पर कभी भी बुरी नज़र न डाली हो, चौथी बात यह है कि इतना इबादत गुज़ार हो कि यहाँ तक कि उसकी अस्र की सुन्नतें भी कभी न छोड़ी हों। जिस शख़्स में ये चार ख़ूबियाँ हों वह मेरा जनाजा पढ़ाए। जब यह बात की गई तो मजमे को साँप सूंघ गया, सन्नाटा छा गया। लोगों के सर झुक गए। कौन है जो आगे कदम बढ़ाए। काफी देर हो गई यहाँ तक कि एक आदमी रोता हुआ आगे बढ़ा। हज़रत बख़्तियार काकी रह० के जनाज़े के क़रीब आया। जनाज़े से चादर हटाई और कहा क़ुतबुद्दीन आप खुद तो फ़ौत हो गए, मुझे रुस्वा कर दिया। उसके बाद फिर मजमे के सामने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कसम उठाई कि मेरे अंदर ये चारों ख़ूबियाँ मौजूद हैं। लोगों ने देखा यह वक्त का बादशाह शम्सुद्दीन अलतमश था। अगर बादशाही करने वाले दीनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं क्या हम दुकान करने वाले या दफ्तर में जाने वाले ऐसी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। अल्लाह रब्बुलइज्ज़त हमें नेकी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। (खुत्बात जुलफुक्कार 1/98)

आह तकबीरे तहरीमा फौत हो गई

एक बार हज़रत मीलाना रशीद अहमद गंगोही रह० दारुलउलूम के सालाना जलसे में तश्रीफ़ लाए। हज़रत बाबुज़ू थे। आप स्टेज से उठे तािक नमाज़ के लिए मस्जिद में जाएं। आगे सलाम करने वालों का इतना मजमा था कि उन्होंने आपको घेर लिया। अब मजमे में बंदा बाज़ दफ़ा ऐसा घिर जाता है कि उसी को फ्ता होता है, दूसरों को पता नहीं होता। बंदा सोचता है कि अब मैं क्या करूं। अब हज़रत चाहते थे कि लोग हटें और मैं मस्जिद तक पहुँचू। यहाँ तक कि जब मजमा हटाते हुए बड़ी मुश्किल से मजिस्द में पहुँचे तो जमात खड़ी हो चुकी थी और इमाम ने एक रक्ज़त पढ़ा ली थी। हज़रत ने जमात के साथ नमाज़ पढ़ी और बड़ी हसरत के साथ कहा, ''आज तेईस साल के बाद तकबीरे ऊला कज़ा हो गई।''

अब कज़ा होने में उनका कोई ऋसूर नहीं था। जलसागाह के साथ ही मरिजद थी। वह वक्त से पहले नमाज़ के लिए तैयार भी थे और बाबुज़ू भी थे। जा रहे थे मगर अल्लाह के बंदे दर्मियान में आ गए। वे जाने ही नहीं दे रहे थे। अल्लाहु अकबर तेईस-तेईस साल तक तकवींर ऊला के साथ नमाज़ अदा की। (खुत्वात ज़लफ़ुक्कार 11/171)

#### सज्दे से सर उठाऊँ तो कैसे?

हज़रत मौलाना महमूदुल हसन गंगोही रह० नमाज़ का लंबा सन्दा किया करते थे। किसी ने वजह पूछी तो फ़रमाने लगे कि हर सन्दा करता हूँ तो दिल यह कहता है कि मालूम नहीं फिर यह मौका मिले या न मिले। इसलिए मेरा सर उठाने को दिल नहीं चाहता।

इसी तरह मोलाना याह्या साहव रह० लंबा सज्दा करते थे। किसी ने कहा कि हज़रत इतना लंबा सज्दा? फ़्रमाने लगे कि रिवायत में आया है कि ﴿الساحديسجدعلى فلان الرحسن ﴿ الساحديسجدعلى فلان الرحسن ﴿ सग्दा करने वाला अल्लाह के क़दमों पर सज्दा कर रहा होता है। तो जब सज्दा करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि अल्लाह तआला के क़दमों पर सर रख दिया। इसलिए मेरा सर उठाने को जी नहीं चाहता।

निशाने तेरी सुजूद जबीं पर हुआ तो क्या कोई ऐसा सज्दा कर कि ज़मीन पर निशान रहे

(तमन्नाए दिल 122)

# बावुज़ू ज़िंदगी गुज़ारने की तड़प

मुझे हज़रत मुजिद्द अलफ़्रेसानी रह० की औलाद में से एक

साहब के घर जाने का मौका मिला। उनके बच्चे घर के ग्राउंड में फुटबाल खेल रहे थे। नई आबादी थी, मरिजद करीब नहीं थी। इसीलिए घर में ही जमात से नमाज अदा करना पड़ती थी। जब हमने मगुरिब की नमाज़ के लिए अज़ान दी और सफ़ें बनानी शुरू की तो हमने देखा कि वे बच्चे जो फ़ुटबाल खेल रहे थे, छोटे-बड़े सारे ही आए और आकर सफ़ बांधकर खड़े हो गए। मैंने घरवालों से पूछा कि इन बच्चों ने वुज़ू नहीं करना? उन्होंने कहा कि वुज़ू किया हुआ है। इस आजिज ने सोचा कि शायद उन्होंने सोचा होगा कि मेहमान आया हुआ है नमाज़ तो पढ़नी ही है इसलिए हम पहले से बुज़ू करके खेतते हैं। लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद घरवाले ने बताया कि हमारे ख़ानदान में ऊपर से मशाइख़ यह अमल चलता आ रहा है कि कोई बच्चा मी जब चार-पाँच साल की उम्र से बड़ा हो जाता है तो हम उसको हर वक्त बावुज़ू रहने की तलकीन करते हैं। हमारे घर में आपकी किसी बंदे को भी जागते हुए होश की हालत में बेयुज़ू नहीं देखेंगे। आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं कि जिनको बावुज़ू ज़िंदगी गुज़ारने की तड़प फ़रमाया, तुम जिस हात ﴿ كِما تعيشرن تمونون ﴿ फ़रमाया, तुम जिस हात में ज़िंदगी गुज़ारोगे तुम्हें उसी हाल में मौत आएगी।

बावुजू ज़िंदगी गुज़ारने वालों को अल्लाह तआ़ला बावुज़ू मौत अता फरमाएंगे। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 5/125)

#### मस्जिद में गधा मैं तो नहीं...

एक देहाती का गधा मस्जिद में आ गया। मौलाना साहब ने देखा तो उसको एक डंडा लगाया। देहाती ने पूछा, मौलाना साहब! इसको डंडा क्यों भार रहे हो? उन्होंने कहा, मस्जिद में जो घुस आया। कहने लगा, क्या कहां वह जानवर है उसे पता नहीं था, कभी मुझे भी आपने मस्जिद में देखा है? (खुत्बात जुलसुक्कार 5/137)

#### अज़ान की मुख़्तलिफ् ताबीर

इब्ने सीरीन रह० की ख़िदमत में एक आदमी आया और उसने कहा, हज़रत! मैंन ख़्वाब देखा है कि मैं अज़ान दे रहा हूँ। हज़रत ने फ़रमाया, तुझे इज़्ज़त मिलेगी। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आया और उसने भी कहा, हज़रत! मुझे ख़्वाब आया है कि मैं अज़ान दे रहा हूँ। हज़रत ने फ़रमाया, तुझे ज़िल्लत मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। लोगों ने पूछा, हज़रत! यह क्या मामला है? फ़रमाया कि क़ुरआन मजीद में दो जगह अज़ान का लफ़्ज़ है।

(खुत्बात जुलफूक्कार 11/227)

#### बेंवक्त अज़ान देने वाले का ख़्वाब

इब्ने सीरीन रह० के पास एक आदमी आया और उसने कहा, हज़रत! मैंने ख़ाब देखा है मैं मर्दों के मुँह पर और औरतों के पोशीदा आज़ा पर मुहर लगा रहा हूँ। उसने कहा, मैंने यह अजीब सा ख़्राब देखा है। इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। आप मुझे इसकी ताबीर बता दें। इब्ने सीरीन रह० ने फ़रमाया कि पहली बात तो यह है कि लगता है तुम मौज़्ज़िन हो। उसने कहा, जी हाँ, मैं मौज़्ज़िन हूँ। फिर हज़रत ने फ़रमाया कि इस ख़्राब की ताबीर यह है कि तुम रमज़ानुल मुबारक में सहरी के बक्त तुलू फ़ज़ से पहले अज़ान दे देते हो और तुम्हारी वजह से लोगों का खाना पीना और जमा का मामला बंद हो जाता है।

(खुत्बात जुलफ़ुक़्कार 11/228)

#### मौसमे इबादत में अकाबिर की रियाज़त

हज़रत शेख़ुल हिन्द मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रह० की नमाज़ तरावीह उस वक़्त ख़त्म होती थी जब सहरी का वक़्त हो जाता था। चुनाँचे तरावीह ख़त्म करते ही सहरी खाते और साथ ही फ़ज़ की नमाज़ के लिए तैयार हो जाते थे। सारी रात इबादत में गुज़ार देते। एक बार कई दिन मुसलसल मुजाहिदे से गुज़र गए तो घर की औरतों ने महसूस किया कि हज़रत रह० की तबियत में गिरावट और कमज़ोरी है। ऐसा न हो कि तबियत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उन्होंने मिन्नत समाजत की कि हज़रत! आप बीच में एक रात वक्फ़ा कर लें, तिबयत को कुछ आराम मिल जाएगा। फिर दस गुज़र जाएंगे लेकिन हजुरत फरमाने लगे कि मालूम नहीं आइंदा रमज़ान कौन देखेगा और कौन नहीं देखेगा। घर की औरतों ने किसी बच्चे के ज़रिए कारी को पैगाम भिजवाया कि कारी साहब आप किसी रात बहाना कर दें कि मैं धका हुआ हूँ, आराम करने को जी चाहता है। (हज़रत की आदते शरीफ़ा थी कि दूसरे के उज़ को बड़ी जल्दी क़ुबूल कर लिया करते थे।) कारी साहब ने कहा, बहुत अच्छा कि वह मेरे शेख़ व मुर्शिद हैं, उन पर इस वक्त कमज़ोरी और ज़ोफ़ ग़ालिब है। तो चलो आज की रात ज़रा आराम से गुज़रेगी। कारी साहब तरावीह पढ़ाने के लिए आए तो कहने लगे कि हज़रत! आज मेरी तबियत बहुत धकी हुई है, इसलिए आज मैं ज़्यादा तिलावत नहीं कर सकूंगा। इज़रत रह० ने फ़रमाया, हाँ बहुत अच्छा, आप बिल्कुल बहुत थोड़ी सी तिलावत करें। कारी साहब आप थके हुए हैं, आप अपने घर न जाइए बल्कि यहीं मेरे बिस्तर पर सो जाएं। कारी साहब को मजबूरन तामील करना पड़ी। हज़रत के बिस्तर पर लेट गए। हज़रत ने फ़रमाया कारी साहब! आप बिल्कल आराम करें और सो जाएं फिर लाइट बुझा दी और किवाड़ बंद कर दिए। कारी साहब फ़रमाते हैं कि जब थोड़ी देर के बाद मेरी आँख खुली तो कोई बंदा मेरे पाँव दबा रहा है, मुठ्ठी भींच रहा है। मैं हैरान होकर बैठा। जब क़रीब हो कर देखा तो मेरी हैरत की इंतिहा न रही कि मरे पीर मुर्शिद हज़रत शेख़ुल हिंद रह० अंधेरे में बैठे मेरे पाँव दबा रहे हैं। मैंने कहा, हज़रत! आपने यह क्या किया? फ़रमाने लगे, कारी साहब! आप ने ख़ुद ही तो कहा था कि मैं थका हुआ हूँ तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। आपको कुछ आराम मिल जाएगा। कारी साहब कहने लगे, हज़रत! अगर आपको रात जागकर ही गुज़ारनी है तो चलें मैं क़ुरआन सुनाता हूँ आप क़ुरआन सुनते रहें। रात यूँ बसर हो जाएगी। चुनाँचे कारी साहब फिर मुसल्ले पर आ गए। उन्होंने क़ुरआन पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत ने क़ुरआन सुनना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर।

## सौम (रोज़ा)

#### माहे रमज़ान में यकसू हो जाइए

हज़रत रायपुरी रह० के मामूलात में लिखा है कि जब 29 शाबान का दिन होता था तो अपने मुरीदीन व मृतवस्सिलीन को जमा फुरमा लेते और सबको मिल लेते और फ्रमाते भई! अगर ज़िंदगी रही तो अब रमज़ान के बाद मुलाकात होगी और अपने ख़ादिम को बुलाते और उसे एक बोरी दे देते और फरमाते रमज़ानुल मुबारक में जितने ख़ुतूत आएं वे सब इस बोरी में डाल देना, ज़िंदगी रही तो रमज़ानुल मुबारक के बार खोलकर पढ़ेंगे। रमज़ानुल मुबारक में डाक नहीं देखा करते थे। फरमाते थे कि बस यह महीना मैंने अपने लिए मख़्सूस कर लिया है। अगर ज़िंदगी रही तो इसके बाद फिर दोस्तों से मुलाकात होगी। आपके हाँ पूरा रमज़ानुल मुबारक ऐतिकाफ़ की हालत में गुज़ारने का मामूल था। 29 शाबानुल मुअञ्ज़म के दिन जो शख़्स आपकी मस्जिद में बिस्तर लेकर जाता तो उसको मस्जिद में बिस्तर लगाने की जगह नहीं मिला करती थी। दूर दराज़ से लोग रमज़ानुल मुंबारक का महीना वहाँ गुज़ारने के लिए आते थे और पूरा रमज़ानुल मुबारक यादे इलाही में गुज़ार दिया करते थे।

# एक अमरीकी ग़ैर-मुस्लिम का एतिराफ्

मुझे एक साहब मिले। कहने लगे, मैं रोज़े रखता हूँ। वह अमरीकन थे। मैंने कहा वह क्यों? तुम तो ग़ैर-मुस्लिम हो, तुम रोज़े कैसे रखते हो ? कहने लगे कि साल में कुछ वक्त इंसान पर ऐसा भी गुज़रना चाहिए कि वह डाइटिंग करे। जब हम कुछ अरसे के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम (निज़ामे हज़म) को फ़ारिग़ रखते हैं तो जिस्म के अंदर कुछ रतूबतें ऐसी होती हैं जो कि ख़त्म हो जाती हैं, बहुतसी पेचीदा बीमारियाँ खुत्म हो जाती है। भूखा रहने से डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से ज्यादा मज़बूत हो जाता है और बेहतर तरीक़े से काम करने के काबिल हो जाता है, मैंने और मेरी बीवी ने यह फ़ैसला किया है कि हम साल में एक महीने इस तरह रोज़ा रखकर डाइटिंग किया करेंगे। मैंने उसे बताया कि यह सुन्नत है कि हर महीने अय्यामे बीज़ के तीन रोज़े रखें। ख़ासतौर पर वे लोग जो ग़ैर-शादी शुदा हों वे ज़्यादा कसरत से रोज़ा रखें। यह भूखा रहना इंसान के अंदर डिसीपिलिन और सब्र व ज़ब्त पैदा करता है। ग़ैर-शदीशुदा को इसकी ज़्यादा तलकीन की गई है ताकि उसकी शहवानी सुख्यत मुनासिब रह सके। आज के ग़ैर-मुस्लिम इसके अंदर माद्दी फ़ायदा देखकर इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़क़ीर ने सुन्नत नबवी में सौ से ज़्यादा ऐसी मिसालें देखी हैं जिनको हू-ब-हू साइंस की दुनिया तसलीम (ख़ुत्बात जुलफ़ुक्कार 1/198) करती है।

### फ़्रांस के एक सर्जन की तहक़ीक़

तबलीग़ी जमात के एक दोस्त फ़्रांस गए। वह फ़रमाते हैं कि वहाँ मैं वुज़ू कर रहा था तो एक आदमी खड़ा ग़ौर से देख रहा है। मैंने महसूस किया लेकिन ख़ैर वुज़ू करता रहा। जब मैंने वुज़ू मुकम्मल

किया तो उसने मुझे बुलाकर पूछा कि आप कौन हैं? मैंने कहा मसलमान हैं, कहाँ से आएं हो? मैंने कहा पाकिस्तान से, कहने लगा कि पाकिस्तान में कितने पागलख़ाने हैं? बड़ा अजीब सा सवाल था। मैंने कहा दो हैं या चार, मुझे तो पता नहीं। वह कहने लगा, You do not know? तुम नहीं जानते? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, यह अभी आपने क्या किया? मैंने कहा वुज़ू किया। कहने लगा रोज़ाना करते हैं? मैंने कहा बल्कि दिन रात में पाँच दफ़ा करते हैं। वह कहने लगा, Oh I see. मैंने जब उससे पूछा भई आपका क्या मतलब है? वह कहने लगा, मैं यहाँ पागल लोगों के हस्पताल में सर्जन हूँ, मैं तहकीक करता हूँ कि लोग पागल क्यों होते हैं? मेरी तहकीक यह है कि इंसान के दिमाग के सिगनल पूरे जिस्म के अंदर जाते हैं तो हमारे जिस्म के आज़ा काम करते हैं। इस दिमागृ से कुछ बारीक बारीक रगें हमारी गर्दन की पुश्त से पूरे जिस्म को जा रही हैं। मैंने रिसर्च की है कि अगर बाल बहुत बढ़ा दिए जाएं और गर्दन के पिछले हिस्से को बहुत खुश्क रखा जाए तो रगों के अंदर कई दफा ख़ुश्की पैदा होती है, रगें खिंचती हैं तो कई दफा ऐसा भी होता है कि इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। इसलिए डाक्टरों ने सोचा कि इस जगह को दिन में चार दफ़ा तर रखना चाहिए। मैंने आपको देखा कि आपने हाथ मुँह तो घोया ही है लेकिन गर्दन की पिछली तरफ भी आपने कुछ किया। इसलिए आप लोग कैसे पागल हो सकते हैं।

(खुत्वात जुलफुक्कार 1/99)

#### औरत मर्द के बराबर सवाब में

एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में एक सहाबिया रिज़यल्लाहु अन्हा आयीं और अर्ज़ करने लगीं कि मैं औरतों की तरफ़ से नुमाइंदा बनकर आई हूँ और आप से सवाल पूछना चाहती हूँ। मर्द लोग नेकी में हमसे आगे निकल गए, फ़रमाया : वह कैसे? कहने लगी कि मर्द लोग मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, उन्हें अज व सवाब ज़्यादा मिलता है, जिहाद में आपके साथ शरीक होते हैं, हम घरों में बैठी रहती हैं तो हमें वे नेकियाँ नहीं मिलतीं। मर्द हम से आगे निकल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : "पूछने वाली ने बहुत अच्छा सवाल पूछा।" फिर आपने फ़रमाया : जो औरत घर के अंदर नमाज़ पढ़ लेती है उसको उस मर्द के बराबर सवाब मिलता है जो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ लेता है। अल्लाह तआ़ला फुर्ज़ नमाज़ मस्जिद में जाकर अदा करने वाले के बराबर सवाब अता फरमा देते हैं और फिर यह भी फुरमाया जो औरत अपने बच्चे की ख़ातिर रात को जागती है (बच्चा दूध के लिए जागा या अपनी किसी कज़ाए हाजत के लिए जागा और माँ को जागना पड़ा) फ़रमाया : जो औरत अपने बच्चों की वजह से रात को जागती है। अल्लाह तआला इसको उस मुजाहिद के बराबर अज्ञ अता फ़रमाते हैं जो सरहद पर खड़ा होकर सारी रात (खुत्बात जुलफुक्कार 1/157) पहरा देता है, सुब्हानअल्लाह।

### टीले के बराबर आटा सदका करने का अज

एक मर्तबा बनी इस्राईल में कहत पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। एक आदमी शहर से बाहर निकलने लगा। तो उसने अपने सामने रेत का एक टीला देखा जो पहाड़ की तरह द्या। यह देखकर उसके दिल में बात आई कि अगर मेरे पास इतना आटा होता तो मैं शहर के सारे लोगों में तक्सीम कर देता। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह पाक ने फ्रिश्ते को उस वक्त हुक्म दिया कि जाओ और मेरे बंदे के नामाए आमाल में इतना आटा सदका करने का अब लिख दो। (ख़लात ज़लकुक्कार 11/230)

#### 1

﴿واتموا الحج والعمرة لله. ﴾

हज बैतुल्लाह

# हज बैतुल्लाह

### माज़ूर मुश्ताके हरम की कर्बनाक रूदादे सफ्र

एक नौजवान की बात किताबों में लिखी है। मालिक बिन दीनार रह० फ़रमाते हैं कि गर्मी का मौसम था और इतनी गर्मी थी कि परिन्दे भी पेड़ों के साए में छिपकर बैठ गए थे। सूरज आग बरसा रहा था। कोई जानदार बाहर नज़र नहीं आ रहा था। इतने में मुझे किसी जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ गया। मैंने देखा कि एक नौजवान जो दोनों पैरों से मुहताज है। वह अपने कुल्हों के बल ज़मीन के ऊपर घिसटता घिसटता आ रहा है। मैं हैरान हुआ। जब क्रीब आया तो मैंने देखा कि उसका चेहरा गर्मी की वजह से लाल हो चुका था और उसके कपड़े पसीने से तर हो चुके थे। मैंने सलाम किया, उसने सलाम जवाब दिया। तार्रुफ़ हुआ। पूछा कहाँ जा रहे हो। जवाब दिया हज के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि देखों तुम मेरे घर के अन्दर थोड़ा आराम कर लो। जब गर्भी ज़रा कम होगी असुर के वक्त तो फिर चल पड़ना वह कहने लगा कि मालिक बिन दीनार आप तो परेंव के बल चलते हो, सफ़र जल्दी तय होता है मैं तो कूल्हों के बल घिसट घिसट कर चल रहा हूँ मुझे वक्त ज़्यादा लगता है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि सफ़र लम्बा है, मुझे वक़्त ज़्यादा लग जाए और कहीं हज के दिन ही न निकल जाएं। इसलिए मैं रास्ते में रुक नहीं रहा। मैंने कहा ऐ अल्लाह के बन्दे! तुम रुक जाओ हम सवारी का इन्तेज़ाम कर देते हैं। तुम बजाए पैदल जाने के सवारी पर सवार होकर चले जाओ। कहते हैं कि जब यह कहा तो उस नौजवान ने गुस्से की नज़र से मेरी तरफ़ देखा और कहने लगा मालिक बिन

हीनार मैं तुम्हें अक्लमंद समझता था। आज पता चला कि तुम अकत से बिल्कुल कोरे हो। मैंने कहा वह कैसे? अर्ज़ किया कि तुम बताओं अगर किसी गुलाम ने अपने मालिक का जुर्म किया हो, नाफरमानी की हो और फिर वह सोचे कि अपने मालिक को मनाने के लिए जाऊँ। अब बताओ उस गुलाम को सवार होकर जाना अच्छा लगता है या पैदल? अपने मालिक की ख़िदमत मैं तो आजिज़ी के साय पेश होना अच्छा लगता है। मालिक बिन दीनार रह० फ़रमाते हैं कि मुझे उसकी बात ने हैरान कर दिया। ख़ैर वह तो चला गया और मैं बात भूल गया। फुरमाते हैं कि मैंने उसी साल हज किया और जब मैं शैतान को कंकरियाँ मारकर वापस लौटा तो मैंने देखा कि एक जगह मजमा है। मैंने पूछा क्या है। कहने लगे एक नौजवान है दुआएं गांग रहा है और उसकी दुआएं ऐसे इश्क व मुहब्बत में डूबी हुई हैं। लोग खड़े सुन रहे हैं। मैंने कहा ज़रा मुझे भी देखने दो। रास्ता लिया, जब देखा कि तो वही नौजवान<sup>)</sup>दुआएं कर रहा था और कह रहा था कि ऐ अल्लाह तेरी मेहरबानी शामिले हाल हो जाए, मैंने तेरे घर का तवाफ़ किया, हज़्रे असवद को भी बोसा दिया, मैंने मकामे इब्राहीम पर भी सज्दे किए, काबे के ग़िलाफ़ को पकड़कर भी दुआएं मांगी, अल्लाह वक्कूफ़े अरफ़ात में भी हाज़िर हुआ, मुज़दलफ़ा में भी हाज़िर हुआ। ऐ मालिक मैंने शैतान को भी कंकरियाँ माकर अपनी दुश्मनी का इज़्हार भी कर दिया। ऐ अल्लाह अब कुर्बानी का वक्त आ गया है। सब गुंजाइश वाले लोग खड़ें हैं ये जाएंगे और जानवरों को क़ुर्बान करेंगे और मालिक तू जानता है कि मेरे पास तो एहराम के कपड़ों के सिवा कुछ और नहीं। ऐ अल्लाह आज मैं अपनी जान आपके नाम <sup>प्</sup>र कुर्बान करना चाहता हूँ। मेरे मालिक मेरी इस कुर्बानी को कुबूल कर लीजिए। कहते हैं मजमें के सामने उसने यह बात कही और कलिमा पढ़ा और उसकी रूड परवाज़ कर गई। अल्लाह के चाहने

वाले ऐसे भी गुज़रे हैं। अल्लाह की मुहब्बत में जान देने वाले और अल्लाह के नाम पर जान देने वाले, अल्लाहु अकबर। (तमन्नाए दिल स० 53)

हज़रत इब्राहीम बिन अद्हम रह० का पैदल सफ़र हज

हज़रत इब्राहीम बिन अद्हम रह० नीशापूर से हज करने चले और ढाई साल में मक्का मुकर्रमा पहुँचे। उन्होंने हर क्दम पर दो रकअन नफ़्ल पढ़ें जब वहाँ पहुँचे तो जाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह! लोग तो तेर घर में क्दमों के बल पहुँचते हैं और मैं पलकों के बल चलकर आया हूँ। हज का ताल्लुक माल से नहीं, आमाल से है। यह बात याद रिखएगा, इंशाअल्लाह फायदा मिलेगा। महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने वाले आमाल अपनाओ, अल्लाह तआला रास्ता खोल देगा।

## हज माल से नहीं आमाल की बरकत से

 चंद साल पहले की बात है कि पाकिस्तान में ही एक ऐसा मालदार आदमी था अगर वह चाहता तो वह पाकिस्तान से जाकर रोज़ाना उमरा कर सकता था। वह दर्जनों दफा यूरोप और अमरीका तो गया है लेकिन उसे हज की तौफ़ीक़ न मिली। वह मुझे मिला तो मैंने पूछा कि आप हज व उमरा से महरूम क्यों हैं? ख़ैर उसने हज करने की आमादगी ज़ाहिर कर दी। जब हज करने का मौका आया तो इन्कम टैक्स में उलझ गया जिसकी वजह से न जा सका। बाद में मिला तो पूछा, भई! हज पर क्यों नहीं गए? वह कहने लगा जी इन्कम टैक्स में उलझ गया था। मैंने कहा कुछ उलझ नहीं गए थे उलझा दिए गए थे, लिहाज़ा तौबा करो। (खुत्बात ज़लफ़्क़्कार 11/112) 2. एक सिविल इंजीनियर साहब थे। वह रिटायर हुए तो हमने उसे तर्ग़ीब दी कि आप पर हज फ़र्ज़ है क्योंकि आप हैसियतदार आदमी हैं। लिहाज़ा आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें। आप अभी तो बड़ी आसानी से जा सकते हैं क्योंकि आपकी उम्र पैंसठ साल है। चुनाँचे उन्होंने हज के लिए दरख़्वास्त दे दी। उसकी दरख़्वास्त मंज़ूर हो गई और उसे ग्रुप लीडर बना दिया गया। इत्तिला आई कि फ़लां तारीख़ को आपकी फ्लाइट है। पासपोर्ट बना, टिकट बनी और पासपोर्ट पर वीजा लग गया।

रवानगी से दो दिन पहले उसका बड़ा भाई उससे मिलने आया। उसने मिलकर उससे कोई ऐसी ज़हरीली बात कही कि उस बंदे ने हज पर जाने का इरादा तर्क कर दिया। हमने उसे बड़ा समझा था कि मई! चले जाओ। वह कहने लगा कि अब तो नहीं जाऊँगा अलबसा अगले साल चला जाऊँगा। अल्लाह की शान कि उसकी टिकट पर लिखा हुआ था कि फ़लां तारीख़ को जाना है और फ़लां तारीख़ को आना है, वह आदमी न गया।

लेकिन जिस तारीख़ को उसे वापस आना या उस तारीख़ के तीन दिन बाद उसको हार्ट अटैक हुआ और वह इस दुनिया से चला गया। अगर वह हज पर चला जाता जैसे हमने उसे सलाह दी थी उसके पिछले गुनाह भी माफ़ हो जाते और हज से वापस आकर तीन बाद तो उसका जाना मुंक़द्दर था ही। इस तरह वह गुनाहों से पाक साफ़ होकर दुनिया से रुख़्सत हो जाता।

#### तवाफ्, काबा का या तजिल्लयाते काबा का

जुनैद बग़दादी रह० फ़्रमाते हैं कि मैं एक मर्तबा तवाफ़ कर रहा था। मैंने एक जवान लड़की को देखा। वह बड़े आशिकाना अश'आर पढ़ रही थी। जैसे कोई अपने महबूब के इश्क में डूबा होता है और

महबूब की मुलाकात के लिए बेकरार होता है इसी तरह वह भी बेचैनी में आहें भर रही थी और आशिकाना अश'आर पढ़ रही थी। मैंने उस लड़की से कहा, ऐ लड़की! तू नौजवान है और तुझे ऐसे खुले खुले आशिकाना अश'आर पढ़ना सही मालूम नहीं देता। उसने मेरी तरफ़ देखा तो कहने लगी, जुनैद! मुझे यह बताओं कि तुम बैत का तवाफ़ कर रहे हो या रब्बुलबैत का का तवाफ़ कर रहे हो यानी क्या तुम घर का तवाफ़ कर रहे हो या घरवाले का तवाफ़ कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं तो बैत का तवाफ़ कर रहा हूँ। जब मैंने यह कहा तो वह मुस्कराई और कहने लगी, हाँ जिनके दिल पत्थर होते हैं वे पत्थर के घर का तवाफ़ किया करते हैं, अल्लाहु अकबर। कुछ वे लोग होते हैं जो घर को देखकर आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर वाले की तजल्लियात को देखकर आते हैं। इसीलिए हज के बाद के तवाफ़ का नाम ''तवाफ़े ज़ियारत'' है। जी हाँ किस्मत वालों को ज़ियारत नसीब होती होगी। यह कैसे हो सकता है कि कोई घर बुलाए और भुलाकात न करे। कोई खुद आए और अगला मुलाकात से इंकार कर दे तो और बात होती है। बुलाकर तो कोई भी मुलाकात से इंकार नहीं करता। जी हाँ! अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद इन अल्फ़ाज़ में हज के लिए बुलाया ﴿اذَن في الناس بالحج ﴾ और उन लोगों के दर्मियान हज का ऐलान कर दो। मेरे प्यारे इब्राहीम! दो अजान, करो ऐलान कि आओ मेरे बंदो हज के लिए। जब उस महबूब ने बुलाया है ते अपना दीदार भी अता करता होगा। वाह मेरे मौला! वह बहुत ही अजीब जगह है। वहाँ पर अल्लाह तआ़ला की तज़िल्लयात बारिश की तरह छम-छम बरस रही होती हैं। (खुत्बात जुलफ़्क्क़ार 11/115)

### सत्तर तवाफ़ की दौलत कैसे नसीब. . .

एक बुजुर्ग के हालास ज़िंदगी में लिखा है कि सत्तर साल की उप

थी और सत्तर साल की उप्र में वह रोज़ाना सत्तर बार बैतुल्लाह का तवाफ़ किया करते थे। हर तवाफ़ के सात चक्कर होते हैं और सत्तर तवाफ़ों के 490 चक्कर और हर रावाफ़ के दो रक्अत वाजिबुत्तवाफ़ और वाजिबुत्तगैरअ अदा करने पड़ते हैं। सत्तर तवाफ़ हों तो 140 रक्अत नफ़्लें। अब हम चालीस रक्आत नफ़्लें ही पढ़ कर देख लें कि हालत क्या बनती है। यह उनका अमलों में से एक अमल था कि 490 चक्कर लगाते और उसके ऊपर 140 रक्अतें नफ़्लें पढ़ते और यह ज़िंदगी का एक मामूल था। बाक़ी मामूलात इसके अलावा हुआ करते थे।

(खुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 5/127)

# काबा दिल की दुनिया बदल देता है

मुझे अमरीका में एक जगह पर बताया गया कि यहाँ एक औरत है जो पहले यहूदी मज़हब से ताल्लुक रखती थी और अब मुसलमान हो चुकी है। यह बड़ी पक्की मुसलमान है। उसकी सबसे बड़ी ख़ूबी यह है कि यह बहुत ख़ुशू ख़ुज़ू के साथ नमाज़ पढ़ती है। जब वह नमाज पढ़ती है तो उसमें डूब जाती है। वह एहतिमाम से वुज़ू करती है, फिर वह अपने ख़ास कपड़े पहनती है जो उसने नमाज़ के लिए बनाए हुए हैं। फिर तअदील अकरकान (सकून) के साथ नमाज़ पढ़ती है। यहाँ तक कि मुसलमान औरतें उसको देखकर शर्मा जाती हैं और सही मानों में दीनदार बनने की कोशिश करती हैं। मुझे बताया गया कि वह कुछ मसाइल पूछना चाहती हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। चुनौंचे वह पर्दे के पीछे बैठकर इंगलिश में बात करने लगी। वह मसाइल पूछती रही। उसने तक़रीबन दो घंटे इस्लाम के बारे में बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए। वाकुई उसके दिल में इल्म हासिल करने की तलब थी। बातचीत के दौरान भैंने उससे पूछा कि वह कौन सा लम्हा था जब आपके दिल की दुनिया बदली और आप मुसलमान बन गयीं?

वह कहने लगी कि मेरे ख़ाविन्द की जद्दा में नौकरी थी और # भी उसके साथ वहाँ रहती थी। उससे पहले हम दोनों अमरीका में एक दफ्तर में काम करते थे। दफ्तर वालों ने कहा कि हम ने जददा में एक नया दफ़्तर खोला है अगर कोई वहाँ जाना चाहे तो हम तंख्याह और सहलियात भी ज़्यादा देंगे और उन्हें एक और मल्क देखने का मौका भी मिल जाएगा। हम दोनों मियाँ-बीवी तैयार हो गए तो इस तरह हम जद्दा पहुँच गए। मैं यहूदी मज़हब से ताल्लक रखती थी और वह ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। वहाँ मैं कुछ लोगों को देखती कि वे सफ़ेद लिवास पहनकर कहीं जा रहे होते थे। कभी कारों में, कभी बसों में। मैं हैरान होती कि ये लोग कहाँ जाते हैं। मैं उनके दारे में अपने ख़ाविन्द से पूछती। वह कहता कि यहाँ मुसलमानों का काबा है, ये वहाँ जाते हैं। एक मर्तवा मेरे दिल में तड़प पैदा हुई कि हम मुसलमानों के काबा को जाकर क्यों नहीं देखते। वह कहने लगा कि वहाँ ग़ैर-मुस्लिम नहीं जा सकते। मैंने कहा अगर हम नहीं जा सकते तो कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं, मुमिकन है कि अल्लाह तआ़ला हमें मौक़ा दे दे। वह कहने लगा अगले दिन मैंने मुसलमान औरतों जैसा एक रूमाल लिया और सर पर बांध लिया और मेरे ख़ाविन्द ने भी सर पर टोपी कर ली और हम भी उसी रास्ते पर चल पड़े। क़ुदरती बात है कि वह ऐसा वक्त या कि जब ट्रेफ़िक पुलिस वाले खाना खा रहे थे। उन्होंने एक बंदा चैक करने के लिए खड़ा किया हुआ था। ट्रेफ़िक ज़्यादा थी और चैक करने वाला वह एक आदमी था। वक्त भी रात का था। लिहाज़ा वह दूर से ही सबको जाने का इशारा कर रहा था। इस तरह हम उस द्रेफिक से आगे निकल गए और मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। हम लोगों ने पूछा कि मुसलमानों का काबा कहाँ है? उन्होंने काबा की तरफ इशारा करते हुए कहा यहाँ है। चुनाँचे हम हरम में दाख़िल हो गए।

हम चलते चलते जब मताफ़ में पहुँचे तो हमने बैतुल्लाह शरीफ़ पर नज़र डाली। हमें वहाँ इतनी बरकतें इतनी रहमतें और इतने अनवारात नज़र आए कि हम दोनों की निगाहें वहाँ टिकी रहीं।

मैं भी रोने लगी, मेरा ख़ाविन्द भी रोने लगा। कुछ देर तक हम वहाँ खड़े रोते रहे। दिल की दुनिया बदल चुकी थी। आख़िर हमने एक दूसरे की तरफ़ देखा तो उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें इस जगह हकीकृत मिली और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें हक़ीकृत मिली है? तो हम दोनों ने कहा, हाँ हक़ीकृत मिली है। चुनाँचे उसी लम्हे हमने किलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। हमें किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ बल्कि हमें अल्लाह के घर ने मुसलमान बनाया है, सुब्हानअल्लाह। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको सिर्फ़ बैतुल्लाह शरीफ़ को देखने से ईमान की दौलत नसीय हो जाती है।

### एक बच्चे के दिल में काबा की मुहब्बत

हज़रत मुर्शिद आलम रह० ने एक अजीब वाकिआ सुनाया। फरमाने लगे कि हम हरम शरीफ में उहरे हुए थे। एक छोटा सा बच्चा कभी-कभी हमारे ख़ेमे में आता। हम उसे खाने के लिए रोटी दे देते और वह ख़ुशी ख़ुशी चला जाता था। उसके बार-बार आने से हमें उसके साथ मुहब्बत हो गई और वह छोटा सा बच्चा भी हम से मानूस हो गया। जब हमारा क़याम पूरा हो गया और हमें आगे सफ़र पर जाना था तो मेरी बीवी ने बच्चे को बुलाया और कहा अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें ले चलते हैं। उसने कहा : "कहाँ?" उन्होंने कहा कि अपने मुल्क में। वह कहने लगा, ''वहाँ क्या होगा?" उन्होंने कहा वहाँ गर्मी भी कम है, बक्त पर खाना भी मिल जाता है

और पानी भी मिल जाता है। तुम्हें वहाँ हर तरह की सहूलत मिलेगी। कोई तंगी नहीं होगी। अच्छा लिबास मिलेगा, गरज़ हर तरह की नेमत मिलेगी। उन्होंने उसको बड़ी सहूलियतें गिनवायीं। वह बच्चा बड़े गौर से सब बातों को सुनता रहा। जब उन्होंने बात मुकम्मल कर ली तो उस वक्त बच्चे ने बैतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ नज़र डाली और उसकी तरफ इशारा किया और पूछा, क्या बैतुल्लाह शरीफ भी वहाँ पर होगा? उन्होंने जवाब दिया कि यह तो वहाँ नहीं होगा। यह सुनकर बच्चा कहने लगा कि यह वहाँ नहीं होगा तो मुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ़ बैतुल्लाह का पड़ौस चाहिए।

(खुत्बात जुलफ़ुक्कार 11/95)

## फ़र्शे हरम तक पहुँच कर भी दीदे काबा से महरूम

किसी मुल्क में एक डाक्टर साहब मिले। उन्होंने अपना वाकिआ सुनाया कि हम घरवाले उमरा करने के लिए गए। हम अपने बेटे को भी साथ लेकर गए। वह भी डाक्टर था। कई तो पीएचडी डाक्टर होते हैं और कई पीएचडी सिर्फ़ होते हैं। क्या मतलब? 'पी' का मतलब फिरा, 'एच' का मतलब हुआ और 'डी' का मतलब दिमागु यानी फिरा हुआ दिमाग्। उन्होंने बताया कि हमने एहराम बांधे और मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। जब उमरा करने के लिए मस्जिदे हराम के दरवाज़े पर पहुँचे तो हमारा बेटा कहने लगा कि मेरे दिल को कुछ हो रहा है, लिहाज़ा मैं अंदर नहीं जाता। हमने उसे समझाया, लेकिन वह कहने लगा नहीं। हमने कहा फिर तुम यहीं बैठ जाओ ताकि तुम्हारी तिबयत कुछ संभल जाए। हम दोनों मियाँ-बीवी उमरा करने के लिए आए तो बेटा वापस कमरे में आया। कपड़े बदले और वहाँ से वापस अपने मुल्क आ गया। अल्लाह तआला ने उसे बैतुल्लाह शरीफ के दरवाज़े से वापस धुतकार दिया। बैतुल्लाह शरीफ़ के दरवाज़े तक

पहुँच गया लेकिन बैतुल्लाह शरीफ़ को देखने की तौफ़ीक़ नहीं मिली। (खुत्यात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 11/114)

हसरत है उस मुसाफ़िरे मुज़तर के हाल पर जो थक के रह गया हो मंजिल के सामने

#### एक ग्वाले का सच्चा जज़्बए हज

जामिया अश्रिफ्या में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, मौलाना इदरीस कांधलवी रह०, उन्होंने मआरिफ़ुल क़ुरआन भी लिखी है, एक वाकिआ सुनाया करते थे। क्योंकि वह फ़क़ीह थे इसलिए उनका सुनाया हुआ वाकिआ सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ।

लाहीर का एक ग्वाला था, गाय भैंस के दूध दूहने वाले को ग्वाला कहते थे। उसके दिल में हज करने की बड़ी तलब थी। चनाँचे जब लोग हज करके वापस आते तो वह उनसे बड़े शौक व मुहब्बत के साथ सफ्रे हज के हालात पूछता। यहाँ तक उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि लोग हज के लिए कैसे जाते हैं? किसी ने उसे बताया कि हज के लिए कराची से जाते हैं। चुनाँचे उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि कराची कैसे जाते हैं? किसी ने कहा स्टेशन से जाते हैं। फिर उसने लोगों से पूछा कि स्टेशन कहाँ से जाते हैं? किसी ने उसको स्टेशन पहुँचा दिया। अब वहाँ स्टेशन पर पूछता फिर रहा है कि मुझे कराची जाना है। कराची कैसे जाते हैं? वह कई दिनों तक लाहौर स्टेशन पर फिरता रहा। आख़िर-ट्रेन के एक कंडेक्टर गार्ड ने सोचा बेचारा कई दिनों से फिर रहा है। लिहाज़ा इसके साथ कुछ तआवुन करना चाहिए। चुनाँचे ग्वाले से कहा कि तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। इस तरह द्रेन के ज़रिए कराची पहुँच गया।

कराची रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर उसने फिर पूछाना शुरू कर दिया कि मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊँ? किसी ने उसे हाजी कैम्प जाने का रास्ता बता दिया और वह हाजी कैम्प चला गया। वहाँ तो पूरा शहर आबाद होता है। लोग रोज़ाना पानी के जहाज़ पर सवार होकर जा रहे होते हैं। जब वह लोगों को सवार होकर जाते देखता तो उसके जज़्बात के समुन्दर में और जोश आ जाता। अगरचे उसके पास वसाईल नहीं थे, न टिकट था, न पासपोर्ट था और न ही पैसे थे मगर दिल में हज करने का सच्चा जज़्बा मौजूद था। चुनाँचे वह वहाँ भी यह कहता रहा कि मुझे हज पर जाना है।

एक दिन उसके दिल में ख़्याल आया कि जो हाजियों का सामान ले जाने वाले क़ली थे उनकी एक ख़ास वर्दी है और उनको ऊपर जाने की इजाज़त है। लिहाज़ा मुझे किसी क़ुली से दोस्ती लगानी चाहिए। चुनाँचे उसने एक क़ुली से दोस्ती लगा ली और उसे कहा, भई! आप अपनी वर्दी मुझे दे दें। मैं भी हाजियों का सामान ऊपर पहुँचाउंगा। जब सामान ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपने कपड़े पहनकर आपकी वर्दी वापस भेज दूंगा। मेरा भी काम बन जाएगा और आपकी वर्दी भी वापस आ जाएगी। लिहाजा उस क़ली ने अपनी वर्दी उसे दे दी और वह सामान उठाने के बहाने उस जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान ख़ुत्म हो गया तो वह उधर ही कहीं छुप गया और अपने कपड़े पहनकर क़ुली की वर्दी वापस भिजवा दी। अब वह वहीं पर इधर उधर वक्त गुज़ारता रहा। वहाँ तो एक जहाज़ में हजारों लोग होते हैं, क्या पता चले कौन कहाँ है? उसके दिल में अल्लाह तआ़ला की ऐसी मुहब्बत थी कि पासपोर्ट और टिकट बग़ैर वह जज़्बात के घोड़े पर सवार होकर अल्लाह का घर देखने जा रहा था। लोग तो अपने कमरों में बिस्तरों पर स्रोते और वह बेचारा बैठ बैठ कर वक्त गुज़ार लेता।

उसने जहाज़ में एक आदमी के साथ वाक्ष्मियत पैदा कर ली और उससे कहा भाई! जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनाँचे जब जद्दा शहर की रोशनियाँ सामने नज़र आने लगीं और समुन्दरी जहाज़ साहिल के करीब पहुँच गया तो उस आदमी ने कहा, वह देखो! जद्दा आ गया। उस आदमी ने देखा कि वह नौजवान जहाज़ के अर्श के ऊपर चढ़ा और उसने समुन्दर में छलांग लगा दी। उसे तैरना तो आता नहीं था चुनाँचे जब वह नीचे गया तो फिर ऊपर उभर ही न सका। जब उस आदमी ने देखा कि यह तो नज़र ही नहीं आ रहा है तो वह समझ गया कि वह नौजवान डूब गया और उसने दिल में सोचा कि अच्छा, अल्लाह को यही मंज़ूर था।

जब उस आदमी ने हज किया और तवाफे ज़ियारत के बाद हरम से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वह ग्वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है और उसने अरबों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। उसने पूछा, क्या आप वही हैं जिसने समुन्दर में छलांग लगाई थी? वह कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। वह वहाँ एक दूसरे को ख़ूब मिले। उसने ग्वाले से पूछा कि सुनाओं तुम्हारे साथ कैसी बीती? उसने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें आगे जाकर बताऊँगा। लिहाज़ा वह आदमी उसके साथ चल पड़ा। जब वह बाहर निकले तो देखा कि बिल्कुलं नई कार खड़ी है और ड्रावइर इंतिज़ार कर रहा है। ग्वाला कार के अंदर बैठा और साथ उस आदमी को भी बिठा लिया और ड्राइवर उनको एक मकान की तरफ ले गया जो बिल्कुल नया बना हुआ या। अंदर जाकर देखा कि कोठी संजी हुई है। ग्वाले ने उसे एक जगह जाकर बिठा दिया और नौकर से कहा मेहमान के लिए खाने-पीने की कोई चीज़ ले आओ। चुनाँचे वह शर्बत और फल ले आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भई! मुझे बताओं किस्सा क्या है? वह कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में सुनाऊँगा, पहले यह देखों कि यह कार भी मेरी है, ड्राइवर भी मेरा है और मकान भी मेरा है। उसने पूछा, भई! यह सब कुछ तुम्हें कैसे मिला?

वह कहने लगा, है तो यह राज़ की बात लेकिन चूँकि तम भी राजदार हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। चुनाँचे वह कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उस शौक व मुहब्बत में मैंने यह हुलिया किया। जब मैं जद्दा पहुँचा तो मैंने कहा. ऐ अल्लाह! मैं तेरे हवाले करता हूँ। यह कहकर मैंने छलांग लगा दी। मुझे तैरना तो आता नहीं था। बस ऐसे ही हाथ पाँव मारता रहा। नतीजा यह निकला कि मुझे लहरें ख़ुद ही धकेल धकेल कर साहिल की तरफ ले जाती रहीं। मेरे अंदर भी पानी चला गया था और मेरे होश भी उड़ गए थे। जब मैं साहिल पर पहुँचा तो नीम बेहोशी की हालत में था। मैं बाहर निकला, वहीं लेट गया। जब उठा तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सब रास्ते बंद थे। साहिल के साथ ग्रिल लगी हुई थी और आगे दरवाज़ा बंद था। मैं वहीं ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा कि उस ग्रिल के दूसरी तरफ़ कोठीनुमा एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है। दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी जिसकी वजह से काबू में नहीं आ रही थी। जब वे दूध निकालने के लिए बैठे तो गाय ने उन्हें बैठने नहीं दिया। वह बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार थे। एक आदमी गाय की पकड़ता और दूसरा थन को हाथ लगाता तो गाय भागकर दूसरी तरफ चली जाती थी। तकरीबन आधा घंटा उसके साथ कुश्ती करते रहे। मेरा तो काम ही यह था। जब मैंने यह मंज़र देखा तो मैंने उन्हें इशारा किया कि अगर कहो तो मैं इसका दूध निकाल देता हूँ। वह अरबी बोलते और समझते थे। इसलिए उनको इशारे से ही दूध निकाल देने की पेशकश की। उन्होंने कहा आ जाओ। **मैंने कहा** यह बंगला है मैं तो नहीं आ सकता।

अल्लाह की शान कि वह कोठी उस सीपोर्ट के डायरेक्टर की थी। उसका एक बेटा था। डाक्टरों ने हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करें। उस ज़माने में फ़ीडर की माँ नहीं होती थी। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए गाय रखी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर उसे निकालने नहीं देती थी जिसकी वजह से डायरेक्टर और उसकी बीवी को बड़ी परेशानी होती थी कि बच्चे को दूध पूरा नहीं मिलता। अब जब मैंने कहा कि मैं दूध निकाल देता हूँ तो उन दोनों ने जाकर डायरेक्टर से कहा कि यहाँ जंगले के अंदर मुसाफ़िरों में से एक आदमी कहता है कि मैं दूध निकाल देता हूँ। उसने कहा यह चाबी लो और जाकर उसे ले आओ। वे गेट का ताला खोलकर मेरे पास आए और मुझे डायरेक्टर साहब के पास ले गए। जब मैंने गाय को ज़रा हाथ फेरा और उसे प्यार की बात कही तो वह मानूस हो गई। मैंने नीचे बैठकर उनको आठ दस किलो दूध निकालकर दे दिया।

जब डायरेक्टर की बीवी ने देखा तो वह बड़ी खुंश हुई और कहने लगी कि आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर वह कहने लगी कि इस आदमी को नहीं जाने देना। जब डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई तो उसने पूछा आप कौन हैं? मैंने कहा मैं तो पाकिस्तान से हज करने आया हूँ। वह कहने लगा कि हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे इसलिए कि तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा कि मैं दूध तो निकाल दिया करूगा लेकिन मैंने हज भी करना है। वह कहने लगा तुम फ़िक्र न करो हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फोन किया और सारी तफ़्सील बता दी। उसके वालिद ने दो सी गाय और भैंसों का बाड़ा बनाया हुआ था। चुनांचे जब उसने यह बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि हमें तो खुद ऐसे ट्रेन्ड आदमी की ज़करत है। बाद में उसने लगा कि हमें तो खुद ऐसे ट्रेन्ड आदमी की ज़करत है। बाद में उसने

डायरेक्टर साहब के पास फ़ोन किया और कहा कि उस आदमी को मेरे पास भेज दो। उसने कहा, जी बहुत अच्छा, मैं भेज देता हूँ। चुनाँचे डायरेक्टर साहब ने मुझे एक गाड़ी में विठाया और अपने संसुर के घर पहुँचा दिया। उसके ससुर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ। तुम्हारे ज़िम्मे यह काम है कि सुबह व शाम मेरी गाए मैंसों को दूध निकाल दिया करोगे। जब दूधं दूहने का वक्त आया तो मैंने उसकी बीस पच्चीस गाए भैंसों का दूध मनों के हिसाब से निकाल दिया। वह बड़ा हैरान हुआ कि इतना दूध भी निकल सकता है। वह मुझे कहने लगा कि बस अब तुम यहीं रहना और मैंने उसे कहा कि मुझे हज पर जाना है। वह थोड़ी-थोड़ी देर के बाद यही कहता कि बस अब तुमने यहीं रहना है लेकिन मैं जवाब में यही कहता कि मुझे हज पर जाना है। मैं तीन दिन वहाँ रहा और तीनों दिन वह मुझे बार-बार यही कहता कि तुम्हें यहीं रहना है और मैं कहता कि मुझे हज पर जाना है। तीसरे दिन वह कहने लगा, मियाँ! हम तुझे हज भी करवाएंगे लेकिन तूने रहना यहीं है। मैंने कहा कि मैं हज तो करूंग लेकिन बाकी बातें बाद में करेंगे।

उसने मुझे हज भी करवा दिया है। हज करने के बाद मैंने उससे कहा कि मेरा हज हो गया है अब मुझे घर वापस जाना है। वह कहने लगा, नहीं तूने यहीं रहना है। मैंने कहा कि मेरे तो बीवी बच्चे वहाँ हैं। उसने कहा फिक न करो। मैंने एक नया घर बनाया है। वह घर मैं तुझे देता हूँ, यह मेरी नई गाड़ी है यह भी तुझे देता हूँ और यह झइवर भी तुझे देता हूँ। अब तुम अपनी बीवी बच्चों के नाम और एड्रेस बता दो, मैं पैगाम मेजता हूँ और आने वाले जहाज़ में तुम्हारे बीवी बच्चे भी पहुँच जाएंगे। फिर एक हज क्या हर साल हज करते रहना। अब एक हमते बाद मेरे बीवी बच्चे भी मेरे पास पहुँच जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया, अल्लाह ने घर भी दे दिया और गाड़ी भी दे

दी है। यह अल्लाह तआ़ला के घर को देखने की बरकत है कि अल्लाह तआ़ला ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता कर दीं हैं। अब मैं यहीं रहूँगा। हर साल बैतुल्लाह शरीफ का हज करूंगा। भई! हम से तो वह ग्वाला अच्छा कि उसने दूध निकालने की बरकत से बैतुल्लाह शरीफ देख लिया। सच है कि जब जज़्बा सच्चा हो तो फिर बात भी बन जाती है। (खुत्बात जुलफुक्कार11/96-101)

## बेतुल्लाह शरीफ की बरकत का एक हैरतअंगेज़ वाकिआ

बैतुल्लाह शरीफ की बरकत का एक वाकिआ अभी याद आया। वह भी आपको सुनाता चलूँ। एक नौजवान किसी फ़ैक्ट्री में हमारे साथ काम करता था। वह इतना ख़ूबसूरत था कि उसे देखकर इंसान हैरान हो जाता था। उसके नक्श व नैम, उसका कद और उसका डील डौल कांबिल दिया था और उसकी छाती ऐसी बाडी बिल्डर्स की तरह वी कि उसके सीने पर अगर पानी का गिलास रखा जाए तो वह भी ठहर सकता था। जब वह चलता तो पता चलता कि एक नौजवान चलकर आ रहा है। जहाँ उसकी पर्सनेलिटी ख़ूबसूरत थी वहाँ अल्लाह तआला ने उसे माल व दौलत भी बड़ा दिया था। वह कई मरबअ खेती की ज़मीन का वारिस था। उसका एक भाई और था जो मेजर था। वह नौजवान युनिवर्सिटी के माहौल में जाकर दहरिया बन गया था।

जब हमें पता चला कि वह दहिरया है तो हमें फिक़ हुई। मैंने जिपने साथ वाले इंजीनियर से कह दिया कि आप लोगों ने इससे कोई बहस नहीं करनी। अलबत्ता जब कभी कोई बात हुई तो यह आजिज़ फक़ीर ही उससे बात करेगा। क्योंकि हम दोनों का एक ही ओहदा था इसलिए वह मेरे साथ ज़रा हिसाब से बात करता था।

उसने तरह-तरह बातें करनी शुरू कर दीं, किसी से कहता, यार! जिस तरह तुम अल्लाह से डरते हो मैं नहीं डरता। कमी कुछ कहता और कभी कुछ। कोई मुलाज़िम आकर कहता, जी मुझे छुट्टी चाहिए, यह पूछता क्यों? वह बताता कि मुझे जमात के साथ जाना है। वह कहता, अच्छा अच्छा तुम जिहालत फैलाने जा रहे हो। एक दिन उसने आकर इंजीनियर से कहा, यार! मैं आज जनाज़ा पढ़ने गया था। मैंने कई कृत्रों को हाथ लगाया लेकिन मुझे तो उनमें से कोई भी गर्म महसूस नहीं हुई। इस तरह टोंट करता था। इन हालात के पेश नज़र हम उसकी हिदायत के लिए दुआ भी करते थे और इस इंतिज़ार में भी थे कि किसी मुनासिब वक्त में उससे बात करेंगे।

एक दिन उसने बताया कि मेरी वालिदा ने मेरी शादी का प्रोग्राम बनाया है। हमने कहा बहुत अच्छा। जब उसने यह बात ज़ाहिर की तो इधर उधर से तजवीज़ें आने लगीं। कभी कर्नल की बेटी के लिए डिमांड आती तो कभी प्रोफ़ेसर की लड़की के लिए। हम हैरान ये कि उसके पास एक महीने में एक सौ नौ रिश्ते आए क्योंकि जो आदमी भी उसे देखता उसका जी चाहता कि हमारे करीब ही कहीं उसका रिश्ता हो जाए। उसने मुझसे मश्वरा किया कि अब मैं क्या कर्ल? मैंने कहा, जी आप सबको पढ़ लें कि वे कैसे कैसे लोग हैं। फिर उनमें से जो पाँच दस आपको मुनासिब नज़र आए उनसे मुलाकात कर लें। उसके बाद आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है।

इसी बातचीत के दौरान मैंने उसे कहा, जी आप अल्लाह तआला के बारे में ऐसी जुर्रात वाली बातचीत न किया करें क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। वह कहने लगा, आप कहते हैं तो आइंग्र कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। वैसे मैं इतना डरता नहीं हूँ। जब उसने यह बात कही तो मैंने उससे कहा, अच्छा! फिर मेरी बात भी सुन लें कि अब न जरा तैयार हो जाएं क्योंकि जो अल्लाह तआला पर इतनी जुर्रात करता है कि फिर अल्लाह तआला उसे तिगनी का नाच नवा देते हैं। जो बातों से नहीं मानता यह लातों से मानता है और आप तो अब बातों की हद क्रांस कर गए हैं। वह कहने लगा, ठीक है। आप भी यहीं हैं और मैं भी यहीं हूँ। मैंने भी कहा :

﴿ قَانِيظُو وَا اللَّهِ مَعْكُمُ مِنَ الْمَسْتَظُرِينِ . ﴾

पस तुम इंतिज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतिज़ार करने वाला हूँ।

दूसरे तीसरे दिन हमें इतिला मिली कि वह मोटरसाइकल पर जा रहे थे। उसका अचानक एक्सीडेंट हुआ। उसको चोटें तो आयीं हैं मगर इतनी सीरियस नहीं। इसी वजह से वह आज छुट्टी पर है। हम उसकी तिबयत पूछने के लिए उसकी रिहाइशगाह पर गए। हमने उससे पूछा, जी आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? वह कहने लगा, बस अचानक ही एक्सीडेंट हुआ। सड़क बिल्कुल साफ थी। मैं तो आराम से मोटरसाइकल चलाते हुए जा रहा था कि आँखों के सामने अचानक अंधेरा सा आ गया और मेरी मोटरसाइकल नीचे गिर गई।

दो चार दिन बाद इतिला मिली कि वह पैदल चल रहा था कि अचानक नीचे गिर गया। उसने लाहौर जाकर अपना चैकअप कराया तो उन्होंने उसका ईलाज शुरू कर दिया। ईलाज करते करते किसी ने बताया कि इसके नर्वस सिस्टम में कोई ख़राबी है। लिहाज़ा उसका आप्रेशन करना पड़ेगा। उसके भाई ने नौ ब्रिगेड जर्नल डाक्टरों का एक पैनल बनवाया। वे सबके सब बाहर से पढ़ लिखकर और तज्रिबा करके आए थे। उन्होंने शोहरा में एक फौजी हस्पताल में उसका आप्रेशन किया। आप्रेशन आठ घंटों में पूरा हुआ। जब वह वापस आया तो कुछ दिनों के बाद उसकी तबियत थोड़ी सी ठीक हुई। उसके बाद पता चला कि उसकी बुख़ार हो गया है। बुख़ार से आराम हुआ तो उसने दफ़्तर आना शुरू कर दिया।

एक दिन उसने मुझे बताया कि मुझे तो चीज़ें दो नज़र आ रही है यानी वह कह रहा था कि मेरी आँखें एक चीज़ नहीं देख रही है बिल्क उनका फोकस ख़त्म हो चुका है। अब हर आँख अलग-अलग चीज़ें देख रही है। इस तरह उसको एक के बजाए दो बंदे नज़र अने लगे। सलाम उसको करे या उसको करे। ऐसा बंदा कारख़ाने में किस तरह काम कर सकता था। लिहाज़ा वह मोया बैठ ही गया।

अभी दो चार दिन ही गुज़रे थे कि उसको हाथों से पसीना बहना शुरू हो गया। इतना पसीना कि अगर वह हाथ का रुख़ नीचे करता तो पानी के कृतरे टपक रहे होते थे। वह तीन-तीन चार-चार तौतिए अपने पास रखता था यहाँ तक कि किसी काग़ज़ पर साइन करना मुश्किल हो गया। वह अजीब मुसीबत में मुक्तला था।

हमने उसे कहा कि यह ख़ुदा तआ़ला का ग़ैबी निज़ाम है जो - हरकत में आ गया है। इसका एक ही हल है कि अपने ख़ को तसलीम करो और माफ़ी मांगो वरना नहीं छूटोगे। वह हंस के टाल देता और कहता कि ज़िंदगी में सेहत व बीमारी तो होती ही रहती है।

क्या मुसलमान बीमार नहीं होते?

क्या काफिर की सेहत नहीं होती?

हम ने कहा ठीक है और देख लो।

उसके बाद उसे बुख़ार हो गया और लंबी ख़ुट्टी पर घर चला गया। एक महीने बाद हमें इत्तिला मिली कि वह तो अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल आख़िरी लम्हात में है। हम सरगोधा में उसके घर उसकी अयादत के लिए गए। मैंने उस बंदे को जाकर देखा तो वह हिड़्ड्यों का ढांचा बन चुका था। उसका वज़न चालीस किलो के क्रीब ख गया होगा। उसको कमज़ोरी इतनी आ चुकी थी कि वह अपनी करवट भी ख़ुद नहीं बदल सकता था। उसकी अम्मी उसको करवट बदलवाती थी। वह अपने हाथ से रोटी भी नहीं खा सकता था। यह अपने कपड़े भी नहीं बदल सकता था। ज़रा सोचिए तो वह कैसा हो गया होगा। उसकी जवानी भी हमने देखी थी और उसका यह हाल भी हमने देखा।

उसकी हालत देख़कर मुझे दिल में बहुत ही दुख हुआ। मैंने उससे कहा हम आपके ईलाज की कोई तजवीज़ बनाते हैं। हम आपकी बाहर मुल्क मिजवाएंगे। मुझे अल्लाह तआला से उम्मीद है कि आप सेहतमंद हो जाएंगे। क्या आप वापस आते हुए उमरा करके आएंगे? उसने हाँ में सर हिला दिया।

इंडस्ट्री के जो बड़े थे उनके साथ आजिज का मुहब्बत का ताल्लुक धा। चुनोंचे मैंने वापस आकर उन्हें कहा, जी देखें कि वह जवान आदमी है, दुनिया में जहाँ कहीं भी इस बीमारा का ईलाज हो सकता है आप वहाँ उसको भेजें और उसका ख़र्चा अदा करें। उन्होंने कहा ठीक है। मैं आपके जिम्मे कर देता हूँ। आप टिकटें बनवाएं और उनको भेजें। मैं सारी अदाएगी कर दूंगा।

हमने फ़ौरन World Health Organization 'आलमी इदारा सेहत को ख़त लिखा कि यह बीमारी है। पूरी दुनिया में अगर कहीं इस बीमारी का ईलाज हो सकता है तो हमें बताओ। उन्होंने जवाब दिया कि इस बीमारी का ईलाज कनाडा में सिर्फ़ एक डाक्टर के पास है। और उसके पास अब तक नौ मरीज़ ठीक हुए हैं। हमने उससे राज्या किया। उस डाक्टर ने बताया कि मेरी बीवी भी इस मर्ज़ में मुक्तला थी। मैंने दिन रात मेहनत की और वह सेहतमंद हो गई। इस वक़्त तक मेरे पास नौ मरीज़ ठीक हो चुके हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ जाएं। इतना इतना ख़र्चा होगा।

हमने जहाँ उसकी कनाड़ा के लिए टिकटें बनवायीं वहाँ साथ ही उसके भाई की भी बनवा लीं क्योंकि वह खुद तो जा नहीं सकता था। अल्लाह की शान कि इस आजिज़ ने उनकी टिकटें बनवायीं तो वापसी सऊदी अरब के ज़िरए चनवायीं। हमने उसके भाई से कह दिया कि देखों, उसने उमरा करने के लिए हाँ की हुई है। लिहाज़ा आप वापसी पर खुद भी उमरा करना और इसको भी साथ मे उमरा करवाना। उसने कहा ठीक है।

अल्लाह तआला की शान देखिए कि जब वे वापस आया तो हम जैसी उम्मीद कर रहे थे कि वह वहाँ ईलाज करवाकर सेहतमंद हो जाएगा। इसी तरह वह काफ़ी सेहतमंद वापस आया और मिला। वह धोड़ी देर बैठा तो कहने लगा, ''नमाज़ का वक्त हो गया है।''

मैंने उसके चेहरे की तरफ़ देखा और कहा, ख़ैर तो है। वह कहने लगा नमाज़ के लिए तैयारी कर लें। हमने कहा कि नमाज़ के लिए तो अभी आधा घंटा बाकी है। इस वक्त आप हमें अपने सफ़र के हालात सुना दें। उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज़ भी पढ़ेंगे। अब उसने हालात खुद सुनाए:

वह कहने लगा कि जब में यहाँ से कनाड़ा गया तो डाक्टर ने मुझे मशीन पर लिटा दिया। मेरे साथ कंप्युटर मशीनें जोड़ दीं और लेबोद्री में पता नहीं क्या कुछ था। मेरी हर चीज़ मानीटर हो रही थी। Misthenea Gravous बीमारी निकली। उसने मेरा पूरा ख़ून Centrifugari Machine (सैनेट्री प्रयुजल मशीन) के ज़रिए निकाल कर उसको साफ़ किया और बीमारी का प्लाज़मा Plazma निकालकर वापस कर दिया। उसने एक दफ़ा ऐसा भी किया और फिर कई दिन बाद दूसरी मर्तबा किया और फिर कई दिन बाद तीसरी मर्तबा किया। जब वह तीन दफ़ा इस तरह कर चुका तो उसने मेरे भाई को बुलाया और कहा, "मई! आपके भाई की ज़िंदगी के कुछ ही दिन हैं। बचने की उम्मीद नहीं है।" भाई ने पूछा वह कैसे? उसने कहा, "मैंने जितने मरीज़ों का ईलाज किया उनके लिए मैंने सिर्फ एक-एक मर्तबा यह तरीका अपनाया और वे सब ठीक हो गए। जबिक यहाँ तीन दफा यह तरीका इस्तेमाल कर चुका हूँ लेकिन ठीक नहीं हुआ।' मेरे भाई ने कहा, डाक्टर साहब! जब आपकी तरफ से जवाब है तो बजाए इसके कि माई की लाश वागस लेकर जाऊँ, इसे ज़िंदा ही ले जाता हूँ ताकि यह अम्मी को एक भज़र देख ले।

उसने कहा, हाँ ले जाओ। इस तरह हम वहाँ से बग़ैर ईलाज के वापस आ गए। जब जद्दा पहुँचे तो वहाँ से अगली फ़्लाइट नहीं मिलती थी। मेरे माई ने कहा, जी मेरे साथ मरीज़ है। उन्होंने कहा जो मर्ज़ी है, इस वक्त सारी फ़्लाईटें बुक हैं और आप लोगों को यहाँ दो दिन इतिज़ार करना पड़ेगा। मेरे भाई ने कहा, मेरे साथ बहुत सीरियस मरीज़ है। उन्होंने कहा, मरीज़ है तो हम क्या करें, हम इतना कर सकते हैं कि हम आपको प्राइवेट सवारी दे सकते हैं ताकि आप एयरपोर्ट से शहर चले जाएं। और वहाँ दो दिन ठहर कर वापस चले जाएं। वह कहने लगे, इस तरह हम जद्दा शहर में आ गए।

शहर पहुँचकर भाई ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपको वहाँ ले जाऊँ जहाँ का आपने वादा किया था? मैंने कहा ठीक है ले जाओ। चुनाँचे भाई मुझे मक्का मुकर्रमा लेकर चले गए और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा बैतुल्लाह शरीफ को देखा।

वह कहने लगा, बैतुल्लाह शरीफ़ की देखकर मेरे दिल पर अजीब सा असर हुआ। अब देखिए वह मुसलमान नहीं या बल्कि दहरिया था और खुदा के वजूद को नहीं मानता था। उस बंदे की यह हालत थी। उसने कहा कि मेरे दिल में कुछ अजीब सी कैफियत बनी और मैंने बैठे बैठे दुआ मांगी। ज़रा तवज्जोह फ़रमाइए।

"अल्लाह अगर तू है तो मुझे सेहत अता फरमा ताकि मैं कल चलकर तेरे घर का तवाफ़ कर सकूँ।" उसके बाद मेरे दिल में एक अजीब ख़ुशी की सी कैफ़ियत आ गई। मैंने दवाई पीना बंद कर दी। अल्लोह तआला की शान देखें कि जब मैं अगले दिन सोकर उठा तो सुबह तर व ताज़ा था। मैं भाई के साथ बैतुल्लाह शरीफ़ के पास आया, कलिमा पढ़ा और मैंने चलकर बैतुल्लाह शरीफ़ का तक्षफ़ किया, अल्लाहु अकबर कबीरा।

मेरे दोस्तो! अगर अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इस घर में जाने वाले दहारियों की दुआएं भी कुबूल कर लेता है और उनको हिदायत दे देता है और उनकी मुरादें भी पूरा करता है तो जो मोमिन यहाँ से अल्लाह के घर के लिए जाते होंगे वह वहाँ जाकर अल्लाह की रहमतों से कितना हिस्सा पाते होंगे। (ख्रुल्यात जुलफुक्कार 11/111)

#### शौक् हो तो सफ्रे हज आसान

पिछले साल हज के मौके पर सकदी अरब के अख़बार में एक ख़बर आई। यमन के एक हाजी साहब आए हुए थे। उनकी तस्वीर भी अख़बार में छपी हुई थी। उनकी उम्र एक सौ बीस साल थी। उन्होंने बयान दिया कि मैंने पहला हज बीस साल की उम्र में किया सौदाँ हज करने आया हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने बीस हज सदारी पर किए और अस्सी हज पैदल चलकर किए।

(खुत्यात जुलफुक्कार 11/114)



### 

﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن. ﴾

तिलावते कलाम पाक

#### तिलावते कलाम पाक

#### क़ुरआन सुनने की ख़्वाहिश

एक बार हज़रत उबई बिन काब रिज़यल्लाहु अन्हु बैठे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर फ्रमाया कि मुझे सूरत सुनाओ। हदीस पाक का मफ़्हूम है कि मुझे हुक्म हुआ है कि मुझे सूर: बैय्यनः सुनाओ। वह बड़े समझदार थे। चुनाँचे आगे से पूछने लगे, ऐ अल्लाह के महबूब! ﴿اللَّهُ عَالَى क्या अल्लाह रब्बुलड़्ज़त ने मेरा नाम लेकर फ्रमाया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ्रमाया ﴿اللَّهُ عَالَى اللَّهُ قَلَ अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारा नाम लेकर फ्रमाया ﴿اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالْمُ عَالَى اللَّهُ عَالْمُ عَالَى اللَّهُ عَالْمُ عَالَى اللَّهُ عَالْمُعَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

कहाँ मैं और कहाँ यह निकहते गुल नसीम सुबह तेरी मेहरबानी (दवाए दिल 142, खुत्बात जुलफ़ुक़्क़ार 11/218)

## क्रुरआन सुनने के लिए मुश्ताक फ़रिश्ते भी ...

एक सहाबी अपने घर के अंदर तहज्जुद में क़ुरआन मजीद पढ़ रहें थे। तबियत ऐसी मचल रही थी कि जी चाह रहा था कि ज़रा ऊँची आवाज़ से पढ़ें मगर क़रीब ही एक घोड़ा बंधा हुआ था और चारपाई पर बच्चा लेटा हुआ था। महसूस किया कि जब ऊँचा पढ़ता हूँ तो घोड़ा बिदकता है। लिहाज़ा दिल में ख़ौफ़ पैदा हुआ कि कहीं बच्चे को नुक्सान न पहुँचा दे। फिर आहिस्ता पढ़ना शुरू कर देते। सारी रात यही मामला होता रहा। जब तहज्जुद मुकम्मल की और दुआ के लिए हाय उठाए तो क्या देखते हैं कि कुछ सितारों की तरह रोशनियाँ हैं जो उनके सरों पर आसमान की तरफ वापस जा रही हैं। यह उन रोशनियों को देखकर हैरान हुए। सुबह हुई तो वह सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह! के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! मैंने रात को तजञ्जूद इस अंदाज़ से पढ़ी कि बच्चे के ख़ौफ़ की वजह से आहिस्ता पढ़ता था और जी चाहता था कि ज़रा आवाज़ के साथ पहूँ। मगर दुआ के वक्त मैंने कुछ रोशनियाँ आसमान की तरफ़ जाते देखीं। अल्लाह रब्बुलङ्ज्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कि वह रब्बे करीम के फरिक्ते थे जो तुम्हारा खुरआन सुनने के लिए अर्थे रहमान से नीचे उत्तर आए थे। अगर तुम ऊँची आवाज़ से क़ुरआन पढ़ते रहते तो आज मदीना के लोग अपनी आँखों से फ़रिश्तों को देख लेते, सुब्हानअल्लाह । (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 3/216)

## तिलावते क्रुरआन पर नुज़ूले रहमत

एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तश्रीफ़ लाए। तहज्जुद का वक्त था। एक तरफ़ देखा कि हज़रत अबूबक़ सिद्दीक़ रिज़यल्लाहु अन्हु नफ़्लें पढ़ रहे हैं और अपहिस्ता कुरआन मजीद पढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ़ सैय्यदना उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ज़रा ऊँची आवाज़ से क़ुरआन मजीद की तिलावत फ़रमा रहे हैं। तहज्जुद में दोनों तरह पढ़ने की इजाज़त है। जब दोनों गुलाम पढ़ युके तो हाज़िरे ख़िदमत हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबूबक़ा! तुम आहिस्ता क्यों पढ़ रहे थे? अर्ज किया ऐ अल्लाह के नबी! मैं उस जात को क़ुरआन सुना रहा था जो सीनों के

भेद भी जानती है। मुझे भला ऊँचा पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? फिर हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु से पूछा, ऐ उमर! तुम ऊँचा क्यों पढ़ रहे थे? अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! में सोए हुओं को जगा रहा था। शैतान को भगा रहा था। सुब्हानअल्लाह! क़ुरआन पढ़ा जाता था और शैतान उन जगहों से भाग जाया करता था। अल्लाह तआला की रहमतें नाज़िल होती थीं। आज भी अगर कोई इंसान इस क़ुरआन को मुहब्बत से पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की रहमतें उतरेंगी और उसकी बरकत से सीने रोशन हो जाएंगे। इसलिए फ्रमरया الماس من الطاحت الى النور الطاحة की तरफ़ ले जाता है।

## रहमतों के झुरमुट में रहमत से महरूमी

यह बात बड़े अफ़सोस से कह रहा हूँ कि एक कारी साहब अपने हालात बताते हुए कह रहे थे हज़रत! जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो ऐन सबक सुनने की हालत में मेरी शहवत भरी नज़र एक बच्चे पर पड़ रही थी। आख़िर इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों हो रहा है? हालाँकि अल्लाह तआ़ला तो फ़रमाते हैं कि जहाँ क़ुरआ़न पढ़ा जाए वहाँ रहमत उत्तरती है। अब वह बंदा जिसने फ़ज़ से पहले क्लास लेनी शुरू की और फिर फ़ज्र के ब़ाद से इशा तक मुख़्तलिफ वक्फ़ों से बच्चों को अल्लाह क़ुरआन पढ़ाया, ख़ुद भी पढ़ा, बच्चों से भी सुना और एक वक्त में दर्जनों बच्चों की क़ुरेंआन पढ़ने की आवाज़ें कानों में जाती रहीं तो वह दिन के बारह चौदह घंटे अल्लाह की रहमतों के झुरमुट में बैठा रहा। ऐसे बंदे का दिल तो बिल्कुल धुल जाना चाहिए था। उस पर नफ़्स व शैतान ने ग़लबा क्यों किया और उस पर क्रुरआन मजीद की तिलावंत के। असर क्यों न हुआ? हमारे मशाइख़ ने इसका यह जवाब दिया है कि क़ुरआन मजीद की तिलावत के

दब्त अल्लाह की रहमतों के उतरने में तो कोई शक ही नहीं मगर उसका दिल रहमतों को जज़्ब नहीं कर रहा होता।

एक मिसाल से यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जब बच्चा पैदा होता है तो अगर आप उसको पहले दिन मैंस का दूध पिला दें तो उसका मेदा उसको बरदाश्त नहीं कर सकेगा। उसका पेट खराब हो जाएगा और उसे दस्त की तकलीफ हो जाएगी। इसलिए बच्चे को या माँ का दूध पिलाया जाए या बकरी का दूध पिलाया जाए। क्योंकि बकरी का दूध बहुत हलका और पतला होता है। इसलिए बच्चा उसे बरदाश्त कर लेगा। और जवान होकर भैंस का एक किलो दूध भी बरदाश्त कर लेगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि शुरू में कमज़ोरी थी। इसलिए उसे हलकी फुलकी चीज़ की ज़रूरत थी। जब हलकी गिजा मिलती रही और वह परवरिश पाता रहा तो फिर उसके अंदर ताकृत बढ़ती रही यहाँ तक कि उसके अंदर गाए का दूध जज़्ब करने की सलाहियत पैदा हो गई। फिर जब बढ़ते बढ़ते वह जवान हो गया तो उसके अंदर मैंस का दूध बरदाश्त करने की सलाहियत पैदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह क़ुरआन मजीद के अनवारात सकील हैं अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं

﴿ انا منطِقي عليك قولا مقيلا. (العزمل • ٥)﴾

अन्कृतीब हम आप पर एक भारी बात नाज़िस करेंगे।

इसलिए इसके अनवारात को बरदाश्त कर लेना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। हमारे मशाइख्न फरमाते हैं कि जिल्लुल्लाह के अनवरात बहुत लतीफ होते हैं। लिहाज़ा जो बंदा अल्लाह तजाला का ज़िक करता है तो उसका कुल्ब गुनाहों के मैल की वजह से जितना भी गंदा हो ज़िक्क के अनवारात को कुबूल कर लेता है। इस . ज़िकुल्लाह से उसके कुल्ब की नूरानियत बढ़ती रहती है यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि उसका दिल ला इलाहा इल्लल्लाह के अनवारात कुबूल करने के काबिल हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करते करते इंसान की एक ऐसी कैंफियत बन जाती है कि जब वह क़ुरआन मजीद के अनवारात का भी फ़ैज़ पाना शुरू कर देता है। अब उसके दिल की रूहानियत इतनी बन चुकी होती है कि यह क़ुरआन सुनकर फड़क उठता है। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 10/67)

## आपके मुँह से मुश्क की ख़ुश्बू आने लगी

इमाम आसिम रह० जब मस्जिदे नबवी में जाते थे तो वहाँ कुरआन पाक पढ़ा करते थे। उनके मुँह से ख़ुशबू आया करती थी। किसी ने पूछा, हज़रत! क्या आप मुँह में इलायची रखते हैं या कोई और चीज़ रखते हैं? हमने इतनी ख़ुशबू कभी कहीं नहीं सूंबी। वह कहने लगे, नहीं, बात यह है कि एक मर्तबा ख़्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इर्शाद फ़रमाया कि आसिम! तू इतनी मुहब्बत के साथ कुरआन पढ़ता है कि मुझे बहुत पसंद आता है, आओ मैं तुम्हारे मुँह को बोसा दे दूँ। जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़्वाब में मेरे मुँह का बोसा लिया तब से ख़ुशबू आती है, सुब्हानअल्लाह। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्कार 10/174, 11/60)

#### तिलावत की आवाज़ पर फ़रिश्ते उतर पड़े

एक सहाबी रिज़यल्लाहु अन्हु अपने घर में तहज्जुद की नमाज़ में कुरआन पढ़ रहे हैं, तबियत पर कैफ़ से ज़रा ऊँची आवाज़ से कुरआन पढ़ने को जी चाहता है। घर का सहन छोटा है, घोड़ा भी बंघा है और एक चारपाई पर बच्चा भी सोया हुआ है। जब ऊँचा

पढते हैं तो घोड़ा बिदकने लगता है, दिल में डर सा महसूस होता है कि कहीं बच्चे को तकलीफ न पहुँचा दे, लात न मार दे, आहिस्ता आहिस्ता क्रुरआन पढ़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर तबियत मचलती है तो ऊँचा पढ़ते हैं, घोड़ा बिदकता है। फिर आहिस्ता पढ़ने लग जाते हैं। बस यही कुछ तकरीबन सारी रात होता रहा। जब उन्होंने सुबह के वक़्त दुआ के लिए हाथ उठाए तो निगाह आसमान पर पड़ी, क्या देखते हैं कि कुछ रोशनियाँ निहायत तेज़ी के साथ उनके सर से दूर आसमान की तरफ जा रही हैं। हैरान हुए कि क्या चीज है? लिहाजा सुबह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के नबी! रात मेरे साथ यह मामला होता रहा। ऊँचा पढ़ता था तो डर महसूस होता था कि बच्चे को तकलीफ़ न पहुँच जाए और आहिस्ता पढ़ता था तो फिर तवियत मचलती थी कि ऊँचा पहुँ। जब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो निगाह आसमान की तरफ उठी, मैंने कुछ रोशनियाँ दूर जाती हुई देखीं। अल्लाह तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशांद फ्रमाया कि यह अल्लाह तआला के फ्रिश्ते थे जो तेरा क़ुरआन सुनने के लिए आसमान से नीचे उतर आए थे। अगर तुम ऊँची आवाज़ से पढ़ते रहते तो आज मदीना के लोग फ़रिश्तों को अपनी आँखों से देख लेते। वह फ़र्श पर क़ुरआन पढ़ते थे तो अर्श से फ़रिश्ते उतर आते थे। (वाकिआत फ़कीर 1/218)

## दौराने तिलावत तीरों की चुभन का एहसास कहाँ?

एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से वापस तश्रीफ ला रहे थे। आप ने एक जगह पड़ाव डाला और इर्शाव फ्रमाया कि दो आदमी रात को पहरा दें ताकि बिक्या लोग आराम की नींद सो सकें। दो सहाबा ने अपने आपको इस ख़िदमत के लिए पेश किया। आपने उनसे फरमाया कि उस पहाड़ की चोटी पर विशे

जाओ और दुश्मन का ख़्याल रखो, ऐसा न हो कि दुश्मन शबे हुन मारे और लोगों को नुकसान हो। वे दोनों सहाबी पहाड़ की चोटी पर चले गए, योड़ी देर तो बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद आपस में म<sub>श्चिता</sub> किया कि अगर दोनों जागते रहे तो मुमकिन है कि आख़िरी पहर है दोनों को नींद आ जाए तो बेहतर यह है कि एक बंदा अभी सो जाए और दूसरा जागता रहे। बाद में दूसरा जाग जाए और पहला <sub>सो</sub> जाए। इस तरह फुर्ज़े मंसबी भी पूरा हो जाएगा और दक्त भी अच्छा गुज़र जाएगा। उन्होंने सोचा कि मैं ख़ामोशी से इधर-उधर देख रहा हूँ। कितना अच्छा हो कि मैं दो रकअत ही पढ़ लूँ। चुनाँचे दो रकअत की नीयत बांधी और सूरः कहफ़ शुरू पढ़ना शुरू कर दी। सूरः कहफ पढ़ने में कुछ ऐसा मज़ा आया कि पढ़ते ही रहे। इसी बीच दुश्मन उधर कहीं आ निकला। उसने देखा की लक्ष्कर तो सोया हुआ है, क्रीब कोई ऐसा तो नहीं जो पहरे में हो। उसने ऊपर पहाड़ की चोटी पर देखा तो एक आदमी खड़ा नज़र आया। उसने दूर ही से एक तीर मारा जो उनके जिस्म पर लगा और ख़ून निकल आया मगर सूरः कहफ् पढ़ते रहे, दूसरा तीर मारा तो ख़ून दूसरी जगह से निकल आया मगर फिर भी क़ुरआन पढ़ते रहे। इस तरह कई तीर उनके जिस्म पर लगे और ख़ून निकलता रहा। ख़ून निकलने का मस्अला उस वक्त तक वाज़ेह नहीं हुआ था। वह क़ुरआन पढ़ते रहे, पढ़ते रहे यहाँ तक कि महसूस हुआ कि जिस्म से इतना ख़ून निकल चुका है, कहीं ऐसा न हो कि कमज़ोरी की बजह से बेहोश होकर गिर जाऊँ। अगर गिर गया तो फिर मेरे भाई को कौन जगाएगा और लक्ष्कर की हिफाज़त कौन करेगा। यह तो ज़िम्मेदारी में कोताही होगी। लिहाज़ा जल्दी से सलाम फेरा और भाई को जगाकर कहने लगे कि दुश्मन तीरों पर तीर मारता रहता तो मैं उनको खाता रहता मगर सूरः कहफ को मुकम्मल किए बग़ैर मैं कभी सलाम न फेरता, मुझे क़ुरआन के पढ़ने में ऐसा मज़ा आ रहा था, सुब्हानअल्लाह। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 3/219)

## चरागाह से दरबारे ख़िलाफ्त तक

सैय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ख़िलाफ़त के ज़माने में एक बार फ़ौज लेकर मक्का मुकर्रमा की पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। दोपहर का वक्त है। चिलचिलाती धूप है। एक जगह खड़े हो गए और नीचे वादी में देखना शुरू कर दिया। फ़ौज सारी खड़ी है। पसीने में शराबोर है, कोई साया नहीं, बचाव की सूरत नहीं, सब परेशान हो गए। किसी ने कहा, अमीरुल मुमिनीन! ख़ैरियत तो है? आप यहाँ खड़े हैं। फरमाया कि मैं नीचे वादी में देख रहा हूँ जहाँ इस्लाम लाने से पहले मैं अपने ऊँटों को चराता था और लड़कपन में मुझे ऊँट चराने का तरीका नहीं आता था। मेरे ऊँट ख़ाली पेट घर जाते तो मेरा वालिद ख़त्ताब मुझे डांटता था, कोसता था। कहता था कि उमर! तू क्या कामयाब ज़िंदगी गुज़ारेगा, तुझे तो ऊँट भी चराने नहीं आते हैं। उस वक्त को याद कर रहा हूँ कि जब उमर को जानवर **चराने** नहीं आते थे। और आज इस वक्त को देख रहा हूँ कि जब इस्लाम और क़ुरआन के सदके अल्लाह तआ़ला ने उमर को अमीरुल मुमिनीन बना दिया है। यह किताब यूँ उठाती है। हम भी अगर इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह तआ़ला हमें भी इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे। (दवाए दिल 65)

## तिलावते क़ुरआन के शैदाई

इमाम आज़म अबूहनीफ़ा रह० के हालाते ज़िंदगी में लिखा है कि आप रमज़ानुल मुबारक में तिरेसठ बार क़ुरआन पाक की तिलावत किया करते थे। एक क़ुरआन पाक दिन में पढ़ते थे और एक रात में पढ़ते थे और तीन क़ुरआन पाक तराबीह, में सुना करते थे। रमज़ानुल मुबारक में तिरेसठ क्षुरआन पाक दिन और रात में और तीन क्रुरआन पाक तराबीह की नमाज़ में, अल्लाहु अकबर। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 1/121)

## सूरः बक्रः की तक्मील में ढाई साल में

हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबूबक़ रिज़यल्लाहु अन्हु ने सूरः बक्रः को ढाई साल में मुकम्मल किया। उनकी मादरी ज़बान अरबी थी। उनको पढ़ने में फिर क्या दिक्क़त थी। हक़ीक़त यह थी कि वह क़ुरआन की आयत पढ़ते थे तो उस पर अमल करते थे। इधर क़ुरआन मुकम्मल होता था और इधर उनका अमल कुरआन के मुताबिक़ हो जाता था। इसलिए हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु के अमल बिल क़ुरआन के बारे में कहा जाता है, کانورقاط عد عدرد الله वह अल्लाह के अह्काम को सुनकर अपनी गर्दन झुका दिया करते थे।

#### पाँच साला हाफ़िज़ क़ुरआन

हारून रशीद के ज़माने में एक पाँच साला बच्चा पेश किया गया। उसके बाप ने बताया कि यह बच्चा क़ुरआन मजीद का हाफ़िज़ है। हारून रशीद खुद भी क़ुरआन पाक का हाफ़िज़ था। उसने कहा मैं बच्चे से क़ुरआन मजीद सुनूंगा। लिहाज़ा बाप ने बेटे से कहा, बेटा! क़ुरआन सुनाओ। वह बच्चा इतना छोटा था कि ज़िद करने लगा कि अब्बू! पहले मेरे साथ वादा करो कि आप मुझे गुड़ लेकर देंगे। उस ज़माने मे गुड़ ही चिविंगम होता था। बेटे के इसरार पर बाप ने वादा किया कि हाँ मैं तुम्हें गुड़ की डली लेकर दूंगा। उसने कहा, अच्छा सुनाता हूँ। हारून रशीद ने पाँच जगहों से उससे क़ुरआन पाक सुना

और उसने पाँचों जगहों से कुरआन पाक सही सही सुना दिया, सुद्धानअल्लाह। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 1/189)

## बदनिगाही की नहूसत से क्रुरआन भूल गए

हज़रत जुनैद बग़दाद रह० का एक मुरीद था। उसने एक ख़ूबसूरत लड़के को देखा। वह कहने लगा, हज़रत यह लड़का ग़ैर-मुस्लिम है। क्या यह भी जहन्तम में जाएगा? उन्होंने फ़रमाया कि लगता है कि तूने इसे बुरी नज़र से देखा है। अब इसका वबाल तुझ पर ज़रूर पड़ेगा। वह हाफ़िज़ क़ुरआन था। इस एक नज़र की वजह से उनका वह मुरीद क़ुरआन मजीद भूल गया।

अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि अब तक जो गुनाह हो चुके हैं वह माफ़ फ़रमा दें और आइंदा गुनाहों से महफ़्ज़़ फ़रमा दें। ऐ मालिक! हम कमज़ोर हैं। हमें अपनी मदद अता फ़रमा दीजिए और हमें नफ़्स और शैतान के मुक़ाबले में कामयाब फ़रमा दीजिए। (ख़ुल्बात ज़लफ़ुक्क़ार 9/128)

# औरत जो क़ुरआनी आयतों से बात करती थी

में समझ गया कि यह रास्ता गुम कर गई है। कैंने بعدل الله فلا مادي لله ﴿ فَالِ اللَّهُ فَلا مادي للْهُ فَا والاعلوا المعران अभ्या जान! कहाँ जाना चाहती हो? कक्ष्ने लगी والاعلوا المعران में समझ गया शहर जाना चाहती है। इसलिए मैंने उसकी सवारी की मुहार पकड़ ली और चलना शुरू कर दिया। दर्मियान में मैंने पूछना चाहा, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है? शौहर है या नहीं? मैंने यह अप्रकात पूछी तो उन्होंने आगे आयत पढ़ी ليس لك به عليم ان السمع जब उन्होंने यह आयत पद्दी तो والبصر والفواد كل اولتك كان عنه مستولا. ﴾ मैं समझ गया कि यह इस बारे में मुझसे कोई बात करना नहीं चाहती। मैंने कुछ अरबी कें अश'आर शुरू कर दिए। फरमाते हैं अगर तुम्हें कुछ ﴿ فَاقْرُوا مَا يُسْرُ مِنَ القُرآنَ ﴾ अगर तुम्हें कुछ पढ़ना ही है तो क़ुरआन पढ़ो। कहने लगे मैं क़ुरआन पढ़ता रहा। जब शहर आ गया तो मैंने पूछा यहाँ कौन है? कहने लगी, والمنال والبنون में समझ गया उनके बच्चे हैं। पूछा उनका नाम क्या زينة الحيرة الننيا. ﴿ है? फ़रमाने लगीं, इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाकु। मैं समझ गया कि इनके तीन बच्चे हैं और ये उनके नाम हैं। जब दरवाज़े पर जाकर आवाज़ लगाई तो तीन ख़ूबसूरत नौजवान जिनके चेहरे पर इतना नूर था, इतनी जाज़्बियत थी कि बंदे की निगाह हटती नहीं थी। हीरे और मोती की तरह चमकते चेहरों वाले वे नौजवान आए। उनके चेहरों पर तक्वे के आसार थे। नेकी के आसार थे। फ्रमाते हैं मैं तो उनके हुस्न व जमाल को देखता ही रह गया। वे आए, अपनी माँ से मिले, वे खुश हुए। अम्मी हम तो परेशान थे। आप कहाँ रह गयी थी। अब जब उन्होंने यह अल्फ़ाज़ ये कहें ﴿وِيطْعَمُونُ الطَّعَامُ ﴿ जब उन्होंने यह तो बच्चों ने फौरन दस्तरख़्यान विछा दिया। खाने के लिए कुछ उनके पास था, निकालकर रख दिया और कहा आप खा लीजिए। मैंने इंकार किया तो कहने लगी, ﴿ المانطحمكم لرجه الله ﴾ मैं समझ गया अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ खिलाना चाहती हैं। मैंने खा लिया।

# क्रुरआनी असरअंगेज़ी पर घरवाले इस्लाम से मुशर्रफ्

हमारे मुल्क पाकिस्तान के सूबा सिंध में एक हिन्दू घराने के इस्लाम लाने का एक अजीब वाकिआ पेश आया। एक जवान का ताल्लुक हिन्दू घराने से था। उसे कैंसर का मर्ज़ हो गया। डाक्टरों ने लाईलाज करार देकर हास्पिटल से घर भेज दिया। उसकी उम्र चालीस बयातिस साल थी। वह घर आकर बड़ा उदास व परेशान रहने लगा। उसे रह रह कर यह ख़्याल आता कि मैं तो बस चंद दिनों के बाद मर जाऊँगा। एक दिन उसकी बीवी उसके पास बैठी थी। वह उसके साथ मुहब्बत भरी बातें कर रहा था। इस दौरान वह कहने लगा, अब तो मैं और आप जुदा हो जाएंगे क्योंकि अब मेरी सेहत बहाल होने का कोई चान्स नहीं है।

बीवी ने कहा, अगर आप मेरे साथ वादा करें कि मैं जो भी कहूँगी आप मेरी बात मानेंगे तो इस शर्त पर मैं आपको एक चीज़ पिलाती हूँ, आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे।

उसने जवाब दिया, जब हास्पिटल में मेरे ईलाज के लिए दवाईयाँ

नहीं तो आपके पास कौन सी चीज़ आ गई? वह कहने लगी, क्या आपको मुझसे मुहब्बत है? उसने कहा, जी हाँ, बहुत मुहब्बत है। बीवी ने कहा, अगर आपको मुझसे वाक़ई मुहब्बत हैं तो फिर वादा करें। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर हम इकठ्ठे लंबी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। बस आप वादा करें कि जो बात मैं कहूँगी आप ज़क़र मानेंगे। उसने कहा मैं तो आपकी बातें वैसे ही मानता हूँ। पहले ज़माने में तो जानवर को रस्सी डालकर पीछे लेकर चलते थे लेकिन आजकल के नौजवान ऐसे सधाए हुए हैं कि वैसे ही पीछे चल रहे होते हैं।

ख़ैर मियाँ ने दादा कर लिया कि आप जो बात भी कहेंगी मैं मानूंगा। उसके बाद उसकी बीवी उसके पास कुर्सी डालकर बैठ गई। उसने अपने पास एक जग में पानी भी रख लिया। वह कुछ पढ़ पढ़ कर उस पर फूंकती रही। जब वह फ़ारिग़ हुई तो उसने मियाँ को उसमें से कुछ पानी दिया। फिर जब भी उसको प्यास महसूस होती तो वह उस जग में से पानी पिला देती।

अल्लाह की शान देखिए कि उसने अभी कुछ दिन ही वह पानी पिया था कि वह अपने आपको सेहतमंद महसूस करने लगा। उसने जाकर लैब्रोट्री टैस्ट कराया तो पता चला कि उसके अंदर का ब्लंड कैंसर ख़त्म हो चुका था। उसको यकीन न आया। जब उसने सारी सूरतेहाल अपनी बीवी को बताई तो उसने कहा कि किसी दूसरी लैब्रोट्री से चैक करवा लें। लिहाज़ा दूसरी लैब्रोट्री में चला गया। वहाँ से भी यही रिपोर्ट मिली कि ब्लंड कैंसर ख़त्म हो चुका है। वह बड़ा हैरान हआ।

जब वह दूसरी रिपोर्ट लेकर घर आया तो बीवी से कहने ल<sup>गा,</sup> मेरी बीमारी तो वाक्ई ख़त्म हो चुकी है। और अब मैं अपने आ<sup>एको</sup> बेहतर महसूस कर रहा हूँ सगर अच सच बताएं कि आख़िर यह मामला क्या है? बीवी ने कहा, पहते तो आप वादा पूरा कर जो मेरे साथ किया था, फिर बताऊँगी। उसने कहा ठीक है, आप मुतालबा करें, आप जो बात भी कहेंगी मैं पूरी करूंगा। वह कहने लगी, "आप किलमा पढ़कर मुसलमान बन जाएं।" जब उसकी बीवी ने यह कहा तो वह हिन्दू जवान हैरान रह गया। वह उसके चेहरे की तरफ देखकर ग़ौर से देखकर बोला, आप क्या कह रही हैं?

बीवी ने कहा, मैं आपकी बीवी हूँ, अब आपको सेहत मिल चुकी है, आपने मुझसे वादा किया हुआ है, लिहाज़ा अब आप अपना वादा निभाएं और कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। उसने कहा, मैं तो यह तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि आप मुझसे यह कहेंगी।

बीवी ने कहा, जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो कह दिया है वह पूरा करें। उसने पूछा, क्या आप मुसलमान हैं? बीवी कहने लगी, हाँ मैं मुसलमान हूँ।

उसने कहा कि तुम्हारा बाप तो इतना पक्का हिंदू है कि वह तो औरों को भी हिन्दू बनाता है। अगर उसे आपके बारे में पता चल गया तो वह आपका गला काट देगा। तुम ऐसे घर की लड़की हो फिर तुम कैसे मुसलमान बन गयीं? बीवी ने कहा, यह लंबी कहानी है, फिर सुनाऊँगी। आप पहले किलमा पढ़ें और मुसलमान हो जाए। मियाँ अब अच्छी तरह काबू में आ चुका था इसलिए उसे किलमा पढ़ना ही पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वह मुसलमान बन गया। उसके बाद उसने बीवी से कहा अब बताओं कि असल में मामला क्या हुआ था? अब उसने उसे यह कहानी सुनाई जो अब मैं सुना रहा हूँ।

बीवी ने कहा कि जब मैं छोटी उम्र में स्कूल में पढ़ती थी उस वक्त मेरी क्लास में एक मुलमान लड़की भी थी। वह मेरी सहेली बन गई। वह हमारे पड़ौस में ही रहती थी। मैं शाम के वक्त उसके घर खेलने के लिए जाती थी। उसकी वालिदा मुसलमान बच्चों को कुरआन मजीद पढ़ाती थीं। मेरी सहेली भी अपनी वालिदा से कुरआन मजीद पढ़ती थी। क्योंकि वह मेरी सहेली थी इसलिए जब वह अपना सबक याद करती तो मैं भी उसके पास बैठ जाती थी। मैं भी ज़हीन थी। उसे भी सबक याद हो जाता और मुझे भी उसका सबक याद हो जाता। जब वह अम्मी को सुनाती तो मैं भी उनसे कहती कि खाला! मैं भी सुनाती हूँ। इस तरह वह मुझसे भी सबक सुन लेती थीं।

जब ख़ाला ने कुछ दिनों में मेरा शौक देखा तो उन्होंने मुझे मश्वरा दिया कि बेटी! तुम रोज़ाना ही तो आती हो, तुम भी इसके साथ साथ रोज़ाना याद करती रहो। क्योंकि मेरी क्लास फैलो थी इसलिए मैंने कहा, जी ठीक है। जब मैंने यह कहा तो ख़ाला कहने लगी, बेटी! यह किसी को न बताना। मैंने कहा, जी मैं किसी को नहीं बताऊँगी। इस तरह मैं दो साल तक उनके घर जाती रही और सबक पढ़ती रही। जिस तरह उनकी बेटी ने नाज़रा क़ुरआन पाक मुकम्मल किया उसी तरह मैंने भी उसके साथ क़ुरआन पाक मुकम्मल कर लिया।

मैंने जब क़ुरआन पाक मुकम्मल पढ़ लिया तो मैंने ख़ाला से कहा, बाक़ी बच्चे तो घर में पढ़ते हैं लेकिन मैं तो घर में नहीं पढ़ सकती। उन्होंने कहा कि क़ुरआन मजीद में अलम-नश्रह एक सूरत है। यह सूरत पढ़कर अगर किसी मरीज़ पर दम कर दें या पानी पर दम करके उसे पिला दें तो उसको सेहत मिल जाती है। यह अमल मुझे किसी बुज़ुर्ग ने बताया था। अब यही अमल मैं आपको बता रही हूँ, इसे याद रखना यह कभी न कभी तेरे काम आएगा। वह मुझे इस किस्म की बातें सनाती रहती थीं।

जब मैं जवान हुई और मेरी शादी होने लगी तो चंद दिन पहले मैं ,उनके पास गई और उनके पास बैठकर बहुत रोई। मैंने कहा, ख़ाला! आपकी बेटी मेरी सहेली थी। उसकी वजह से मैं आपके घर आया करती थी। इसी बहाने से मैंने क़ुरआन पाक भी पढ़ लिया था और आपने मुझे कलिमा भी पढ़ा दिया था। अंदर से तो मैं मुसलमान हो चुकी हूँ लेकिन अब जहाँ मेरी शादी हो रही है, वहाँ तो मैं न अपने ईमान का इज़्हार कर सकती हूँ और न ही मेरे पास क़ुरआन मजीद होगा, वहाँ मेरा क्या बनेगा? ख़ाला ने कहा, बेटी! तुम परेशान न हो। मैं किसी न किसी तरह तुम्हारे साथ जहेज़ में क़ूरआन मजीद भेज दूंगी। मैंने कहा, यह तो बहुत ही अजीब बात है। चुनाँचे ख़ाला ने मेरी वालिदा को पैगाम भिजवाया कि आपकी बेटी मेरी बेटी की सहेली है, मेरी बेटी उसे हिदए के तौर पर जहेज़ में कुछ कपड़े देना चाहती है। अगर इजाज़त हो तो मैं भी कपड़े बनवा दूँ। मेरे माँ-बाप के वहम व गुमान में भी यह बात नहीं आ सकती थी। उन्होंने सोचा कि यह दोनों प्राइमरी से लेकर कालेज तक क्लास फ़ैलो हैं और आपस में मुहब्बत भी रखती हैं। इसलिए उन्होंने इजाज़त दे दी कि ठीक है। आप भी कुछ जोड़े बनवा दें। लिहाज़ा उन्होंने जवाब भेजा कि हम उसको जहेजु में सात जोड़े बनवाकर देंगे।

उस ख़ाला ने मेरे लिए बहुत कीमती जोड़े बनवाए। उन्होंने कपड़ों को बहुत ही ख़ूबसूरत तरीके से गिफ्ट पैक करवाया और उनके बीच में क़ुरआन मजीद भी गिफ्ट पैक करके हमारे घर पहुँचा दिया। और साथ ही यह कि कहा कि हमने इसके कपड़े गिफ्ट पैक किए हैं, आप उसे यहाँ अपने घर न खोलना बल्कि आपकी बेटी अपने नए घर जाकर खोलेगी ताकि उसका ख़ाविन्द भी देखकर ख़ुश हो।

मेरे माँ-बाप को उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी। लिहाजा

उन्होंने कहा कि यह गिफ्ट पैक वाक्ई बहुत ख़ूबसूरत है। बेहतर यही होगा कि दुल्हन उसे अपने घर में जाकर ही खोले। मैं जब आपके घर में आई तो मैंने सबसे पहला काम यह किया कि जिस कमरे में मेरी रिहाइश थी, मैंने कलाम पाक निकालकर कहीं छिपा दिया। जब आप रोज़ाना दफ़्तर चले जाते तो मैं पीछे क़ुरआन पाक खोलकर पढ़ लेती और जब आपके वापस आने का वक्त क़रीब होता तो मैं उसे अच्छी तरह छिपा कर रख देती तािक आप इसको देख न लें। ज़िंदगी के इतने साल मैंने अपना ईमान छिपाए रखा। आख़िर आप बीमार हो गए और दवाईयों ने काम न किया। मेरे दिल में पक्का यक़ीन था कि जहाँ दवाईयाँ काम नहीं आतीं वहाँ अल्लाह का कलाम काम आ जाता है। अल्लाह तआ़ला भी इसी कलाम में फ़रमाते हैं:

#### وشفاء لما في الصدور. ﴾

(यह क़ुरआन मजीद) सीने (दिल) की बीमारियों के लिए शिफा है।

वह कहने लगी, जब आप अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो गए और आपने मुझे कहा अब मैं भरने के क्रीब हूँ तो फिर मैंने आपसे कहा कि वादा करें जो मैं कहूँगी आप उसे पूरा करेंगे तो मैंने आपको कुछ पानी पिलाती हूँ। आपने मेरी बात मान ली और मैं वही सूरत आपको पानी पर दम करके दी और अल्लाह तआला ने आपको शिफा अता फ्रमा दी। मैंने भी क्रिलमा पढ़ा हुआ या और आप भी मुसलमान बन चुके हैं। अल्लाह तआला ने आपको नई ज़िंदगी दी है। अब आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के दीन की ख़िदमत में सर्फ कर दीजिए, अल्लाह अकबर। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 10/106-112)

#### सूरः फ़ातिहा का असर

अमरीका में जब कोई आदभी बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता है

तो कहता है, I am felling natural high. कि मैं क़ुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा हूँ। अमरीका का एक अमीर आदमी था जिसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। इस वजह से उसके सर में दर्द अक्सर रहता था। हमारे एक दोस्त मिस्टर अहमद किसी सरकारी काम के सिलसिले में वहाँ गए और एक मकान में रिहाईश अख़्तिायार कर ली। उस मकान के क़रीब ही वहाँ के मुक़ामी लोगों ने एक मस्जिद बनाई हुई थी। मिस्टर अहमद ने भी वहाँ नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। उस अमीर आदमी से उसकी दोस्ती हो गई, उसका मकान भी क़रीब ही था।

एक दफ्ा मिस्टर अहमद नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घर से निकले तो उस अंग्रेज़ ने पीछे से आवाज़ देकर कहा, मिस्टर अहमद इघर आएं, मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ। मिस्टर अहमद ने कहा, मैं गाना सुनने से नफ़रत करता हूँ और अब मैं नमाज़ के लिए जा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता, उसने इसरार करते हुए, फिर वही बात दोहराई। आख़िर वह कहने लगा, मिस्टर अहमद! मैं आपको वह गाना सुनाना चाहता हूँ, जो आप इस मीनार से रोज़ाना पाँच मर्तबा सुनते हैं।

 अपनी ज़हनी परेशानी बयान की तो उन्होंने मुझे यह गाना दिया है और कहा कि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो किसी तन्हा कमरे में बैठकर पढ़ लिया करो। तुम्हें सुकून मिल जाया करेगा। उसके बाद जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं इसी तरह यहाँ बैठकर यह गाना गा लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है और फिर मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ I am felling natural high. कि मैं क़ुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा हूँ। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 3/224)

एक ईसाई लड़की का इक्रार कि अब असल इंजील कहाँ?

फ़क़ीर ने एक मर्तबा स्वीडन के एक कालेज में इस्लाम के उनवान पर लैक्चर देते हुए कहा कि क़ुरआन दुनिया की वाहिद किताब है जो आज तक असली हालत में मौजूद है। एक ईसाई लड़की ने सवाल किया कि क्या हमारे पास असली किताब नहीं है? फ़क़ीर ने पूछा कि यह बताएं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील किस ज़बान में नाज़िल हुई? कहने लगी, सुरयानी ज़बान में, मैंने पूछा कि आज कि ज़बान में है? कहने लगी, अंग्रेज़ी ज़बान में। फ़क़ीर ने कहा, मालूम हुआ कि जिस ज़बान में नाज़िल हुई थी आज उस ज़बान में इंजील आपके पास मौजूद नहीं है। लड़की कहने लगी हाँ मैं तसलीम करती हूँ कि हमारे पास उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा है। फ़क़ीर ने कहा कि इसकी आप ख़ुदा का कलाम (Words of God) नहीं कह सकते। उसने सारी क्लास के सामने तसलीम किया कि वाक़ई असल इंजील इस वक़्त मौजूद नहीं है।

(वाकिआत फुकीर : 1/238)

## ज़िलकल किताबु ला रैबा फीह

जर्मनी में म्यूनिख़ युनिवर्सिटी का एक मज़हबी शोबा "डिपार्टमेंट आफ़ यियालोजी" के नाम से मशहूर है। वहाँ के प्रोफ़ेसर ने बहुत सारी रक्म रिज़र्व कराई तािक दुनिया के मुख़्तिलफ़ हिस्सों से मुसलमानों की किताब (क़ुरआन मजीद) को इकठ्ठा करके देखें कि इनमें कोई फ़र्क तो नहीं, चुनाँचे पूरी दुनिया के मुख़्तिलफ़ इलाक़ों से कुरआन पाक के चालीस हज़ार नुस्ख़े इकठ्ठे किए गए और उन सब नुस्ख़ों के एक एक हफ़्र् और एक एक नुक्ते को जब मिलाया गया तो कहीं भी फ़र्क न निकला। सुब्हानअल्लाह अल्लाह रख्बुलइज़्ज़त का फ्रमान है:

#### ﴿انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون. ﴾

इस नसीहतनामे को हमने नाज़िल किया और इसकी हिफाज़त भी हमारे ज़िम्में है।

बहरहाल क़ुरआन पाक के जमा होने में कोई आदमी शक नहीं कर सकता। बस यह खुदा का कलाम (Words of God) है।

## पत्तों पर लिखा क़ुरआन पाक भी देखा हमने

फ़कीर को समरकंद जाने का मौका नसीब हुआ तो वहाँ की लायब्रेरी में लोहे की तख़्तियों पर लिखा हुआ क़ुरजान पाक देखा। लाइब्रेरी इंचार्ज औरत ने एक दूसरा नुस्ख़ा दिखाया, कहने लगी, यह एक नादिर चीज़ है। जब फ़कीर ने देखा तो आप यकीन कीजिए कि उसके पत्तों की रगें अभी तक इस तरह साफ़ नज़र आती हैं। फ़कीर ने उनको हाथ लगाकर देखा, वह पेड़ के पत्ते थे मगर उन्हें किताबी शक्ल में बंद किया गया था। यह मालूम नहीं कि कब लिखा था फिर भी यकीनी तौर पर कागज़ की ईजाद से पहले की बात होगी। सुव्हानअल्लाह। आज तक पत्तों पर लिखा हुआ क्रुरआन महफ़ूज़ है। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 3/228)

## माज़ी क़रीब में क़ुरआ़न मजीद का अजीब मौजिज़ा

क़ुरआन मजीद अल्लाह तआला का ऐसा अज़ीमुश-शान कलाम है जिसके मौजिज़े हर दौर में नज़र आते रहे। सन् 1987 ई० की बात है कि इस आजिज़ को अमरीका में कुछ वक्त गुज़ारने का मौक़ा मिला। उस क्क़्त मिस्र के मशहूर कारी अब्दुल बासित जिनकी कैसिटें आप अक्सर सुनते रहते हैं, वह भी वहाँ तश्रीफ़ लाए। कुछ ऐसा सिलसिला बना कि मुख़्तलिफ् महफ़िलों में वह क़ुरआन पाक की तिलावत करते थे और यह आजिज़ कहीं उर्दू में कहीं इंगलिश में जैसा मजमा होता था उसी के हिसाब से कुछ बातें अर्ज कर दिया करता था। इसी अंदाज़ से मुख़्तिलिफ़ जगहों पर प्रोग्राम होते रहे, आपको पता ही कि कारी अब्दुल बासित कितना डूब कर क़ुरआन पढ़ते थे। अल्लाह करीम ने उनको आवाज़ भी ऐसी दी थी कि जो उनकी ज़बान से क़ुरआन पाक सुनता या वह अश-अश कर उठता या। उनको इस आजिज़ से इतनी मुहब्बत थी कि वह मेरा नाम लेकर मुझसे बात नहीं करते थे बल्कि जंब भी बात करनी होती तो यह मुझे ﴿رجل سائح रजलुन सालेह हकर बात करते थे। एक मर्तबा किसी ने उनसे पूछा, कारी साहब! आप इतना मज़े का क़ुरआन मजीद पढ़ते हैं, आपने भी कभी क़ुरआन का मौजिज़ा देखा है? वह कहने लगे, क़ुरआन का मौजिज़ा? मालूम नहीं कि मैंन क़ुरआन के सैकड़ों मौजिज़े आँखों से देखे हैं। मैंने कहा कोई एक तो सुना दीजिए तो यह वाकिआ उन्होंने खुद सुनाया :

कारी साहब फरमाने लगे कि यह उस वक्त की बात है कि जब

जमाल अब्दुन्नासिर मिस्र का सदर था। उसने रशिया का सराकरी दौरा किया। वहाँ पर कम्युनिस्ट हुकूमत थी। उस वक्त कम्युनिज़्म की तुती बोलती थी। दुनिया इस सुर्ख़ इंकलाव से घबराती थी। दुनिया में इसको रीछ समझा जाता था। आज तो इस सुपर पावर को अल्लाह तआला ने जिहाद की बरकत से सफ़र पावर बना दिया है। जमाल अब्दुन्नासिर पास्को पहुँचा, उसने वहाँ जाकर अपने मुल्की कामों के बारे में कुछ मुलाकातें कीं, मुलाकातों के बाद उन्होंने थोड़ा सा वक्त आपसी बातचीत के लिए रखा हुआ था। उस वक्त वे आपस में गप्पे मारने के लिए बैठ गए। जब आपस में गप्पे मारने लगे तो उन कम्युनिस्टों ने कहां, जमाल अब्दुन्नासिर! तुम क्या मुसलमान बने फिरत हो, तुम हमारी सुर्ख किताब को संभालो, जो कम्युनिज़्म की बुनियादी जड़ थी, तुम भी कम्युनिस्ट बन जाओ। हम तुम्हारे मुल्क में टैक्नालोजी का तार्रूफ़ करा देंगे। तुम्हारे मुल्क में साइंसी तरक्क़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और तुम दुनिया के तरक्क़ी थाफ़्ता मुल्कों में शुमार हो जाओगे। इस्लाम को छोड़ो और कम्युनिज़्म अपना लो। जमाल अब्दुन्नासिर ने उन्हें इसका जवाव तो दिया सही मगर दिल को तसल्ली न हुई। इतने में चक्त ख़त्म हो गया और वापस आ गए। मगर दिल में कसक बाकी रह गई कि मुझे इस्लाम की हक्कानियत को और भी ज़्यादा वाज़ेह करना चाहिए था। जितना मुझ पर हक बनता था मैं नहीं कर सका। दो साल बाद जमाल अब्दुन्नासिर को एक बार फिर रूस जाने का मौका मिला। कारी साहब फ्रमाते हैं कि मुझे सदर की तरफ से लेटर मिला कि आपने तैयारी करनी है और मेरे साथ मास्को जाना है। कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि कारी अब्दुलबासित की ज़रूरत तो पड़े सऊदी अरब में, अरब इमारात में, पाकिस्तान में वहाँ मुसलमान बसते हैं। मास्को और रिशया जहाँ खुदा से बेज़ार लोग मौजूद हैं। दीन से बेज़ार लोग मौजूद हैं यहाँ

(खुत्बात जुलफुक्कार ३/२२१-२२४)

कारी अब्दुलबासित की क्या ज़रूरत पड़ गई। ख़ैर तैयारी की और मै सदर के हमराह वहाँ पहुँचा।

वहाँ उन्होंने अपनी मीटिंग मुकम्मल कीं। उसके बाद थोड़ा सा वक्त आपसी बातचीत के लिए रखा हुआ था। फ्रमाने लगे इस मर्तबा जमाल अब्दुन्नासिर ने हिम्मत से काम लिया और उनसे कहा कि यह मेरे साथी हैं जो आपके सामने कुछ पढ़ेंगे, आप सुनिएगा। वे समझ न पाए कि यह क्या पढ़ेगा। वे पूछने लगे कि यह क़ुरआन पढ़ेगा? उन्होंने कहा, अच्छा पढ़िए। फ्रमाने लगे मुझे इशारा मिला और मैंने पढ़ना शुरू किया। सूरः ताहा का वह रुकू पढ़ना शुरू कर दिया जिसे सुनकर किसी दौर में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रिज़यल्लाह अन्हु भी ईमान ले आए थे:

> طَّهُ. مَا انزلنا عليك القرآن للتشقين الانذكره لمن يعشئ م .....اتني انا الله لا الا انا فاعبلني واقع الصلوة لذكري.

फ़रमाते हैं कि मैंने जब दो रुकू तिलावत करके आँख खोली तो क़ुरआन का मौजिज़ा अपनी आँखों से देखा कि सामने बैठे हुए कम्युनिस्टों में से चार पाँच आदमी आँसुओं से रो रहे थे। जमाल अब्दुन्नासिर ने पूछा, जनाब! आप क्यों रो रहे हैं? वे कहने लगे, हम तो कुछ नहीं समझे कि आपके साथी ने क्या पढ़ा है मगर पता नहीं कि इस कलाम में कुछ ऐसी तासीर थी कि हमारे दिल मोम हो गए। आँखों से आँसुओं की झड़ियाँ लग गयीं और हम कुछ बता नहीं सकते कि यह सब कुछ कैसे हुआ। सुब्हानअल्लाह जो क़ुरआन को मानते नहीं, क़ुरआन को जानते नहीं अगर वे भी क़ुरआन सुनते हैं तो अल्लाह तआ़ला उनके दिलों में भी असर पैदा कर दिया करते हैं।

#### दरूद पढ़ने पर मुँह से खुशबू

शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रह० ने फ्ज़ाइल दरूद शरीफ़ में लिखा है कि एक आदमी रात को सोने से पहले रोज़ाना दरूद शरीफ़ पढ़ता था। एक रात ख़्याब में उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया, अपना मुँह मेरे क़रीब करो जिससे तुम मुझ पर दरूद पढ़ते हो, मैं उसका बोसा लेना चाहता हूँ। उसने अपना फ़्ख़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़रीब कर दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चेहरे का बोसा लिया और उसकी आँख खुल गई। जैसे ही आँख खुली पूरा घर मुश्क की ख़ुश्बू से महक रहा था। उसके बाद आठ दिन तक उसके फ़्झार से मुश्क की ख़ुश्बू आती रही। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 10/190)



#### 

'n

﴿فادعوني استجب لكم.﴾

G311

और

आह व ज़ारी

# दुआ और आह व ज़ारी

#### रहमत के उबलते चश्मे

अल्लाह तआला की रहमत का तो यह हाल है कि एक आदमी जो बुतों का पुजारी था वह एक जगह बैठकर या सनम! या सनम! या सनम! की तस्बीह पढ़ रहा था। वह सनम कहते कहते रात को थक गया तो उसे ऊँच आने लगी। जब ऊँच आई तो उसकी ज़बान से या सनम के वजाए या समद! का लफ्ज़ निकल गया जैसे ही उसकी ज़बान से यह लफ्ज़ निकला तो अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने फ़ौरन फ़रमाया:

भेरे बंदे मैं हाज़िर हूँ, मांग क्या मांग रहा है? ﴿لِيكِ بِاعِدِي)

फ़रिश्ते हैरान होकर पूछने लगे, ऐ अल्लाह! यह बुतों का पुजारी और सारी रात बुत के नाम की तस्वीह करता रहा है। अब नींद के गृलबे की वजह से आपका नाम निकल गया है और आपने फ़ौरन मुतवज्जे होकर फ़रमाया कि मेरे बंदे! तू क्या चाहता है, इसमें क्या राज़ है? अल्लाह तआला ने फ़रमाया, मेरे फ़रिश्तो! वह सारी रात बुतों को पुकारता रहा और बुत ने कोई जवाब न दिया, जब उसकी ज़वान से मेरा नाम निकला तो अगर मैं भी जवाब न देता तो मुझ में और बुत में क्या फ़र्क़ रह जाता? जो परवरदिगार इतना मेहरबान हो कि बंदे की ज़बान से नींद की हाल में भी अगर नाम निकल आए तो परवरदिगार उसको भी क़ुबूल फ़रमा ले तो हम होश व हवास में दुआए मांगेगे तो परवरदिगार हमारी दुआओं को क्यों न क़ुबूल फ़रमाएंगे। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें अपनी सच्ची मुहब्बत

अता फ़रमा दे और मौत के वक्त हमारे पास ईमान की नेमत सलामत रहे और क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के साए तले हाज़िर हो जाएं।

(खुत्बात जुलफुक्कार 11/77)

# आह व ज़ारी और शब बेदारी ने बेड़ा डुबो दिया

सलाहुद्दीन अय्यूबी रह० सलीबी जंगों में मसरूफ् थे। दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है। इतिला मिली की दुश्मन का बहरी बेड़ा आ रहा है। इस पर सलाह्दीन को बड़ी फ़िक्र हुई कि मुसलमानों की तादाद पहले ही थोड़ी और ऊपर से दुश्मन का बहरी बेड़ा आ रहा है। तो यह तो मुसलमानों पर मुश्किल का वक्त आ गया। लिहाज़ा वह बैतुलमुक्द्दस पहुँचे और सारी रात रुक् व सज्दे में गुज़ार दी। अल्लाह के हुज़ूर रोने धोने और दुआएं मांगने में गुज़ार दी। सुबह की नमाज़ पढ़कर जब बाहर निकले तो देखते हैं कि एक अल्लाह वाले खड़े हैं जिनका पुरनूर चेहरा बतला रहा था कि अल्लाह पाक ने उन्हें कोई रूहानी ताकृत अता की है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रह० करीब हुए कि मैं उनसे दुआ करवाता हूँ। चुनाँचे सलाम किया। अर्ज़ किया कि हज़रत दुआ फ़रमा दें। दुश्मन का बहरी बेड़ा आ रहा है। उन्होंने सलाहुद्दीन के चेहरे को देखा। वह भी माद्दे से पार को देखना जानते थे। उनको भी अल्लाह पाक ने यसीरत दी हुई थी। पहचान गए फरमाने लगे, सलाहुद्दीन तेरे रात के आँसुओं ने दुश्मन के बहरी बेड़े को डुबो दिया। और वाक्ई तीन दिन के बाद इतिला मिली के दुश्मन का बहरी बेड़ा रास्ते में मुर्क हो चुका है। तो जो इंसान रातों को उठकर मांगता है अल्लाह रब्बुलङ्ज्जत उसके लिए दुनिया का जुगराफ़िया ही बदल कर रख देते हैं। उसके

हाथ उठ जाते हैं, अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त तकदीरों के फ़ैसले कर देते हैं।

यह मामूली बात नहीं होती। यह बहुत बड़ी नेमत होती है। इसलिए हमें इस दिल को बनाने की ज़रूरत है। (दवाए दिल : 28)

#### दुआ से बदलती वह तकदीर देखी

मुल्ला लाहौरी रह० इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलफ़ेसानी रह० के दो बेटे हज़रत मुहम्मद सईद रह० और हज़रत मुहम्मद मासूम रह० के उस्ताद थे। एक मर्तबा मुजद्दिद अलफ़ेसानी रह० को कश्फ़ के ज़रिए पता चला कि मुल्ला ताहिर की पेशानी पर 'मुल्ला ताहिर लाहौरी शक़ी' लिखा हुआ है। हज़रत रह० ने इसका तज़िकरा अपने साहबज़ादों से कर दिया। क्योंकि हज़रत के साहबज़ादे मुल्ला ताहिर के शागिर्द थे इसलिए उन्होंने हज़रत से दरख़्वास्त की कि आप अल्लाह तआ़ला से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तआ़ला शक़ावत को मिटाकर सआदत में बदल दें। चुनाँचे हज़रत ने दुआ फ़रमाई कि ऐ अल्लाह! मुल्ला ताहिर लाहौरी की पेशानी से शक़ी का लफ़्ज़ मिटाकर सईद लफ़्ज़ तहरीर फ़रमा दें। अल्लाह तआ़ला ने हज़रत की दुआ ख़ुबूल फ़रमा ली और मुल्ला ताहिर लाहौरी की पेशानी पर शक़ी के बजाए सईद का लफ़्ज़ लिख दिया गया।

### ख़ुदाया दिल की किश्ती को पलट दे

ज़ुन्नून मिसरी रह० एक मर्तबा किश्ती में सफ्र कर रहे थे। दिरया में एक और किश्ती भी चल रही थी। उसमें नौजवान मर्द, औरतें और लड़िकयाँ सफ्र कर रही थीं। वह लोग कुछ खा पी रहे थे और हंसी मज़ाक में कहक़हे भी लगा रहे थे। लगता यूँ था कि गंदे लोग थे और उन्होंने गंदी महिफ्ल लगाई हुई थी। जब हज़रत रह० की किश्ती के लोगों ने देखा तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उनमें से एक आदमी ने जुन्नून मिस्री रह० के पास आया और अर्ज़ किया, हज़रत देखिए! इनको खुदा का ख़ौफ़ नहीं है। ये दिरा के पानी के अंदर भी इस किस्म की गंदी हरकतें करने के लिए आए हुए हैं। पी पिला रहे हैं और कहक़हे लगा रहे हैं। लिहाज़ा आप बद्दुआ कर दें कि अल्लाह तआला उनकी किश्ती को ग़र्क़ कर दे। आप पहले तो ख़ामोश रहे लेकिन जब लोगों ने बार बार कहा तो आपने उस किश्ती वालों को देखा और हाथ उठाकर यूँ दुआ की ऐ अल्लाह! जैसे आपने इनको दुनिया की ख़ुशियाँ अती की हैं इसी तरह इनको आख़िरत की ख़ुशियाँ भी अता फ़रमा दें। जब उन्होंने दुआ मांगी तो अल्लाह तआला ने उस किश्ती वालों को तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमा दी, अल्लाह अकबर।

#### दुआ का बदला दुआ की सौग़ात से

सैय्यदा आएशा सिद्दीका रिज़यल्लाहु अन्हा का अमल या कि अगर कोई सवाली उनके दरवाज़े पर आता तो अपनी ख़ादिमा के हाथ उसको पैसे भिवजा देतीं और दरवाज़े पर आकर खुद सुनतीं कि वह क्या कहता है। ख़ादिमा को भी इस बात का पता था। उसने एक दिन पूछ लिया कि ऐ उम्मुल मुिमनीन! आपके एक अमल की हमें कुछ समझ नहीं आती कि आपके दर पर जब भी कोई मांगने वाला मांगने के लिए आता है तो आप उसको हमारे हाथ से दिलवाती हैं मगर दर पर पीछे जाकर सुनती हैं कि उसने लेकर क्या कहा? इसकी क्या वजह है? उम्मुल मुिमनीन रिज़यल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि मैं जाकर सुनती हूँ कि वह मुझे क्या दुआ दे रहा है, जो दुआ वह मुझे देता है मैं वही दुआ उस बंदे के लिए देती हूँ ताकि मेरी दुआ उसकी दुआ का बदला बन जाए, अमल का अज्ञ तो मैं अपने परवरिदगार से चाहती हूँ। सुब्हानअल्ताह उनको इस बात का कितना ख़्याल होता था कि मुझे अपने अमल का बदला अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त से चाहिए। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्कार 12/107)

## औरंगज़ेब रह० को तख़्त मिलने की दुआ

अगर हज़रत अक़्दस थानवी रह० जैसे मुहक़्क़ आलिम और फ़क़ीह कोई वाक़िआ लिखते हैं तो वह हमारे लिए सनद होता है। वह अपनी किताब में एक वाक़िआ लिखते हैं कि दाराशिकोह और औरंगज़ेब अलमगीर रह० दोनों भाई थे। उनमें आपस में तख़्त की कशमश थी। उन दोनों में से हर एक ख़्वाहिश थी कि तख़्त व ताज़ मुझे मिले। दाराशिकोह चाहता था कि मेरा हक़ बनता है लिहाज़ा बादशाहत मुझे मिलनी चाहिए जबिक औरंगज़ेव आलमगीर रह० मशाइख़ की सोहबत पा चुके थे। इसलिए वह चाहते थे कि अगर मुझे सलतनत मिल जाए तो मैं बिदअतों का ख़ात्मा करके शरिअत व सुन्नत को ऊपर उठाऊँगा।

दाराशिकोह को किसी ने बताया कि फ़लां जगह पर एक बुज़ुर्ग रहते हैं जिनकी दुआ क़ुबूल होती है, उनसे दुआ करवाएं। जब वह वहाँ गए तो उन बुज़ुर्ग ने खड़े होकर मुसाफ़ा किया और बैठने के लिए अपना मुसल्ला पेश किया। दाराशिकोह ने अदब की वजह रं कहा, नहीं जी, मैं इस क़ाबिल कहाँ कि इस जगह बैठ सकूं। अन्तर उन्होंने बुज़ुर्गों की सोहबत उठाई होती तो समझते कि الادب कि हुक्म का दर्जा अदब से ज़्यादा होता है। उन बुज़ुर्ग ने फिर कहा यहाँ बैठ जाओ। मगर उसने दूसरी बार भी यही कहा, हज़रत! मैं इस क़ाबिल कहाँ। उन्होंने तीसरी बार इसरार किया कि बैठिए। लेकिन कहने लगा, जी नहीं आप ही बैठिए। जब वे बैठ गए

तो दाराशिकोह भी उनके सामने बैठा। उनकी आपस में बातचीत होती रही। फिर जब उठने लगा तो कहा, हज़रत! दुआ फ़रमा दें कि अल्लाह तआ़ला मुझे तख़्त व ताज अता फ़रमा दे। बुशुर्ग फ़रमाने लगे, हमने तो मुसल्ला पेश किया था, आप ख़ुद ही नहीं बैठे तो क्या करें अब वक़्त गुज़र चुका है। उसे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। अब उसने सोचा कि कहीं औरंगज़ेब आलमगीर रह० को पता न चल जाए। लिहाज़ा उसने इस बात को छिपाए रखा।

अल्लाह तआ़ला की शान देखिए कि कुछ अरसे के बाद औरंगज़ेब आलमगीर रह० को भी किसी ने बता दिया कि फुला जगह पर एक अल्लाह के मक्बूल बुज़ुर्ग रहते हैं, आप उनके पास जाएं। औरंगजेब आलमगीर रह० तो वैसे ही अल्लाह वालों के सोहबत पाए और साहिबे निस्बत थे। वह भी वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो उन बुज़ुर्ग ने खड़े होकर उनका इस्तिक़बात किया और कहा, जी आइए तश्रीफ़ लाइए और बैठिए। उन्होंने अदब की वजह से कहा, हज़रत! मैं इस कृबिल कहाँ? उन्होंने फ़रमाया, नहीं, नहीं बैठो । जब दोबारा कहा बैठो तो यह मुसल्ले पर बैठ गए। बातचीत होती रही। जब उठने लगे तो उन्होंने कहा, मेरा दिल चाहता है कि शरिअत व सुन्नत को कायम करने के लिए काम करूं, इसलिए दुआ फ्रमाएं कि अल्लाह तआ़ला मुझे तख़्त व ताज अता फ़रमा दें। वह बुज़ुर्ग फ़रमाने लगें, भई तख़्त तो हम तुझे पहले ही दे चुके हैं। जब उन्होंने तख़्त का नाम लिया तो पहचान गए कि अल्लाह वालों की ज़बान से निकला हुआ एक-एक बोल मायने रखता है इसलिए कहने लगे कि हज़रत तख़्त तो मिल गया और क्या ताज नहीं मिलेगा? फ्रमाया कि ताज का निज़ाम तो आपको वुज़ू करवाने वाले के पास है।

औरंगज़ेब आलमगीर रह० को फ़ौरन याद आया कि हाँ शहज़ादा

होने की वजह से महल में मेरा एक ख़ादिम है, वह वाक़ई नेक आदमी है, मिटा हुआ है और वही मुझे वुज़ू करवाता है। मुझे तो पता ही न था। लिहाज़ा वापस आकर सोच में पड़ गए कि मैं उनसे अपने सर पर ताज कैसे रखवाऊँ। क्योंकि सोहबत पाए हुए थे इसलिए समझ गए कि वे मौक़े कहना तो अदब के ख़िलाफ़ होगा।

वह अमामा तो बांधते ही थे। अगली दफा जब वुजू किया तो अपने दोनों हाथों को जान बूझकर मसरूफ़ कर लिया और उन्हें कहा कि यह अमामा मेरे सर पर रख दीजिए। वह कहने लगे मैं इस काबिल कहाँ कि मेरे हाथ आपके सर तक पहुँचे। वह फरमाने लगे, नहीं, नहीं अमामा रख दीजिए। थोड़ी देर तक उन्होंने इंकार किया लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर रह० ज़िद्द करते रहे। आख़िर में उन्होंने अमामा उठाकर औरंगज़ेब आलमगीर रह० के सर पर रख दिया। और उस बुजुर्ग को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि उसने मेरा राज़ खोल दिया। इस तरह का निज़ाम अल्लाह तआला ने अपने बंदों के सुपुर्द किया होता है। उनको पहचानना मुश्किल होता है। उनका पता भी नहीं चलता। वातिनी फिरासत और बसीरत रखने वाले तो उनको पहचानते हैं हर बंदा नहीं पहचानता। (खुत्बात जुलफ़ुक्कार 5/157)

#### माँ की वद्दुआ का असर आज नहीं तो कल

बुजुर्गों ने लिखा है कि एक मासूम बच्चा रो रहा था। माँ ने इस तरह ग़ुस्से में कहा दिया तो मर जाए। अल्लाह तआला को जलाल आ गया। अल्लाह तआला ने उसकी वद्दुआ को क़ुबूल फ़रमा लिया मगर बच्चे को उस वक़्त मौत न दी। जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो ऐन जवानी के आलम में वह माँ-बाप की आँख की ठंडक बना, माँ-बाप के दिल का सुकून बना जो भी उस बच्चे की जवानी देखता वही हैरान रह जाता। ऐन आलमे शबाब में जब वह फल पक चुका तो अल्लाह तआ़ला ने उसे तोड़ लिया-

मीठा रसीला साफ सुनहरी जवान सा एक सेव धम से फर्शे ज़मीन पर टपक पड़ा

उसको मौत दे दी। अब वही माँ से रही है कि मेरा जवान बेटा बिछड़ गया मगर उसे बताया गया कि तेरी यह वही बद्दुआ है जो तूने बच्चे के लिए मांगी थी मगर हमने फल को उस वक्त न काटा, उसे पकने दिया। जब यह फल पक चुका, अब इसे काटा है कि तेरे दिल को अच्छी तरह दुख हो। अब क्यों रोती है? यह तेरे हाथों की कमाई है। कितनी बार ऐसा होता है कि माँ बद्दुआएं कर देती है। जब अपने सामने देखती है कि बद्दुआ कुबूल हुई तो फिर रोती फिरती है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब हो गई। ऐ बहन! ये सब कुछ इसलिए होता है कि जु अपने मुकाम को जानती नहीं है। तुझे मालूम होना चाहिए कि अगर तू नमाज पढ़ती और अपने बच्चे के लिए दुआ करती तो अल्लाह तआला तेरे बच्चे को नसीब लगा देते। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक़क़ार 1/154)

#### माँ की दुआ हिफाज़त का ज़ामिन

एक बुज़ुर्ग के बारे में आता है कि उनकी वालिदा फ़ौत हो गयीं। चुनाँचे अल्लाह तआला ने उस बुज़ुर्ग को इल्हाम फ़रमाया कि ऐ मेरे प्यारे! अब ज़रा संभल कर रहना जिसकी दुआएं तेरी हिफ़ाज़त करती थीं, वह हस्ती दुनिया से उठ गई है, अल्लाहु अकबर चाक़ई बात ऐसी ही है कि माँ बाप की दुआएं बच्चों के गिर्द पहरा देती हैं।

(खुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 1/155)

#### झुके मेरे सामने और मांगे किसी और से

एक दफा मुर्शिद आलम रह० मस्जिद मे तश्रीफ फ्रमा थे, पता

नहीं कि इस आजिज़ के दिल में क्या बात आई कि अर्ज़ किया कि हजरत आपको घर तश्रीफ़ लाए हुए काफ़ी वक्त हो गया है। आप वूजू ताजा करने के लिए तश्रीफ़ ले जाएं। हज़रत रह० ने मुस्कुराकर देखा और घर तश्रीफ़ ले गए। अगले दिन बैठे हुए थे, पता नहीं क्या बात हुई कि इस आजिज़ ने अर्ज़ किया हज़रत! काफ़ी वक्त हो गया आपने खाना भी नहीं खाया, आप खाना खा लीजिए। हजरत रह० फिर मुस्कुरा पड़े और घर तश्रीफ़ ले गए। तीसरे दिन फिर कोई ऐसी बात हो गई तो हज़रत रह० मुझसे फ़रमाने लगे कि देखो! एक ऐसा वक्त आता है कि बंदे के दिल में किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो अल्लाह तआ़ला उसको मख़्तुक के सामने सवाल भी नहीं करने देते बल्कि मख़्तूक़ के दिल में डाल देते हैं और वे ख़ुद उनको कहते हैं कि आप हमारी इस चीज़ को क़ुबूल फ़्रमा लीजिए। फिर फरमाने लगे कि अल्लाह तआला ने मुझे एक ऐसा वक्त दे दिया है कि अब मुझे मख़्लूक़ के सामने किसी चीज़ को कहने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। सुब्हानअल्लाह! अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त से मांगते मांगते बंदे पर एक ऐसा वक़्त आ जाता है कि अल्लाह तआ़ला उस बंदे को मख़्लूक़ से मांगने का मौक़ा ही नहीं देते। फ़रमाते हैं कि जिसका सर कभी किसी ग़ैर के सामने नहीं झुका मैं अपने उस बंदे का हाथ किसी गैर के सामने कैसे फैलने दूंगा, सुब्हानअल्लाह।

(खुत्बात जुलफुक्कार 7/112)





इस्ट्लास और

रिया (दिखलावा)

## इर्ज़्लास और रिया

# इख़्लास की बरकत से काम अधूरा नहीं रहता

सैय्यदना उमर रिज़यल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक इलाक़े का शहज़ादा था। वह गिरफ़्तार होकर पेश हुआ। हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु चाहते थे कि उस बंदे को क़ल्ल ही करवा दें क्योंकि उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसीबत बनाई हुई थी। चुनाँचे आपने उसे क़ल्ल करने का हुक्म दे दिया। जब क़ल्ल का हुक्म दे दिया तो उसने कहा, जी क्या आप मेरी आख़िरी तमन्ना पूरी कर सकते हैं? आपने पूछा कौन सी? उसने कहा मुझे प्यास लगी हुई है। लिहाज़ा मुझे पानी का प्याला दीजिए। आपने हुक्म दिया कि इसे पानी का प्याला दो। चुनाँचे उसे पानी का प्याला दे दिया गया।

जब उसने पानी का प्याला हाथ में लिया तो कांपना शुरू कर दिया। हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने पूछा, भई! आप कांप क्यों रहे हैं। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है कि इधर मैं पानी पीने लगूंगा और उधर जल्लाद मुझे क़ल्ल कर देगा। इसलिए पिया ही नहीं जा रहा है। हज़रत उमर ने फ़रमाया तू फ़िक्र मत कर जब तक तू यह पानी नहीं पी लेता उस वक़्त तक तुझे क़ल्ल नहीं किया जाएगा। जैसे ही आपने यह कहा तो उसने पानी का प्याला ज़मीन पर गिरा दिया और कहने लगा, जी आप कौल दे चुके हैं कि जब तक मैं पानी का प्याला नहीं पिऊँगा आप मुझे क़ल्ल नहीं करेंगे। लिहाज़ा आप मुझे क़ल्ल नहीं कर सकते। हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया : हाँ! मैंने कौल दिया था। लिहाज़ा अब मैं तुझे क़ल्ल नहीं करता। जैसे ही आपने कहा कि मैं तुझे क़ल्ल नहीं करता तो उस वक़्त वह कहने

लगा, जी आपने तो फ्रमाया कि आप मुझे कला नहीं करेंगे लेकिन मेरी बात सुन लीजिए कि आप मुझे कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। आपने पूछा भई! आप पहले तो मुसलमान नहीं बने, अब बन रहे हैं? उसने जवाब दिया कि पहले आप मेरे कला का हुक्म दे चुके थे अगर मैं उस वक़्त किलमा पढ़ लेता तो लोग कहते कि मौत के ख़ौफ से मुसलमान हुआ है। लिहाज़ा मैं चाहता था कि कोई ऐसा हीला करूं कि मौत का ख़ौफ़ टल जाए। फिर मैं अपनी मर्ज़ी से इस्लाम क़ुबूल करूं और लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह की रज़ा के लिए इस्लाम क़ुबूल किया है। तो मुख़्तिस बंदे का काम अधूरा नहीं रहता बल्कि हमेशा रब्बुलइज़्ज़त उसको पूरा कर देते हैं। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 12/91)

#### हैदरे कर्रार (अली) रज़ियल्लाहु अन्हु का

#### मैदाने कारज़ार में इख़्लास

एक बार सैय्यदना हज़रत अली रिज़यल्लाहु अन्हु जिहाद के दौरान एक काफ़िर के सीने पर चढ़ बैठे। आप चाहते थे कि उसको ख़ंजर से ज़िब्ह कर दूँ। उसने हज़रत अली के चेहरे पर थूक दिया। जैसे उस मरदूद ने थूका आप फ़ौरन पीछे हट गए। वह बड़ा हैरान हुआ कि अब तो उन्हें ज़रूर क़ल्ल कर देना चाहिए था। वह पूछने लगा कि जी आपने मुझे क़ल्ल क्यों नहीं किया? आपने फ़रमाया : मैं तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए मारना चाह रहा था। अब तुमने मेरी तरफ़ जो थूका तो मेरे नफ़्स का ग़ुस्सा भी शामिल हो गया और मैं अपने नफ़्स की ख़ातिर किसी को क़ल्ल नहीं करना चाहता। जब उसने यह सुना तो वह इतना मुतारिसर हुआ कि कहने लगा, अच्छा पहले तो मैं कुफ़ पर मर रहा था। अब आपका इख़्लास मुझे इतना अच्छा लगा कि आप मुझे किलिमा पढ़ाकर मुसलमान भी बना दीजिए। अब ज़ाहिर में यह नज़र आ रहा है कि यह पीछे हट गए तो यह बंदे को नहीं मारेंगे। भगर अल्लाह तआ़ला काम को अधूरा नहीं रहने देते। अल्लाह तआ़ला ने उस बंदे को कलिमे की तौफ़ीक अता फ़रमा दी। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 12/90)

### हज़रत ख़ालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से दामने इख़्लास न छूट सका

सैय्यदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाह अन्हु ने जंगे यरमूक के मौके पर हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रिज़यल्लाहु अन्हु को ख़त भेजा कि आज से आप जो लश्कर के अमीर थे इस ओहदे से उतर गए और जो ख़त लेकर आ रहे हैं यह उस पोस्ट पर आ गए। अगर आप मेरे पास वापस आना चाहते हैं तो मदीना आ जाएं और अगर आम फौजी की तरह लड़ना चाहें तो आप को लड़ने की इजाज़त है। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु वापस न आए बल्कि एक आम फ़ौजी बनकर लड़ना क़ुबूल किया। बाद में किसी ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद से पूछा, हज़रत! पहले तो आप फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ थे और एक ख़त के ज़रिए आप को एक आम फ़ौजी बनकर लड़ना पड़ा। आपके लिए तो यह बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने फ्रमाया, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा क्योंकि जब मैं फ़ौज का अमीर था तो उस वक्त भी मैं उसी मालिक को राज़ी करना चाहता था और मैं एक सिपाहीं बनकर लड़ा तब भी मैं उसी मालिक को (खुत्बात जुलफुक्कार 12/84) राजी कर रहा था।

#### मेरा रब मेरा नाम जानता हो फिर...

हज़रत साद बिन अबि वकास रिज़यल्लाहु अन्हु ने जब मदाइन को फ़तेह किया तो कुछ दिनों के बाद एक आम मुजाहिद उनके पास

आया। उसने कोई चीज़ कपड़े में लपेटी हुई थी। उसने वह चीज निकाली और कहने लगा, ऐ अमीर जैश! मैं आपकी ख़िदमत में यह अमानत देने के लिए आया हूँ। जब हज़रत ने उसको खोला तो मदाइन के बादशाह का ताज था। वह ताज सोने का बना हुआ था और उस पर इतने कीमती हीरे मोती लगे हुए थे कि अगर वह मुजाहिद उसको बेचकर खाता तो उसकी सात नस्लों को कंमाने की ज़रूरत न होती। जो बादशाह इस जंग में कृत्ल हुआ था उसके सर का वह ताज कहीं गिरा था। वह मिट्टी में पड़ा था और उस मुजाहिद को मिल गया। किसी को पता नहीं था कि वह ताज इसके पास है। उसने भी उसको छिपा कर रखा। जब हर चीज़ सैटल हो गई तो उसने लाकर साद बिन अबि वकास को पेश कर दिया। हज़रत उसके इख़्लास पर हैरान हुए कि किसी को इस ताज के बारे में पता भी नहीं था। यह ग़रीब सा बंदा है, यह इसे अपने पास रख भी सकता था। लिहाजा उन्होंने उसके इख़्लास पर हैरानी का इज़्हार किया और उससे पूछा, ऐ मुजाहिद! तेरा नाम क्या है? इस सवाल पर मुजाहिद ने अपना रुख फेरकर उनकी तरफ अपनी पीठ कर दी और कहा कि जिस रब को राज़ी करने के लिए मैंने यह ताज वापस किया है वह रब मेरा नाम जानता है। यह कहकर वह उनके दरबार से चला गया । (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 12/107)

# इख़्लास व एहतियात का अजीब नमूना

अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० के वालिद का नाम मुबारक था। वह एक आदमी के गुलाम थे। उसने उनको अपने बाग की निगरानी पर रखा हुआ था। बाज किताबों में अनार का बाग आया है और बाज़ में आम का बाग। बहरहाल फलों का बाग था। उनको वहाँ काम करते हुए तीन साल गुज़र चुके थे।

एक दिन बाग का मालिक वहाँ आ पहुँचा। उसने उनसे कहा, मई! मुझे फल खिलाओ। वह एक पेड़ से फल लेकर आए। जब उसने काटा और खाया तो खट्टा था। मालिक ने कहा, आप तो खटटा फल ले आए हैं। वह फिर गए और दूसरी जगह से फल उतार कर ले आए। जब काटा तो वह भी खट्टा था। जब तीसरी दफा लाए तो फिर भी खट्टा। मालिक वड़ा नाराज़ हुआ। उसने कहा, तुम्हें बाग की रखवाली करते हुए तीन साल गुज़र चुके हैं लेकिन तुम्हें अब तक यह पता नहीं चला कि किस पेड़ का फल मीठा है और किस पेड़ का फल खट्टा है। जब वह ख़ूब नाराज़ हुआ तो हज़रत मुबारक रह० ने आख़िर कहा, जी आपने मुझे बाग की निगरानी के लिए रखा था, फल खाने के लिए तो नहीं रखा था। मैंने तीन साल में कभी कोई फल नहीं खाया। इसलिए मुझे नहीं पता कि किस पेड़ का फल खट्टा है और किस पेड़ फल का मीठा है। उस मालिक को उनकी यह बात इतनी अच्छी लगी कि उसने उनको आज़ाद कर दिया। फिर उसने अपनी बेटी के साथ उसका निकाह भी कर दिया और उनको उस बाग का मालिक बना दिया। अल्लाह तआ़ला ने उनको बेटा अता फ़रमाया जिसका नाम उन्होंने अब्दुल्लाह रखा और फिर वह अपने वक्त में अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० बना, सुब्हानअल्लाह यह (खुत्बात जुलफुक्कार 12/92) होता है इख्लास ।

## इमाम अबूदाऊद रह० की लिल्लाहियत पर जन्मत का परवाना

इमाम अबू दाऊद रह० एक बड़े मुहिद्दस गुज़रे हैं। एक बार वह एक किश्ती का सफ़र कर रहे थे। उनके सामने एक और किश्ती आ रही थी। उनको सफ़र के दौरान उस वक्त छींक आई। जब सामने से

आने वासी किश्ती बिल्कुल क़रीब थी। जिस बंदे को छींक आए उसे चाहिए कि वह अल्हम्दुलिल्लाह कहे और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज सनने वाले को चाहिए कि वह इसके जवाब में 'यरह-मुकल्लाह' कहे। उसके बाद छींकने वाला आदमी उसके जवाब में यहदिकुमुल्लाह कहे। चुनाँचे उन्होंने छींक आने पर 'अलहम्दुलिल्लाह' कहा। साथ वाली किश्ती में से एक आदमी ने उनकी ज़बान से 'अलुहम्दुलिल्लाह' सुना तो उसने जवाब में 'यरह-मुकल्लाह' कहा लेकिन हज़रत अबू दाऊद रह० ने जवाब देना था तो किश्ती दूर जा चुकी थी। और वहाँ तक आवाज नहीं पहुँच सकती थी। जब हज़रत किनारे पर पहुँचे तो वहाँ र्जाकर उन्होंने एक और किश्ती किराए पर ली और एक दिरहम उसको दिया और किश्ती से वापस आए और वापस आकर उस बंदे को जिसने 'थरह-मुकल्लाह' कहा था उसे जवाब में 'यहदि कुमुल्लाह' कहा और वापस आ गए। रात को जब सोए तो ख़्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, अबूदाऊद रह० को मुवारकबादी दे दो कि उसने एक दिरहम के बदले में अल्लाह तआला की जन्नत ख़रीद ली, अल्लाह अकबर। मुहद्दिसीन अल्लाह की रज़ा के लिए यूँ इख़्लास के साथ अमल करते थे। इस वजह से आज उनका फैज़ जारी है। आज दुनिया उनकी किताबें पढ़ रही है और अपनी ज़िंदगी को शरिअत के ् मुताबिक गुज़ार रही है। और वह हज़रात अपनी क़ब्रों के अंदर इसका अज़ व सवाब पा रहे हैं। इख़्लास वाले बंदे की मेहनत छोटी और उसे उजरत मोटी मिलती है। वह काम थोड़ा करता है और अल्लाह तआला की तरफ से अज बड़ा पा लेता है।

(खुत्बात जुलफ़ुक्कार 12/106)

## इख़्लास ने रिज़्क के दरवाज़े खोल दिए

इच्ने अकील रह० अपना वाकिआ लिखते हैं कि मैं बहुत ही

ज़्यादा ग्रीब आदमी था। एक बार मैंने तथाफ़ करते हुए एक हार देखा जो बड़ा कीमती था। मैंने वह हार उठा लिया। मेरा नफ़्स चाहता था कि मैं उसे छिपा लूँ लेकिन मेरा दिल कहता था, हरिंज़ नहीं, यह चोरी है बल्कि दयानतदारी का तक़ाज़ा यह है कि जिसका हार है उसे मैं वापस कर दूँ। चुनौंचे मैंने मुताफ़ में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि अगर किसी का हार गुम हुआ है तो आकर मुझसे ले ले। कहते हैं कि एक नाबीना आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि यह हार मेरा है और मेरे थैले में से गिरा है। मेरे नफ़्स ने मुझे और भी मलामत की कि हार तो था भी नाबीना का, इसका किसी को क्या पता चलना था। छिपाने का अच्छा मौका था मगर मैंने वह हार उसे दे दिया। नाबीना ने दुआ दी और चला गया।

कहते कि मैं भी दुआएं मांगता या कि ऐ अल्लाह! मेरे लिए कोई रिज़्क का बंदोबस्त कर दे। अल्लाह तआला की शान कि मैं वहाँ से "हल्ला" आ गया। यह एक बस्ती का नाम है। वहाँ की एक मिलाद में गया तो पता चला कि कुछ दिन पहले इमाम साहब फ़ौत हो गए थे। लोगों ने मुझे कहा कि नमाज़ पढ़ा दो। जब मैंने नमाज़ पढ़ाई तो उन्हें मेरा नमाज़ पढ़ाना अच्छा लगा। वे कहने लगे, तुम यहाँ इमाम क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा, बहुत अच्छा। मैं वहाँ इमाम क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा, बहुत अच्छा। मैं वहाँ इमामत के फ़राईज़ अंजाम देने शुरू कर दिए। योड़े दिनों के बाद पता चला कि जो इमाम साहब पहले फ़ौत हुए थे उनकी एक जवान साल बेटी है। वह दसीयत कर गए कि किसी नेक बंदे से इसका निकाह कर देना। मुक़्तदी लोगों झे मुझसे कहा, जी अगर आप चाहें तो हम इस यतीम बच्ची का आएसे निकाह कर देते हैं। मैंने कहा, जी बहुत अच्छा। चुनौंचे उन्होंने उसके साथ मेरा निकाह कर दिया।

शादी के कुछ अरसे के बाद मैंने अपनी बीवी को देखा कि उसके उले में वही हार या जो मैंने तवाफ के दौरान एक नाबीना आदमी को लौटाया था। उसे देखकर मैं हैरान रह<sup>्</sup>गया। मैंने पूछा यह हार किसका है? उसने कहा, यह मेरे अब्बू ने मुझे दिया था। मैंने पुछा आपके अब्बू कौन धे? उसने कहा, वह आलिम थे, इस मस्जिद में इमाम थे और नाबीना थे। तब मुझे पता चला कि उसके अब्बू वही थे जिनको मैंने वह हार वापस किया था। मैंने उसको बताया कि यह हार तो मैंने उनको उठाकर दिया था। वह कहने लगी कि आपकी भी दुआ कुबूल हो गई और मेरे अब्बू की भी दुआ कुबूल हो गई। मैंने कहा, वह कैसे? उसने कहा आप की दुआ तो इस तरह क़ुबूल हुई कि अल्लाह तआ़ला ने आपको घर भी दिया, घरवाली भी दी और रिज़्क भी दिया और मेरे अब्बू की दुआ इस तरह क़ुबूल हुई कि जब वह हार लेकर वापस आए तो वह दुआ मांगते थे कि ऐ अल्लाह! एक अमीन शख़्स ने मेरा हार मुझे लौटाया है। ऐ अल्लाह! ऐसा ही शख़्स मेरी बेटी के लिए ख़ाविन्द के तौर पर अता फरमा दे। अल्लाह तआला ने मेरे बाप की दुआ भी क़ुबूल कर ली और आपको मेरा ख़ाविन्द बना दिया। मुख़्लिस बंदे का काम अल्लाह तआला कभी रुकने नहीं देते, अटकने नहीं देते बल्फि किश्ती हमेशा किनारे लगा दिया करते हैं। (खुत्वात जुलफुक्कार 12/93)

### हज़रत मौलाना मुहम्मद याक्रूब रह० का मारना भी अल्लाह के लिए

हज़रत मौलाना मुहम्मद याकूब नानौतवी रह० हमारे बड़ों में से थे। एक बार वह किसी बच्चे को किसी ग़लती पर सज़ा देने लगे। उसे दो चार थप्पड़ लगाए। जब थप्पड़ लगे और उसे दर्द हुआ तो रोकर कहने लगा, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दें। हज़रत रह० ने फ्रमाया, ओ ख़ुदा के बदे! मैं तुझे अल्लाह के लिए ही मा रहा हूँ। तो मालूम हुआ कि उनका ग़ुस्से के वक्त भी किसी को मारना अल्लाह के लिए हुआ करता था। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 6/30)

#### हज़रत मदनी रह० का इख़्लास भरा अमल

हज़रत लाहौरी रह० एक वाकिआ सुनाया करते थे कि हज़रत मदनी रह० हज के सफ़र से वापसी पर ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उनके क़रीब ही एक हिन्दू जैन्टलमैन भी बैठा हुआ था। दौराने सफ़र उसको बैतुलख़ला जाने की ज़रूरत पेश आई। उसने जाकर देखा तो बैतुलख़ला बहुत गंदा था। वह जल्दी वापस आ गया। किसी ने पूछा आप गए थे और जल्दी वापस आ गए। उसने कहा, लोग गंद मचा देते हैं, बैतुलख़ला में सफ़ाई ही नहीं करते। मुझे ज़रूरत तो थी लेकिन बैतुलख़ला इतना गंदा था कि मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सका।

यह बात करके वह हिन्दू बैठ गया। थोड़ी देर बाद शेखुल हदीस, शैख़े तरीकृत उठे और और ट्रेन के बैतुलख़ला में त्रशिफ़ ले गए और सारे बैतुलख़ला को साफ़ कर दिया। जब साफ़ करने के बाद वापस आकर बैठे तो कहने लगे कि मैं बैतुलख़ला इस्तेमाल करने के लिए गया तो अभी तो बड़ा साफ़ था। यह इसलिए कहा कि वह इस्तेमाल कर ले। जब वह हिन्दू दोबारा गया तो उसने उसको बड़ा साफ़ पाया। उसने उसे इस्तेमाल किया और वापस आकर कहने लगा जी वाक़ई किसी ने साफ़ कर दिया।

लोगों को ताज्जुब हुआ कि आख़िर इसको किसने साफ किया। वहाँ एक आलिम और भी बैठे हुए थे उनका नाम ख़्वाजा निज़ामुद्दीन था। उन्होंने हज़रत मदनी रह० के बारे में ग़ायबाना कुछ बातें सुनी हुई थी और वह उनकी मुख़ालिफ़त किया करते थे। उन्होंने जब कुछ खोद कुरेद की तो पता चला कि हज़रत मदनी रह० ने बैतुलख़ला साफ किया है। यह देखकर उस ख़द्दर पोश फ़कीर के सामने ख़्वाजा

निज़ामुद्दीन ने अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा जी मुझे माफ् कर दें। मैंने उम्र भर आपकी ग़ीबत की है, मुझे आपकी अज़मतों का पता नहीं था। आज पता चला है कि आप कितने अज़ीम इंसान हैं कि हिन्दू की ख़ातिर आपने ऐसा काम किया है। हज़रत मदनी रह० ने फरमाया कि मैंने तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया है। लोग हैरान होकर पूछने वह कैसे? तो फ़रमाया कि एक बार नबी सल्लल्लाह् अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में एक यहूदी आया। उसको भूख लगी हुई थी। नबी सल्लल्लाह् अलैहि वसल्लम ने उसको खाना दिया तो उसने खाना ज्यादा खा लिया। रात को नबी सल्लल्लाह् अलैहि वसल्लम ने उसको सोने के लिए बिस्तर दिया। पेट नरम होने की वजह से क़ुदरतन उसकी ऐसी कैफ़ियत हुई कि उसी बिस्तर में उसका पाख़ाना निकल गया। वह सुबह इसी हालत में उठकर वहाँ से चल दिया। जब वह कुछ दूर पहुँचा तो उसे याद आया कि जल्दी में अपना कुछ सामान वहाँ भूल गया है। चुनाँचे वह समान लेने के लिए वापस आया तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम अपने हाथों से उस बिस्तर को धो रहे थे। यह मंज़र देखकर उसकी आँखों में से आँसू निकल आए और उसने कहा, आप को अल्लाह ने आपको वह ख़ल्क अता किए हैं जो ख़ल्क दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकते। लिहाज़ा आप मुझे कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। तो हज़रत मदनी रह० ने फ़रमाया कि मेरे . आकृा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान की ख़ातिर यह अमल किया था और मैंने भी अपने आका की सुन्नत पर अमल किया है। (खुत्बात जुलफ़ुक्कार 12/85) तो ये मुख्लिस लोग थे।

# हज़रत अब्दुल मालिक सिदीकी रह० का इख़्लास

जब रिया दिल से निकलती है तो फिर "मैं" की धन्जियाँ उड़

जाया करती हैं और इंसान के अंदर आजिज़ी भर जाया करती है। फिर वह लोगों की कढ़वी कसैली दातें भी सब्र के साथ सुन लेता है। हज़रत ख़्वाजा अब्दुल मलिक सिद्दीकी रह० पर अल्लाह तआला ने दीन के ख़ज़ाने तो खोले ही थे आख़िरी उम्र में उन पर दुनिया के दरवाज़े भी खोल दिए थे। चुनौंचे उनको ख़ूब सहूलतें हासिल थीं। इसकी वजह से उनके वक़्त के कुछ उलमा कभी कभी इधर उधर की बातें कर देते थे। वे कहते थे कि जी इतनी बड़ी मस्जिद बना दी, यह पैसा आ गया वह पैसा आ गया। अल्लाह की शान देखी कि मस्जिद कोई बनाता है और मरोड़ किसी और के दिल में उठता है। हज़रत सिद्दीकी रह० ख़ामोश रहते थे।

एक बार एक शहर से हज़रत के मुरीद उनसे मिलने के लिए आए। उस शहर में एक बड़े आलिम थे। वह उनसे मिले और पूछा, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, जी मैं हज़रत सिद्दीकी रह० को मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा उनको मेरा पैग़ाम दे देना कि दुनिया और आख़िरत दो सौकने हैं, जब आदमी एक से निकाह करता है तो दूसरी रूठ जाया करती है। असल में उन्होंने चोट की थी कि अब आप पर फ़्तूहात के दरवाज़े खुल गए हैं लिहाज़ा आप अपने दीन की ख़ैर मनाएं।

जब यह साहब हज़रत सिद्दीकी रह० के हाँ आए और उनसे मिले तो हज़रत ने उनके हालचाल के साथ ख़ुदरतन यह भी पूछ लिया कि आपके शहर के वह बड़े आ़िलम किस हाल में मिले थे? उसने कहा ठीक हैं। फिर उनसे पूछा आपकी उनसे मुलाकात कब हुई थी? उन्होंने कहा, जी आते हुए मुलाकात हुई थी। हज़रत ने पूछा, भई! उन्होंने कोई बात कही थी? जी हाँ ये अल्लाह वाले जो असीसुल कुलूब (दिलों के जासूस) होते हैं। जब यह पूछा तो वह साहब ख़ामोश हो गए। अब हज़रत सिद्दीकी रह० को अंदाज़ा हो गया कि कीई बात है। चुनाँचे हज़रत ने फ़रमाया, जो बात उन्होंने तुम्हें कही यी वही बात जूँ की तूँ मुझे कहो। अब वह फंस गया। बहरहाल उसने ना चाहते हुए बताया कि हज़रत! जब मैं उनसे मिला और बताया कि आपको मिलने जा रहा हूँ तो बड़े मुस्कुराए और कहने लगे कि मेरा पैगाम दे देना कि दुनिया और आख़िर दो सौकने हैं, जब बंदा एक से निकाह करता है तो दूसरी रूठ जाया करती है। यह बात सुनकर हज़रत सिद्दीकी रह० ने सर झुका लिया और आंखों से आँसू गिरना शुरू हो गए। इतने आँसू गिरे कि आपका दामन आँसुओं से तर हो गया।

अब वह आदमी परेशान हुआ कि मैंने कौन सी बात कर दी कि हज़रत इतने गमज़दा हुए। जब हज़रत काफ़ी देर रोते रहे तो फिर उसने पूछा, हज़रत अगर मुझसे कोई ग़लती हुई हो तो आप मुझे माफ़ फरमा दें। आपने फरमाया, नहीं नहीं आपसे कोई ग़लती नहीं हुई। उसने कहा, फिर हज़रत आप इतना क्यों रोए? उन्होंने फरमाया कि मैं शुक्र की वजह से रो रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको हमारे सीधे रहने की फिक्र मौजूद है और वे हमें नसीहतें करते रहते हैं। अब बताइए कि हज़रत उसको जवाब में क्या कह सकते थे। लेकिन अपनी आला ज़रफ़ी की वजह से ख़ामोश रहे। हम होते तो क्या कहते? हम कहते कि बड़े आए बात करने वाले। यह नहीं देखते वह नहीं देखते मगर नहीं अल्लाह वालों की बात ही और होती है। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 12/87)

# मिलना-जुलना, खाना-पीना सभी हो अल्लाह के लिए

शेखुल हदीस हज़रत ज़करिया रह० ने एक वाकिआ लिखा है कि एक बुज़ुर्ग दरियाए जमना के किनारे रहते थे। उनके पास एक आदमी आया और कहने लगा, जी दरिया के दूसरे किनारे मेरा एक काम है लेकिन दिरया के अंदर तूफ़ान बहुत है जिसकी वजह से किश्ती के ज़िरए जाना मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? उन्होंने फ़रमाया, जाओ और दिरया के किनारे खड़े होकर कह दो कि तुझे उस शख़्त की तरफ़ से पैग़ाम है जिसने कभी अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं की और न कभी खाना खाया कि तुम मुझे रास्ता दे दो। अब वह बंदा तो यह सुनकर चला गया और जाकर दिरया को वही पैग़ाम दिया। दिरया की तुग़यानी कम हो गई और उस शख़्त ने आराम से दिरया पार कर लिया।

इधर बीवी साहिबा ने भी शौहर की बात सुन ली थी और माशाअल्लाह सात बच्चे भी थे, वह बड़ी तिलमिलाई कि यह अजीब है मुझे रुसवा कर रहा है। वह बुज़ुर्ग जब अपने घर में आए तो वह आगे गुस्से में भरी बैठी थी। कहने लगी कि यह तू खा खा कर मोटा हो रहा है इसको तो तू जान और तेरा खुदा लेकिन यह बता कि तूने जो मेरे साथ कभी मुलाकात नहीं की तो यह सात बच्चे कहाँ से हो गए। इस पर उन्होंने उसको वज़ाहत के साथ बात समझाई कि देख मैंने जब कभी खाना खाया हमेशा इस नीयत से खाया कि अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के महबूब ने फ़रमा दिया कि तेरी जान का तुझ पर हक् है। इसलिए अपनी जान का हक अदा करने के लिए खाना खाया, नपुस की लज़्ज़त की वजह से कभी नहीं खाया। इसी तरह अगरचे मैं सात बच्चों का बाप हूँ मगर बीवी से मुलाकात करते हुए मेरे दिल में हमेशा यह नीयत होती थी कि शरिअत ने मुझ पर बीवी के हुक्कूक आएद किए हैं। लिहाज़ा मैं अपनी बीवी का हक अदा कर रहा हूँ। मेरा मक्सद सिर्फ़ नफ़्स की लज़्ज़त और अपनी ख़्वाहिश को पूरा करना नहीं होता था अगरचे मैंने इतनी बार उसका हक अदा किया मगर यह ऐसे ही था जैसे मैंने अपने लिए किया ही नहीं।

### अल्लाह के लिए निन्नानवें मटके तोड़े मगर...

एक बादशाह के सौ भटके शराब के जा रहे थे। एक अल्लाह वाले को पता चला तो उनको गुस्सा आ गया। चुनौँचे उन्होंने मटके तोड़ना शुरू कर दिए। उन्होंने निन्नानवें मटके तोड़कर एक छोड दिया। जब बादशाह को पता चला तो उसने उन्हें गिरफ़्तार करवा लिया। उसने पूछा, तुमने मटके क्यों तोड़े? वह कहने लगे, जब मुझे फ्ता चला कि इन मटकों में शराब है तो मेरी ग़ैरत ने गवारा न किया कि तुम मुसलमान हो और शराब पीते हो। इसलिए मैंने इन मटकों को तोड़ दिया उसने कहा, अच्छा निन्नानवें मटकों में तो गैरत काम आई लेकिन सौवें मटके में ग़ैरत क्यों न काम आई? फ़रमाने लगे, निन्नानवें तक मैं तोड़ता चला गया। जब निन्नानवें का मटका तोड़ रहा था तो मेरे दिल में ख़ुशी की एक लहर पैदा हुई कि देखो मैंने कितना बड़ा काम कर लिया। फिर मैंने सोचा कि अब तो काम अल्लाह के लिए या और अगर अब अगला मटका ताडूँगा तो वह अपने नपुस की वजह से तोडूँगा इसिलए सौवाँ छोड़ दिया। जब बादशाह ने यह सुना तो उनको सज़ा देने के बजाए वैसे ही आज़ाद (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 12/92) कर दिया, अल्लाह् अकबर।

#### शिद्दते भूख में भी तर्के इख़्लास गवारा नहीं

अहमद बलगरामी रह० एक दिन वुज़ू कर रहे थे। वुज़ू करने के बाद जब उठे तो नकाहत और कमज़ोरी की वजह से नीचे गिर गए। जो शागिर्द वुज़ू करवा रहा था उसने पूछा, हज़रत! क्या हुआ? उनकी ज़बान से निकल गया, मैं तीन दिन से फ़ाके से हूँ, उस कमज़ोरी की वजह से चक्कर आया और मैं गिर गया। वह शागिर्द उनको छोड़कर खाना लेने चला गया। खाना लाकर उसने अर्ज़ किया, हज़रत खाना

ा<sub>वा</sub> लीजिए। हज़रत ने फ़रमाया, मैं यह खाना नहीं खाऊँगा। उसने पछा क्यों? फ़रमाया इसलिए कि जब मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं तीन दिनों से फाके से हूँ और तुम चले गए तो मेरे दिल में यह ख़्याल आया कि मुमकिन है कि तुम खाने की कोई चीज़ लेकर आओगे। यह जो तमा मख़्जुक के साथ इसको इशराफे नफ्स कहते हैं। यह भी अल्लाह के गैर के साथ तमा है। मैं इसको भी पसंद नहीं करता और अपनी उम्मीदें सिर्फ़ अल्लाह के साथ रखता हूँ। चुनाँचे उन्होंने खाना खाने से इंकार कर दिया। मगर वह शागिर्द भी इतना होनहार या कि जब हजरत ने इंकार कर दिया तो कहने लगा, हजरत! अच्छा आप खाना नहीं खाते तो मैं खाना ले जाता हूँ। वह खाना लेकर चला गया। वह पाँच दस मिनट नज़र से ओझल रहा और उसके बाद फिर वह वापस आ गया और अर्ज करने लगा, हजरत! अब तो आपके दिल से तमा ख़त्म हो गई है। अब दोबारा खाना ले आया हूँ, आप कुबुल फुरमा लें। अब हजुरत ने वह खाना कुबूल फुरमा लिया। पता चला कि हमारे मशाइख़ हर काम अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की रज़ा के लिए किया करते थे और अल्लाह तआ़ला बंदे की नीयत के मुताबिक (खुत्बात जुलफुक्कार 12/95) मामला फरमा देते हैं।

# इख़्लास वालों की कुद्र व मंज़िलत बारगाहे अक्दस में

पुराने ज़माने में एक तूजून नामी हाकिम गुज़रा है। वह दीनदार मिज़ाज का आदमी था। उस वक़्त के हाकिम दुनियादार होने के बावजूद दीनदार भी हुआ करते थे। उसने एक बार एक बच्चे को लावारिस पड़ा देखा तो वह समझ गया कि इसकी माँ ने इसको जना है और इसे यहाँ छोड़ दिया है। चुनाँचे उसने बच्चे को उठाया और उसने बच्चे का नाम अहमद रखा। लेकिन वक़्त के साथ साथ वह अहमद यतीम के नाम से मश्रहूर हो गया। अब उसने अहमद यतीम को बेटों की सी मुहब्बत दी। उसकी अच्छी तर्बियत की और फिर उसको अपना ख़ास मुसाहिव बना दिया। अहमद यतीम बड़ा दयानतदार, नेकोकार और परहेज़गार नौजवान था।

कुछ अरसे के बाद तूलून की वफ़ात होने लगी तो उसने अपने बेटे अबुल जैश को अपना नायब बनाया और पूरी सलतनत उसके हवाले कर दी और यह वसीयत की कि बेटा! यह (अहमद) तेरा भाई है। मैंने इसकी परवरिश की है। तुम भी सारी उम्र इसका ख़्याल रखना। उसके बाद वह फ़ौत हो गया। चुनाँचे अबुल जैश ने कंट्रोल संभाला तो उसने भी अहमद यतीम के साथ अच्छा ताल्तुक रखा। एक बार अबुल जैश को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। उसने अहमद यतीम को बुलाया और कहा यह चाबी लें और फलां रास्ते से आप मेरे कमरे में चले जाएं और यह चीज उठा लाएं। उसने दिन में वह रास्ता खोला और कमरे में चला गया। वह जैसे ही उस कमरे में दाख़िल हुआ तो उसने देखा कि अबुलजैश की एक ख़ूबसूरत बांदी जो बड़ी ख़ूबसूरत थी और अबुलजैश उसके साथ बड़ी मुहब्बत करता था। वह उस व़क़्त वह उस कमरे में किसी ख़ादिम के साथ ज़िना कर रही थी। उस बांदी को उम्मीद ही न थी कि दिन के वक्त भी मर्द कमरे में वापस आ सकता है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और यह मामला देखा तो वह मर्द भाग गया और औरत अहमद यतीम को अपने चक्कर में फंसाने लगी और उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि तुम भी मेरे साथ वही करो जो वह कर रहा था। लेकिन उसके दिल में नेकी थी लिहाज़ा कहने लगा, हर्गिज़ नहीं।

﴿قَالَ مِعَادُ اللَّهُ اللهِ رَبِّي أَحِسَنُ مَلُواي. (عِرسَفَ: ٢٣)﴾

सुब्हानअल्लाह! नेक लोगों का यही दस्तूर रहा है। चुनौंचे अहमद यतीम उस बदकार औरत के चंगुल से निकल गए और वह चीज़ उठाकर उस कमरे से वापस आ गए। अब उस बांदी के दिल में यह बात खटक गई कि अगर यह जाकर मेरी शिकायत लगाएगा तो मुझे कृत्ल कर दिया जाएगा लेकिन उन्होंने उसका पर्दा रखा और आकृर वह चीज़ अबुल जैश को दे दी और बात गोल कर दी।

अबुलजैश ने उन्हीं दिनों में एक निकाह कर लिया और दूसरा निकाह करने की वजह से पहली बीवी के पास वक्त गुज़ारने मेम ज़रा कमी आने लगी। क्योंिक वह दिल में सोचती थी कि इसका कोई न कोई असर तो होना है। इसलिए उसके दिल में यह बात खटक गई कि अहमद यतीम ने मेरे ख़ाविंद को सब कुछ बता दिया है जिसकी वजह से मेरे ख़ाविंद की तवज्जोह मुझसे हट गई है।

औरत के दिल में जब हसद आ जाए तो फिर वह क्या क्या मक्कारियाँ कर गुज़रती है। लिहाज़ा उसने सोचा कि मैं किसी तरह अहमद यतीम को रास्ते से हटाऊँ। एक दिन अबुलजेश उससे मिलने आया। जब उसने देखा कि मेरा मियाँ बड़ी मुहब्बत की नज़र से मुझे देख रहा है और प्यार दे रहा है तो वह उस दक्त रोने लग गई। उसने कहा, तुम क्यों रो रही हो? यह कहने लगी, मैं क्या बताऊँ। एक दिन अहमद यतीम हमारे कमरे में आया था। उसने मेरे साथ बदकारी की कोशिश की और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आपको उसके चंगुल से बचाया था। जब अबुलजेश ने यह सुना तो उसे याद आया कि हाँ मैंने एक मर्तबा दिन के वक्त अहमद यतीम को चाबी देकर भेजा था। उसने मेरे हरम के साथ ख़्यानत करने की कोशिश की होगी। यह सोचकर उसकी आँखों में ख़ून उतर आया। उसने उसी वक्त नीयत कर ली कि मैं अहमद यतीम को कृत्ल करवा देता हैं।

जब वह दरबार में आया तो उसने अपने ख़ास आदमी को बुलाया और उसे कहा कि मैं एक बर्तन देकर आपकी तरफ मेजूंगा और वह आपको मेरा यह पैग़ाम देगा कि इस बर्तन को कस्तूरी से भर दो। आपको यह काम करना है कि वह बर्तन जो बंदा लेकर आएगा, आप उसको कृत्ल करके उसका सर उस बर्तन में डालकर मेरे पास ले आना। फिर उसने अहमद यतीम को बुलवाया और उससे बार्ते शुरू कर दीं। जब उसका गुस्सा ठंडा न हुआ तो उसने अहमद यतीम को वह बर्तन दे दिया और कहने लगा, आप फुलां आदमी के पास जाएं और उससे कहें कि वह इसको कस्तूरी से भर लाए। अहमद यतीम को तो कुछ पता नहीं था। यह बर्तन लेकर कुछ आगे गया तो रास्ते में उसी आदमी से मुलाकात हो गई जिसने बांदी के साथ ज़िना किया था। उसने अहमद यतीम से वह बर्तन ले लिया कि यह काम मैं कर देता हूँ। लिहाज़ा वह आदमी उस ख़ास आदमी के पास गया तो उसने उसे फ़ौरन कृत्ल करवा दिया और उसका सर बर्तन में डालकर अबुलजैश के पास भिजवा दिया। जब अबुलजैश ने अहमद यतीम को ज़िंदा हालत में देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो कुछ और प्लानिंग की थी। यह क्या हुआ। अहमद यतीम बड़े हैरान थे कि बर्तन में कस्तूरी की बजाए उसी ख़ादिम का सर था।

उस वक्त अबुलजैश ने कहा कि मैंने तो तुम्हें मरवाने के लिए यह काम किया था। अब अहमद यतीम को वाज़ेह हुआ कि उस, बांदी के कहने पर अबुलजैश ने मेरे ख़िलाफ यह सब कुछ किया है। लिहाज़ा अब अहमद यतीम ने पूरी कहानी सुनाई कि जनाब! मैंने आपकी बीवी की पर्दापोशी की थी मगर उस बदकार औरत ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए आपको मेरे ख़िलाफ कर दिया और कुदरतन वही बंदा मरा जो उसका ज़्यादा चाहने वाला था। जब अबुलजैश को यह पता चला तो उसने बांदी को गिरफ्तार करवा लिया। जब उसने पूछा तो उसने अपने गुनाह का इक्रार कर लिया। अबुल जैश ने उस बांदी को भी करल करवा दिया। अबुलजैश की नज़र में अहमद यतीम की कृद्ध व मंज़िलत और बढ़ गई और उसने वसीयत की कि मेरे बाद उनको बादशाह बनाया जाए, अल्लाहु अकबर। देखिए जिसके अंदर इख़्लास या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बचा लिया और बदकार और ख़ाईन बंदे अपने अंजाम को पहुँच गए। लिहाज़ा यह दस्तूर ज़हन में रख लें कि मुख़्लिस बंदा जब भी किसी काम के लिए कदम उठाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा उस बंदे को कामयाब फ्रमा देते हैं।
(ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 12/96)

# तीरों की बौछार में रहा फिर भी गुमनाम रहा

मुस्लिमा बिन अब्दुल मालिक एक हाकिम था। एक बार उसने फ़ौज चढ़ाई तो दुश्मन ने किले के अंदर छिपकर पनाह ले ली। मुसलमानों ने उस किले का घराव कर लिया। वह घराव कई दिन तक रहा। वे लोग इतनी अड़ रहे थे कि कोई रास्ता पैदा नहीं हो रहा था। दुश्मनों में से एक आदमी ऐसा था जो दीवार पर चढ़कर नबीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख़ाना अल्फ़ाज़ कहा करता था। मुसलमान चाहते थे कि हम जल्दी फ्तेड कर लें लेकिन जब वे क़रीब जाते तो दुश्मन तीरों की ऐसी बारिश बरसाता कि ये पीछे हट जाते।

अल्लाह तआला की शान देखें कि एक दिन एक मुसलमान नौजवान फौज के साथ आगे गया और तीरों की परवाह किए बग़ैर आगे बढ़ता रहा। तीर उसके जिस्म में चुपते रहे। वह सिफ अपना सर बचाता रहा। आख़िर तीरों की बारिश में से गुज़रकर दीवार के साथ जाकर बैठ गया। अब वह ऐसी जगह बैठा दा कि जहाँ तीर मारने वालों के तीर उस तक नहीं पहुँच सकते थे। दहाँ से उसने दीवार तोड़ने शुरू कर दी। उसको देखकर कुछ और नौजवान भी आगे चले गए और उन सबने मिलकर आख़िर उस दीवार में नक्ष लगा दी। जब उसमें चंद मुसलमान नौजवान अंदर दाख़िल हो गए तो अल्लाह तआला ने वह किला फतेह करवा दिया। अब उस नौजवान की बहादुरी पर पूरा लक्ष्कर हैरान था कि इस नौजवान ने तीरों की बारिश में अपनी जान की परवाह नहीं की। यह तीरों पर तीर खाता रहा और आख़िर इतने बड़े कारनामे का सबब बना। हर आदमी जानना चाहता था कि यह साहिबे नक्ष्म कीन है?

जब फ़तेह हो गई तो एक मौके पर सब लोग इकठ्ठा थे। उस वक्त अमीरे लश्कर ने खड़े होकर कहा मैं साहिबे नकब को अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि वह मेरे कहने पर खड़ा हो जाए ताकि मैं जानूं कि वह कौन है। जब उसने यह कहा, तो एक नौजवान खड़ा हो गया। उसने अपना चेहरा छिपाया हुआ था। वह कहने लगा, अमीरुल मुमिनीन! मैं भी आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि आपने मुझे खड़ा तो कर लिया। आप मेरा नाम हर्गिज़ न पूछिए। चुनाँचे अमीर लश्कर उसके इस अमल से इतना खुश हुआ था कि वह दुआ मांगा करता था, ऐ अल्लाह क्यामत के दिन मेरा हशर भी उस साहिबे नकब के साथ फरमा दीजिए, सुब्हानअल्लाह। वह इतना मुख़्लिस बंदा था उसने इतना बड़ा काम कर दिया और वह यह भी नहीं चाहता कि मेरा नाम भी लोगों को मालूम हो। (खुत्बात जुलफ़ुक्कार 12/108)

# मेरा नाम ज़ाहिर न होने पाए

चौथी सदी हिजरी में एक बुज़ुर्ग अबू उम्र मुजाहिद रह० गुज़रे हैं। उनके वक्त में हाकिम ने लोगों के फायदे की ख़ातिर एक फलाही काम करवाना था लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता था जबकि उनके पास उतनी रकम नहीं थी। उसने अबू उम्र मुजाहिद रह० से अर्ज़ किया, हज़रत! मैं चाहता हूँ कि मैं सदका जारिया का काम कर लेकिन मेरे पास ख़ज़ाने में इतना पैसा नहीं कि मैं यह काम कर सकूँ। हज़रत ने उसको दो लाख दीनार दे दिए। वह यह रक्म लेकर

बहुत खुश हुआ।

अगले दिन उसने लोगों को बुलाया और उनको तर्ग़ीब दी कि जो रकम बचती है वह भी आप लोग दे दें। और बात करते वक्त उसने लोगों को बता दिया कि अबू उमर मुजाहिद रह० ने भी मुझे दो लाख दीनार अता किए हैं। जैसे ही उसने यह कहा कि तो अबू उमर भजाहिद रह० खड़े हो गए और कहने लगे, अमीर साहब! मुझसे एक ु गुलती हो गई है कि मैंने यह रकम आपको तो दे दी मगर मैं अपनी वालिदा से उसकी इजाज़त नहीं ले सका और मैं समझता हूँ कि अगर मैं उनसे इजाज़त ले लूँ तो यह ज़्यादा बेहतर होगा। लिहाज़ा आप मेरी रकम वापस कर दीजिए। अब जब उसने इतने लोगों में अपनी रकम वापस मांगी तो लोग पहले तारीफ़ें कर रहे थे अब उन सब ने उसे ब्री नज़र से देखा और कहा कि यह कैसा बंदा है। अमीर वक्त को भी वह रकम वापस करनी पड़ी। जब अमीर वक्त ने रकम वापस कर दी और उन्होंने ले ली। सब लोग चले गए तो रात के अंधेरे में वह ही रक्म (दो लाख दीनार) लेकर दोबारा आए और अमीर से कहने लगे कि आपने तो मुझे ज़िब्ह ही करना चाहा मगर अल्लाह तआला ने मुझे बचा लिया। मैंने अपनी वालिदा का बहाना बनाया या हालाँकि यह रक्म मेरी ही मिल्कियत में थी। अब मैं आपको दोबारा अल्लाह के नाम पर देता हूँ आप मेरा नाम किसी के सामने न (खुत्बात जुलफुक्कार 12/109) लीजिएगा ।

#### रिया से मिट जाते हैं अज्र व सवाब

एक मर्तबा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रह० ने "मूरः ताहा" की तिलावत की। रात को ख़्वाब में देखा कि एक क़ुरआन मचीद है जिसके ऊपर सुनहरी हरुफ़ में लिखा हुआ है। उन्होंने ख़्वाब में "सूरः ताहा" पढ़ी। वह बड़े ख़ुश हुए कि अल्लाह तआला के हाँ मेरे आमाल नामे में "सूरः ताहा" की तिलावत का अज लिख दिया गया है।

जब शौक से देख रहे थे तो एक सफ़्हे पर देखा कि बीच में कुछ आयतों की जगह ख़ाली है। वह ख़्याब में ही बड़े हैरान हुए कि यह जगह ख़ाली क्यों है? सोचते रहे, सोचते रहे। आख़िर अल्लाह तआला ने मदद फ़रमाई और ख़्वाब में ही ख़्याल आया कि हाँ जब मैं तिलावत कर रहा था तो उस वक्त इन आयात की तिलावत करते वक्त एक वाकिफ़ आदमी मेरे क़रीब से गुज़रा था और मेरे दिल में यह ख़्याल आया था कि यह बंदा मेरी तिलावत सुनकर खुश होगा। बस दिल में इतने से ख़्याल पैदा होने पर अल्लाह तआला ने उन आयात के अज से महरूम फ़रमा दिया कि दिल में यह ख़्याल क्यों पैदा हुआ कि यह बंदा तिलावत सुनकर ख़ुश होगा।

(खुत्बात जुलफ़ुक्कार 12/170)





कृद्ध व मंज़िलत और

हीसला अफ्जाई

# कुद्र व मंज़िलत और **होसला** अफ़ज़ाई

#### हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ की कृद्रदानी

एक मर्तबा हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा से लौट कर मदीना की तरफ आ रहे थे। रास्ते में रात आ गई। पड़ाव डाला। आप खुले मैदान में सोए हुए थे। अचानक आफ्की आँख खुली तो देखा कि आसमान पर चौदहवीं का चाँद नूर बरसा रहा था। जब हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने आसमान के चाँद की देखा तो उन्हें बेइख़िलायार मदीने का चाँद याद आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़्याल आते ही उठ बैठे। उस वक्त तन्हाई थी। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान से नूर बरस रहा था। कुबूलियत दुआ का मौका महसूस हो रहा था। उस वक्त हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के सामने अपने दिल का राज खोला और अपने दिल की तमन्ना यूँ बयान की:

﴿اللهم ارْزُفْنِي شَهَادَةً فِي سَيِلِكَ وَاجْعَلْ قَبْرِي فِي مَلَيْ مَلِدِ حَبِيلِكَ.﴾

ऐ अल्लाह! मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फ्रामाइए और मेरी कुब्र महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में बना दीजिए।

अब हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अ़न्हु ने तो इतना ही मांगा था कि उनको शहादत तो किसी जगहं भी मिल सकती थी चाहे पहाड़ की चोटी पर मिज़ती, चाहे किसी मैदान में मिलती मगर अल्लाह तआंला कददान हैं, अल्लाह तआला ने उनकी तमन्ना को पूरा किया मगर किस अंदाज़ में किया कि हज़रत उमर रिज़यल्लाह अन्ह बादुज़ू हैं, मुसल्लए नबयी पर खड़े हैं, क़ुरआन पाक की तिलायत कर रहे हैं। इस क़ुर्ब व एहसान की कैफ़ियत में अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु को शहादत अता फ़रमा दी। वह ज़ड़म उसी बक़्त लगा था। मुसल्लए नबवी पर शहादत का मर्तबा अता फ़रमा देना अल्लाह की तरफ़ से क़द्रदानी नहीं तो और क्या है। उन्होंने तो सिर्फ़ शहादत मांगी थी मगर उनकी उम्मीद से बढ़कर उनके साथ ख़ैर का मामला किया गया।

उन्होंने दूसरी दुआ यह मांगी थी: ऐ अल्लाह! मेरी कुद्र अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में बना देना। अगर कुद्र जन्नतुल बकी में बन जाती तो तब भी दुआ पूरी हो जाती मगर अल्लाह तआला कृद्रदान हैं। अल्लाह तआला ने उनकी कुद्र के लिए कहाँ जगह अता फ्रमाई। अल्लाह तआला ने उन्हें रियाज़ुलजन्नत में और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कृदमों में दफ्न होने की जगह अता फ्रमा दी। अल्लाह रखुलङ्ज्जत की तरफ से उनकी यह कृद्रदानी थी।

## दरबारे फ़ारूकी में हज़रत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम

हज़रत ज़ैद कें बेटे उसामा थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर कितनी मेहरबानी फ़रमाई कि उनके बेटे को अमीरे लक्ष्कर बनाकर मेजा हालाँकि सहाबा किराम में बड़े बड़े अकाबिर मौजूद थे। लेकिन यह छोटी उम्र में अमीर बनकर जा रहे थे। जल्लाह की आन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में झंडा एकड़ाया। और उन्हें लक्ष्कर का अमीर बनाया।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना या। कुछ संहाबा किराम

को बैतुलमाल से कुछ हिंदया मिला करता था। एक मर्तबा उस हिंदए के ताय्युन की ज़रूरत पेश आई तो उसामा बिन ज़ैद और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़यल्लाहु अन्हुम के नाम सामने आए। अब्दुल्लाह रिज़यल्लाहु अन्हु ने नबी. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ख़िदमत की। वह इमामुल मुहिद्देसीन थे और इल्म में बड़ा मुक़ाम रखते थे। सहाबा किराम में उनका मुक़ाम था। लोग उनके पास हदीस की रिवायत के लिए आते थे। हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने उनका माहाना थोड़ा तय किया और हज़रत उसामा बिन ज़ैद का माहाना ज़्यादा मुक़र्रर कर दिया। वह बड़े हैरान हुए। उन्होंने आकर अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान! आपने उसामा बिन ज़ैद का माहाना ज़्यादा मुक़र्रर किया और मेरा कम तय फ़रमा दिया। इस पर हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने अजीब जवाब दिया:

बेटा! मैंने यह काम इसलिए किया कि तेरी निस्बत उसामा और तेरे बाप की निस्बत उसामा का बाप अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के महबूब सल्लालाह अतैहि वसल्लम को ज़्यादा महबूब थे।

यह तो उनका अपना कौल है मगर बताने का मक्सद यह है कि क्योंकि उनके वालिद ने अपना बेटा बना लिया था और उनको कुर्ब की निस्बत मिल गई थी। इसलिए हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने उस निस्बत का लिहाज़ रखा और उन्होंने अपने बेटे की बनिस्बत उनका माहाना ज़्यादा तय फ़रमा दिया। यह अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से कृद्रदानी है। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 12/34)

# बारगाहे इलाही में सलमान फारसी रज़ियल्लाहु

#### अन्हु की हौसला अफ़ज़ाई

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं। वह

ईरान में रहते थे। आतिशप्रस्त थे। उनके वालिद का एक ही काम था कि वह हर वक्त आग जलाए रखर थे। वह आग को बुझने नहीं देते थे। उन बेचारों का खुदा कहीं बुझ न जाए। लिहाज़ा उसको लकड़ियाँ देनी पड़ती हैं। उसने हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़यल्लाहु अन्हु से कहा कि बेटा! आपका भी एक ही काम है कि आग जलती रहना चाहिए। यह अच्छे भले बड़ी उम्र के हो गए मगर उनको बाहरी दुनिया का पता ही नहीं था।

एक मर्तबा उनका वालिद बीमार हो गया। उसने उनको भेजा कि ज़मीनों पर जाओ वहाँ से पैसे लेकर आने हैं लेकिन याद रखना सीधा जाना और सीधा आना। वक्त ज़ाए न करना। उन्होंने पहले कमी बाहर निकलकर नहीं देखा था। अब उनको बाहर निकलने का मौका मिला। लिहाज़ा जब बाहर निकलकर जा रहे थे तो एक राहिब (ईसाईयों का आलिम) उनको मिल गया। उन्होंने उस राहिब से रास्ता पूछा। उनकी आपस में बातचीत होने लगी। राहिब ने उनसे पूछा कि क्या करते हो? उन्होंने बता दिया। इस तरह बातचीत से उनको राहिब के साथ ताल्लुक हो गया। उसने कहा कि यहाँ क्रीब हीएक वर्च है। मैं वहीं पर होता हूँ। तुझे जब मौका मिले मेरे पास से होकर जाया करो। चुनाँचे वह जब भी उधर आते जाते वह उसको मिलकर जाते।

राहिब ने उनके सामने ईसाईयत की तालीमात पेश कीं। उस वक्त ईसाई मज़हब सच्चा मज़हब था। उनके दिल में ख़्याल आया कि यह मज़हब बिल्कुल ठीक है लिहाज़ा मैं यह मज़हब इिल्कियार कहंगा। यह उससे पूछने लगे कि क्या मैं तालीम हासिल कर सकता हूँ? उसने कहा कि हाँ मगर हमारे बड़े आलिम फ़लां शहर में रहते हैं अगर आपने इल्म हासिल करना है तो उनके पास चले जाएं। उन्होंने कहा कि मैं उनके पास कैसे जाऊँगा? राहिब ने कहा कि वहाँ

अहले दिल के तड़पा देने वाले वाकिआत काफिले जाते हैं जब अगला काफिला जाएगा तो मैं आपको उस

काफिले वालों के साथ भेज दूंगा। वह कहने लगे कि ठीक है। बस मुझे इत्तिला दे देना। मैं घर से आजाऊँगा क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो अब्बू मुक्रे आग जलाने पर ही रखेंगे और उसकी वजह से मेरी

जिंदगी भी नहीं संवरेगी। लिहाजा बेहतर यही है कि मैं वहाँ जाकर इल्म हासिल कर लूँ। जब एक काफिला जाने लगा तो उस राहिब ने उनको इतिला दी

और यह काफिले के साथ वहाँ चले गए। जिसके पास गए वह बड़ी उम्र का आलिम था। उन्होंने उस आलिम से तकरीबन एक साल तक पढ़ा और उसके बाद वह फ़ौत हो गए। हज़रत सलमान फ़ारसी

रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े परेशान हुए कि मैं इनसे पढ़ने आया था और यह फौत हो गए हैं। फिर वह उनसे भी बड़े आलिम के पास गए। वह भी बूढ़े हो चुके थे। उनके पास कुछ अरसा पढ़ा ही था कि वह भी बीमार हो गए।

लिहाजा उन्हें फिर परेशानी हुई। इसी परेशानी के आलम में उनसे पूछा कि अब क्या करूं? उन्होंने फ़रमाया कि कोई बात नहीं, आप मेरे बाद फ़लां से इल्म हासिल कर लेना। चुनाँचे जब वह आलिम फौत हुए तो वह तीसरे के पास चले गए। अल्लाह की शान देखिए कि तीसरा भी बूढ़ा था। वह भी बीमार हो गया। अब तो हज़रत सलमान फारसी रोने लगे कि पता नहीं यह क्या मामला है कि मैं जिधर भी जाता हूँ उधर उस्ताद में जुदाई का दाग़ दे जाते हैं। उसने कझ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक पक्की बात बताता हूँ। अब तुझे किसी उस्ताद के पास जाने की ज़रूरत ही

नहीं। उन्होंने पूछा, वह कैसे? उसने कहा कि अब वह वक्त आ गया है जिसमें नबी आख़िरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्रीफ़ लाना है। मैं निशानियाँ बता देता हैं। लिहाजा आए क्रोकिश करके

उस इलाके में चले जाएं जहाँ उन्होंने आना है। वहाँ जाकर उनसे तालीम हासिल करना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुए। चुनौंचे उसने उन्हें वह निशानियाँ बता दीं और एक कृष्फिले वालों के साथ मदीना की तरफ रवाना भी कर दिया। उस ज़माने में मदीना को यसरिब कहा जाता है।

काफ़िले वालों ने बीच में बदअहदी की कि यह बच्चा है और इसका कोई वली वारिस नहीं हैं। उन्होंने उन्हें मदीना जाकर एक ग़्लाम की हैसियत से बेच दिया और उन्हें एक यहूदी ने ख़रीद लिया। उनका वहाँ कोई वाकिफ न था। अलबता उन्होंने जब यह इलाका देखा और निशानियों को देखा जो उनके उस्ताद ने उन्हें बताई थीं तो उनको तसल्ली हो गई कि यह वही इलाका है जहाँ नबी आख्रिरुजुमां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्रीफ़ लाना है। चुनाँचे दिल में फैसला कर लिया कि अब मैं यहीं रहूँगा। उस यहूदी का एक खजूरों का बाग् शा। वह सारा दिन उसमें काम करते रहते थे। एक बार खजूर के पेड़ पर चढ़कर खज़र उतार रहे थे कि उस यहूदी का एक दोस्त उसे मिलने आया। वह उस यहूदी के साथ मिलकर बातें करने लगा। बातों ही बातों में कहने लगा कि मक्का से एक आदमी यहाँ आए हैं और वह नबुव्वत का दावा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये अल्फ़ाज़ सुने तो उन्होंने शौक में ऊपर से नीचे छलांग लगा दी क्योंकि वह पहले ही ऐसी ख़बर के मुन्तज़िर थे। माशाअल्लाह बच्चों का काम ऐसा ही होता है। आकर उस यहूदी से पूछने लगे कि जी! वह कौन से नबी तश्रीफ़ लाए हैं? यहूदी ने जब यह सुना तो उसने उन्हें ज़ोर से एक थप्पड़ लगाया और कहा, जा तू अपना काम कर। उनको छलांग लगाने से पाँव में तकलीफ हो रही थी। साथ ही यप्पड़ की तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ी। फिर जाकर ख़ामोशी से काम करने लगे। फ़िर अब इस सोच में पड़ गए कि अव मैं क्या करूं। आख़िर उनके दिल में यह बात आई कि मुझे हफ्ते में एक दिन षुट्टी होती है। में उस दिन जाकर बस्ती वालों से पूछूंगा कि कौन आए हैं। लिहाज़ा वह छुट्टी के दिन बस्ती में पहुँचे और पूछते पूछते वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में पहुँच गए और ज़ियारत करके अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाई।

उनको उस्ताद ने नबी आख़िरुज़्जमां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो निशानियाँ बतायीं थीं। एक निशानी तो यह कि वह हदिया कुबूल कर लेंगे और दूसरी यह कि वह सदके का माल कुबूल नहीं फ़्रमाएंगे। चुनाँचे उन्होंने कुछ हदिया लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में पेश किए और अर्ज किया कि यह सदका के पैसे हैं आप कुबूल फ़्रमा लीजिए। अल्लाह के महबूब ने इर्शाद फ्रमाया, नहीं हम सदका नहीं लेते। एक निशानी पूरी हो गई। फिर किसी दूसरे मौके पर अर्ज किया, जी! यह हदिया कुबूल फ्रमा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह हदिया कुबूल फ्रमा लिया।

इस तरह दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। माशाअल्लाह अब उनके दिल को तसल्ली हो गई। और किलमा पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में शामिल हो गए। इस्लाम कुबूल करने के बाद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में कैफियत बयान की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ्रमाया कि तुम आते रहा करो। शुरू में उन्होंने ईमान को छिपाया। वह छुट्टी के दिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में आ जाते और दिन गुज़ार कर चले जाते।

कुछ अरसे बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत ने इतना जोश मारा कि कहने लगे कि अब तो मुझ से जुदा नहीं रहा जा सकता। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशांद फरमाया कि तुम उस यहूदी से जाकर तय कर लो। उन्होंने जाकर उसे कहा जी आप मुझे आज़ाद कर दें। उसके बदलें आप जो रकम कहें वह अदा कर दूंगा जो काम कहेंगे वह कहुंगा।

वह यहूदी बड़ा तेज था। उसने कहा कि मैं दो शतों पर आपको आज़ाद करता हूँ। एक शर्त तो यह है कि खजूरों के तीन सौ पेड़ लगाओ। जब वे फल देना शुरू कर दें, तब पहली शर्त पूरी हो जाएगी। उसका ख़्याल था कि अगर आज पेड़ लगाएं तो फल लगने में कई साल लग जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि तुम तीन औकिया सोना मुझे देना। उसका ख़्याल था कि इतने सोने में तो पचास गुलाम आ जाते हैं, यह कहाँ से इतना दे सकेगा।

उन्होंने उसकी ये शर्ते कुबूल फ़्रमा लीं और आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्रिदमत में भी बता दिया। वह अभी इधर बैठे थे कि एक आदमी ने सोने की एक डली नबी अतैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िद्मत में हदिए के तौर पर पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह सोना उनको दे दिया और फरमाया! सलमान! अल्लाह तआ़ला ने तेरा काम आसान कर दिया। जाओ और उसे यह दे दो। अब यह ले गए और उस यहूदी को जाकर वह सोना दे दिया। सोने की वह डली देखने में तो छोटा सा लगती था लेकिन जब उसका वज़न किया तो बिल्कुल पूरा निकला। वह बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि शायद तराज़ू में कोई ख़राबी हो। उसने तराज़ू ठीक किया और फिर तोला। फिर वह वज़न पूरा निकला। इस तरह उसने कई बार किया और हर बार वजन बराबर निकला। आख़िर वह हैरान होकर कहने लगा चलो ठीक है, अब खजूरों का बाग लगाओ। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में अर्ज़ किया। आपने इर्शाद फुरमाया कि तुम ज़मीन तैयार करो और हमारा इंतिज़ार

करना। हम आकर तुर्महारे साथ खजूर लगवाएंगे। अल्लाह तआला की शान देखिए कि अल्लाह के महबूब ने आकर उनके साथ खजूरें लगवायीं और उन खजूरों ने उसी साल फल उठाया, अल्लाहु अकबर। जब दोनों शर्ते पूरी हो गयीं तो उसे आज़ाद करना पड़ा।

आज़ाद होकर वह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िदमत में आ गए और अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के नबी! मैं हाज़िर हूँ, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने इर्शाद फ़रमाया, अब तुम अस्हाबे सुफ़्फ़ में शामिल हो जाओ। जो ग़रीब लोग मक्का मुकर्रमा, हब्शा और दूसरी जगहों से हिजरत करके आए हुए थे उनके लिए एक चबूतरा सा बना हुआ था, उस पर वे रहते थे। उन्हें अस्हाबे सुफ़्फ़ा (चबूतरे वाले) कहा जाता था। आपने इर्शाद फ़रमाया कि तुम भी इन्हों में शामिल हो जाओ। लिहाज़ा वह भी अस्हाबे सुफ़्फ़ा में शामिल हो गए और उनके मानीटर बन गए।

अब देखना यह है कि अल्लाह तआ़ला ने उनके साथ क्या कुद्रदानी का मामला फ्रमाया।

अपना घर किस लिए छोड़ा था? अल्लाह तआला के लिए अपने रिश्तेदारों को किस लिए छोड़ा था? अल्लाह तआला के लिए। जिसने अपना घर बार और अपने रिश्तेदार अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़े थे अल्लाह तआला ने उनकी इतनी कृद्रदानी फ्रामाई कि एक वक्त ऐसा आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशिंद फ्रामाया ﴿السلمان عالمان المنافية सलमान तो हमारे अहले बैत में से है।

अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान रिज़यल्लाहु अन्हु को अपने अहले बैत में शामिल फ़रमा लिया, अल्लाहु अकबर। रिश्तेदासें को छोड़ा तो अल्लाह तआला ने उनकी मिस्बत किन के साथ कर दी? अहले बैत के साथ।(खुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 12/35-41)

# हज़रत सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों के कंगन

अगर कोई आदमी नेक नीयती के साथ अल्लाह के लिए दुनियां की कोई कुर्बानी देगा तो अल्लाह तआला उसको इसका बदला दुनिया में भी देंगे और आख़िरत में भी देंगे। हदीस पाक से इसकी दलील मिलती है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत के सफ्र में थे उस बक्त आपके पीछे एक काफिर आ गया जिसका नाम सुराका था। जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो आपकी दुआ से उसके पाँव जुमीन में घंस गए। फिर नबी सल्लल्लाह अलैहि वस्सलम ने दुआ फ्रमाई और उसके पाँव को ज़मीन ने छोड़ दिया। जब वह जाने लगा तो डर था कि कहीं वह जाकर फिर न बता दे। उस वक्त उसने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए। चुनाँचे नबी अलैहिस्सलाम ने उसे कलिमा पढ़ा दिया लेकिन इससे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी कि सुराका! मैं दख रहा हूँ कि अल्लाह तआ़ला ने तो तेरे हायों या तेरे बाज़ुओं में किसरा के कंगन जता फ़रमा दिए हैं। उसको नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की मुख़बरी करने पर सौ या दो सौ ऊँटों का ईनाम कितना था जो काफिरों ने ऐलान कर दिया या लेकिन उसने अल्लाह की निस्बत से सौ या दो सौ ऊँटों के ईनाम की कुर्बानी दे दी कि मैं इस दुनियवी फ़ायदे को छोड़ता हूँ और अब वापस जाकर उनके बारे में कुफ्फार को नहीं बताऊँगा। चुनाँचे अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने उसकी कुर्वानी की कृद्रदानी फ्रमाई और दो सौ ऊँटों के बदले में किसरा जैसे बादशाह के कंगन उसके बाजुओं में अता फरमा दिए, सुब्हानल्लाह जो बंदा अल्लाह की निस्बत से दुनिया की कुर्बानी देता है अल्लाह तआला उसे दुनिया से महरूम नहीं करते बल्कि दुनिया को कई गुना (तुत्कात जुलफुक्कार 12/81) करके उसके क़दमों में डाल देते हैं।

# जुबैदा ख़ातून पर नज़रे करम

हारून रशीद की बीवी जुबैदा ख़ातून बड़ी नेक और दीनदार मिलका थी। उसको क़ुरआन मजीद के साथ इतनी मुहब्बत थी कि उसने अपने घर में तीन सौ हाफ़िज़ात तंख़्वाह पर रखी हुई थीं। उसने उनकी तीन शिफ़्टें बनाई हुई थीं। हर शिफ़्ट में एक सौ हाफ़िज़ात होती थीं। उन हाफ़िज़ात को महल के मुख़्तिलिफ कमरों, बरामदों और कोनों में बिठा दिया जाता था। और उनका काम अपनी शिफ्ट में बैठकर क़ुरआन मजीद पढ़ना होता था। इस तरह पूरे महल में हर वक्त सौ हाफ़िज़ात के क़ुरआन की आवाज़ आती थी।

इस औरत को पता चला कि जब लोग सफ्र हज पर जाते हैं तो उनको रास्ते में पानी नहीं मिलता। इसलिए वह अपने साथ सवारियों पर पानी लादकर जाते हैं। जब कभी पानी ख़ल्म हो जाता है तो कभी-कभी लोग प्यासे रहते हैं बल्कि कभी-कभी तो कई लोग मर ही जाते हैं। हर बीवी अपने ख़ाविन्द से फ्रमाइश करके कोई न कोई काम करवाती है। इसने भी अपने ख़ाविन्द से कहा कि मेरे दिल की तमन्ना है है कि आप एक नहर बनवाएं जो मैदाने अरफ़ात तक पहुँचे ताकि हाजी लोग जब उसके क़रीब से गुज़रें तो उनको पानी मिलता रहे। हास्ल रशीद ने उसकी फ्रमाइश को पूरा कर दिया और एक आलीशान नहर बनवा दी। उस नहर से हज़ारों इंसानों, हैवानों, चरिन्दों और परिन्दों ने पानी पिया और फ़ायदा उठाया।

ज़रा सोचें कि किसी को पानी का एक प्याला पिलाना कितनी बड़ी नेकी है। क्यामत के दिन एक जहन्नमी किसी जन्नती को देखकर उसे पहचान लेगा और कहेगा कि आपने मुझसे एक बार पानी मांगा था और मैंने आपको पेश किया था। वह कहेगा हाँ। वह कहेगा कि आप अल्लाह के हुज़ूर मेरी शफाअत कर दीजिए। हदीस पाक में आया है कि एक प्याला पानी पिलाने पर वह जन्नती श्रफाअत करेगा और अल्लाह तआ़ला उस जहन्नमी को जहन्नम से निकालकर जन्नत अता फ़रमा देंगे। एक प्याला पानी पिलाने की अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हाँ इतनी कृद्र है।

इंसान तो आख़िर इंसान है। जानवर को पानी पिलाना भी कीमती है। हदीस पाक में आया है कि एक औरत ने अपनी पूरी ज़िंदगी कबीस गुनाहों में गुज़ार दी थी। एक मर्तबा वह कहीं जा रही थी। उसने एक कुत्ते को प्यासा देखा। गर्मी का भौसम वा। उसकी ज़बान निकली हुई यी और प्यास की वजह से वह हांप रहा था। उसके दिल में तरस आया और उसने अपने दुपट्टे के साथ कोई चीज़ बांधी और पानी डालकर उस कुत्ते को पानी पिलाया जब कुत्ते ने पानी पिया तो कत्ते को होश आ गया और अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। सिर्फ कुत्ते को पानी पिलाने पर उसकी ज़िंदगी के कबीरा गुनाहों को भाफ कर दिया गया। सिर्फ़ कुते को पानी पिलाने पर उसकी ज़िंदगी के सब कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दिया गया। अब सोचिए कि प्यासे को पानी पिलाना कितना बड़ा अमल है। ज़ुबैदा ख़ातून ने लाखों प्यासों को पानी पिलाया। जब इतिकाल हो गया तो वह किसी को ख़्वाब में मिली, उसने पूछा, ज़्बैदा! तेरा आगे क्या बना? कहने लगी कि बंस मुझ पर अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की रहमत हो गई। उसने कहा, हाँ! तेरे तो काम ही इतने बड़े थे। तूने नहर बनवाकर बहुत बड़ा काम किया। तेरी तो बढ़िशश होनी ही थी। वह कहने लगी कि मेरी बख्लिश नहर की वजह से नहीं हुई। उसने पूछा, वह क्यों? वह कहने लगी, जब मेरा नहर वाला अमल अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के सामने पेश किया गया तो परवरदिगार आलम ने फ्रमाया कि तुमने नहर इसलिए बनवाई की कि तुम्हारे पास बैतुलमाल का पैसा या। अगर न होता तो नहीं बनवा सकती थी। यह कोई ऐसा काम नहीं,

तुम मुझे बताओं कि तुमने मेरे लिए कौनसा अमल किया? वह कहने लगी कि मैं यह सुनकर घबरा गई कि मेरे पास तो ऐसा कोई अमल नहीं है।

इस घबराहट में अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की रहमत मेरी तरफ मुतवज्जेह हुई और फरमायां, हाँ तेरा एक अमल ऐसा है जो तुमने हमारे लिए किया था। वह अमल यह है कि एक बार आप खाना हा रही थी, भूख लगी हुई थी। आपने लुक्मा तोड़ा कि मैं उसे अपने मुँह में डाल लूँ। मुँह में डालने से पहले इधर से अज़ान की आवाज़ तेरे कानो में पड़ी। तुम्हारे सर पर पूरी तरह दुपट्टा नहीं था और आधा सर नंगा था। उस वक्त तेरे दिल में ख़्याल आया कि अल्लाह का नाम बुलन्द ह्ये रहा है और मेरा सर नंगा है। तुमने भूख को रोका, लुक्मा नीचे रखा और अपने दुपट्टे को ठीक किया और उसके बाद तूने लुक्में में जो देर की यह मेरे नाम के अदब की वजह से की। बस इसकी वजह से तेरी मग़फिरत की जाती है। सुब्हानअल्लाह, अल्लाह रब्बुलइञ्ज़त तो यह देखते हैं कि हमारी रज़ा के लिए क्या किया गया है। अब यह अमल देखने में छोटा सा है मगर क्योंकि उसने यह अल्लाह की रज़ा के लिए किया इसलिए अल्लाह रख्नुलङ्ज़्त के हाँ उसकी कुद्र भी ज़्यादा हुई। (खुरबात ज्ञूलफुक्कार 12/47)

#### एक बुतपरस्त की पुकार और उसकी कृद्रदानी

एक बुतप्रस्त या वह परेशान हाल होकर सारी रात अपने बुत से दुआएं मांगता रहा। वह उसके सामने सनम सनम पुकारता रहा। मगर कोई बात न बनी। यहाँ तक कि उसे ऊँघ आने लगी। ऊँघ में उसकी जबान से समद या समद निकल गया। समद अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त का नाम है। जैसे ही उसने समद कहा अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जेह हुई और परवरदिगार आलम ने फरमाया, ﴿ليك ياعمن मेरे बंदे! में हाजिर हों।

जब परवरदिगार आलम ने यह जवाब दिया तो फ्रिश्ते हैरान होकर पूछने लगे कि ऐ परवरदिगार आलम वह एक बुतप्रस्त है वह सारी रात बुत के नाम की तस्बीह जपता रहा। उसने ऊँघ की वजह से गृफलत में या समद कहा है और उसकी तरफ मुतवज्जेह हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने फ्रमाया, ठीक है कि वह बुतप्रस्त था और सारी रात बुत के नाम की तस्बीह जपता रहा। इस बुतन उसको कोई जवाब न दिया और ऊँघ में मुझे पुकारा। अगर मैं भी जवाब न देता तो फिर मुझ में और बुत में क्या फर्क रह जाता, अल्लाहु अकबर। जो परवरदिगार इतना कृद्रदान हो क्या हमें उसकी कृद्रदानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। (खुत्बात जुलफ़ुक्कार 12/49)

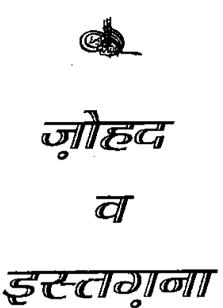

# ज़ोहद व इस्तिग्गा

# हज़्रत अबूबक्र रज़िवल्लाहु अन्हु ज़ोहद व कुनाअत के पैकर

एक बार अबूबक रिज़यल्लाहु अन्हु की बीवी के दिल में बड़ी तमन्ता थी कि घर में कोई स्वीट डिश तैयार करें। उन्होंने हज़रत अबूबक़ से कहा कि कुछ पैसे दें। अमीरुल मुमिमीन हज़रत अबूबक़ ने फ़रमाया कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। उनकी बीवी ने सोचा कि मुझे रोज़ाना का थोड़ा-थोड़ा ख़र्चा मिलता है, मैं उसमें से बचाती रहती हूँ। जब मुनासिब रक़म जमा हो जाएगी तो कोई मीठी चीज़ बना लूंगी। इस तरह उन्होंने एक दिन स्वीट डिश बनाई। खुद भी खाई और हज़रत अबूबक़ को भी पेश की। हज़रत अबूबक़ ने पूछा यह पैसे कहाँ से आए? कहने लगीं कि आप मुझे जो रोज़ाना ख़र्चा देते हैं मैंने उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाकर कुछ पैसे इकठ्ठे किए और अज यह स्वीट डिश बनाई है। आपने फ़रमाया बहुत अच्छा, साबित हुआ कि यह ख़र्चा हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। लिहाज़ा आपने इतनी मिक्दार आइन्दा बैतुल माल से लेनी बंद कर दी।

## फारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ोहद द कनाअत के रहबर

हज़रत उमर फ़ारूक रिज़यल्लाहु अन्हु का गुज़ारा बहुत मुक्किल था। हज़रत अली और कुछ दूसरे सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्हुम भी थे। उन्होंने मिलकर मशदरा किया कि अमीरुल मुमिमीन हज़रत

उमर को बैतुलमाल से बहुत कम तंख्र्वाह मिलती है। इसे बढाना चाहिए। सबने मश्चरा कर लिया कि इतना बढ़ाना चाहिए लेकिन सवाल यह पैदा हुआ कि अमीरुल मुमिनीन को कौन बताए। इसके लिए कोई तैयार न हुआ। मशवरे में तय पाया कि हम उम्मूल मुनिनीन हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस मशबरे से आगाह कर देते हैं और वह अपने वालिद मोहतरम को यह बात बता देंगी। लिहाज़ा उन्होंने हज़रत हफ़सा को अपना मशवरा बता दिया। यह भी कहा कि हमारे नामों का इल्म अमीरुल मुमिनीन को न हो। उम्मुल मुमिनीन हजरत हफ़सा ने एक बार मौका पाकर हज़रत उमर को बताया कि अब्बा जान! कुछ हज़रात ने यह सोची है कि आपकी तंख्र्वाह कुछ बढ़ा देना चाहिए क्योंकि आपका वक्त तंगी से गुज़र रहा है। हज़रत उमर ने पूछा, यह किस-किस ने मशवरा किया है? उन्होंने कहा मैं उनका नाम नहीं बताऊँगी। यह सुनकर हज़रत उमर ने फ़रमाया, हफ्सा! अगर तू मुझे उनके नाम बता देती तो मैं उनको ऐसी सज़ा देता कि उनके जिस्मों पर निशान पड़ जाते कि ये लोग मुझे दुनिया की लज़्ज़तों की तरफ माइल करना चाहते हैं। और फिर फ़रमाया, हफ्सा! तू मुझे बता कि तेरे घर में नबी अलैहिस्सलाम की गुज़रान कैसी थी? हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब में कहा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहनने के लिए एक ही जोड़ा था। दूसरा जोड़ा गेरू रंग का था। जो कभी किसी लक्कर के आने पर या जुमा के दिन पहना करते थे। खजूर की छाल का एक तिकया या। एक कंबल था जिसे सिर्दियों में आधा ऊपर और आधा नीचे ले लेते थे और गर्मियों में चार तह करके नीचे बिछा लेते थे। मेर घर में कई दिनों तक चूंल्हे में आग भी नहीं जलती थी। मैंने एक बार धी के डिब्बे की तलछट से रोटी को चिपड़ दिया तो नंबी अलैडिस्सलाम ने खुद उसे श्रीक से खाया और दूसरी को भी शीक से फिलाया।

यह सुनकर हज़रत उमर ने फ़रमाया, हफ़्सा! नबी अलैहिस्सलाम ने एक रास्ते पर ज़िंदगी गुज़ारी। उनके बाद अमीरुल मुमिनीन अबूबक़ ने भी उसी रास्ते पर ज़िंदगी गुज़ारी और वह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गए हैं। अगर मैं भी उसी रास्ते पर चलूंगा तो फिर मैं उनसे मिल सकूंगा। अगर मेरा रास्ता बदल गया तो मंज़िल भी बदल जाएगी। सुब्हानअल्लाह इन हज़रात को यह हक़ीकृत समझ में आ चुकी थी कि यह दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। इसलिए वे ज़रूरत के बराबर दुनियाबी नेमतें हासिल करते थे और लज़्ज़तों को आख़िरत पर छोड़ देते थे।

#### हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़ोहद व फ़ाका

सैय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुहब्बत थी। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद थे। हज़रत फातिमा तश्रीफ़ लायीं। आका ने आपसे पूछा कि कैसे आयीं? आपने अपने दुपट्टे का पल्लू खोला। उसके अंदर आधी रोटी थी। आपने वह रोटी नकी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में पेश की और कहा, अब्बा जान! मैं आपके लिए अपनी तरफ से तोहफा लायी हूँ। पूछा, फ़ातिमा! क्या बात बनी? अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! हम कई दिनों से भूखे थे। हज़रत जली रज़ियल्लाहु अन्तु कुछ काम किया और आदा लेकर आए। मैंने रोटियाँ पकार्यो । एक हसन रिजयल्साह् अन्हु ने खाई, एक हुसैन रिजयस्साहु अन्हु ने खाई। एक असी रिज़यल्लाहु अन्तु ने खा ली। एक रोटी सवाली को दे दी और एक रोटी मेरे लिए बची थी। अब्बा जान! जब मैं रोटी खा रही थी तो दिल में ख़्याल आया, फ़ातिमा! तुम बैठी रोटी खा रही हो। फ्ता नहीं तुम्झरे अब्बा हुज़ूर को कुछ खाने को मिला या नहीं मिला। इतलिए

मैंने बाक़ी आघी रोटी कपड़े में लपेटी और आपकी ख़िदमत में ले आई हूँ। अब्बा हुज़ूर! मैं आपको यह हदिया पेश कर रही हूँ। इसे कुबूल फ्रमा लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया, फातिमा! मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है आज तीन दिन गुज़र गए तेरे बाप के पेट में खाने का कोई लुक़्मा नहीं गया।

#### हज़रत सालिम रह० की शाने इस्तग़ना

हमारे बड़ों पर ऐसे-ऐसे वाकिआत पेश आए कि उन्हें वक्त के बादशाहों ने बड़ी-बड़ी जागीरें पेश कीं मगर उन्होंने अपनी जात के लिए कभी कुबूल नहीं की। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते हजुरत सालिम रह० एक बार हरम मक्का में तश्रीफ़ लाए। मुताक (तवाफ की जगह) में आपकी मुलाकात वक्त के बादशाह से \_ हिशाम बिन अब्दुल मलिक से हुई। हिशाम ने सलाम के बाद अर्ज़ किया हज़रत! कोई ज़रूरत हो तो हुक्म फ़रमाएं ताकि मैं आपकी कोई ख़िदमत कर सर्कू। आपने फरमाया, हिशाम, मुझे बैतुल्लाह शरीफु के सामने खड़े होकर ग़ैरुल्लाह से हाजत बयान करते हुए शर्म आती है क्योंकि अदब इलाही का तकाज़ा है कि यहाँ सिर्फ उसी के सामने हाय फैलाया जाए। हिशाम ला जवाब हो गया। कुदरतन जब आप हरम शरीफ़ से बाहर निकले तो हिशाम भी ठीक उसी वक्त बाहर निकला। आपको देखकर फिर वंह क्रीब अरया और कहने लगा, हज़रत अब फ़रमाइए कि मैं आपकी क्या ख़िदमत कर सकता हूँ? आपने फरमाया, हिशाम, बताओं मैं तुमसे क्या मांगू, दीन या दुनिया? हिशाम जानता था कि दीन के मैदान में तो आपका शुमार वक्त के अहम तरीन बुज़ुर्य हस्तियों में होता है। लिहाज़ा कहने लगा, हज़रत आप मुझसे दुनिया मांगे। आपने फ़ौरन जवाब दिया कि दुनिया

तो मैंने दुनिया के बनाने वाले से भी नहीं मांगी, मला तुम से क्हाँ मांगूगा। यह सुनते ही हिशाम का चेहरा लटक गया और अपना सा मुँह लेकर रह गया।

#### तख़्ते ख़िलाफ़्त पर भी ज़ाहिदाना ज़िंदगी

हज़रत उमर बिन अब्दुल अर्ज़ीज़ रह० वक्त के ख़लीफ़ा थे। एक बार आप अपने कमरे में बैठे हुए थे। आपने अपनी बेटी को आवाज़ दी कि बेटी! मेरे लिए पानी का प्याला लाओ। काफ़ी देर गुज़र गई मगर बेटी नहीं आई। आपने फिर सख़्ती से बुलाया। बीवी ने आकर पूछा क्या हुआ? फरमाया, मैंने बेटी से कहा कि पानी का प्याला ला। इतनी देर हो गई है वह अभी तक पानी का प्याला लेकर नहीं आई। कितनी नाफरमान बनती चली जा रही है। बीवी फातिमा रह० ने कहा, आपकी बेटी नाफरमान नहीं। उसने जो कपड़ा पहना हुआ या (शलवार) वह फट गया था। दूसरे कमरे में शलवार को उतारकर बैठी सी रही थी। उसको खिए और पहने बग़ैर वह कैसे आ सकती थी? वक्त का ख़ुलीफ़ा हो और उसकी बेटी के पास पहनने के लिए सिर्फ एक लिबास हो। यह उन हुक्मरानों के अमीन होने की दलील है। इसमें शक नहीं कि वह ख़ज़ानों की कुंजियों के मालिक थे मगर उनका गलत इस्तेमाल नहीं किया करते थे। शाही मिलने के बावजूद उन्होंने फुकीराना ज़िंदगी अपनाई हुई थी।

#### बेटे गवर्नर बन गए

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० के ग्यारह बेटे थे। आप जब वफ़ात पाने लगे तो एक आदमी आपके पास आया और उसने कहा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। आपने अपने बच्चों के साथ इंसाफ़

जाप तो वफात पा गए मगर इमाम शाफ़ई रह० या इसी तरह की कोई और बुज़ुर्ग हस्ती थी। वह फ़रमाते हैं कि मैंने देखा कि पहले वाले हुक्मुरान जिन्होंने अपनी औलादों के लिए लाखों दिरहम व दीनार छोड़े, उनकी औलाद को देखा कि वे जामा मस्जिद के दरवाज़े पर भीख मांग रही थी और मैंने उम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० के बेंटों को देखा कि उनके ग्यारह बेटे मुख़्तलिफ़ इलाक़ों के गवर्नर बने हुए थे क्योंकि लोगों को उनसे बेहतर बंदा मिलता कोई नहीं था।

#### पूरी सलतनत की कीमत प्याले भर पानी के सिवा...

एक बार सुलेमान बिन हर्ब रह० तश्रीफ़ ले जा रहे थे। वक्त का बादशाह झरून रशीद उस वक्त उनके दरबार में मौजूद था। हारून रशीद को प्यास लगी। उसने अपने ख़ादिम से कहा कि मुझे पानी पिलाओ। ख़ादिम एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। जब बादशाह ने गिलास हाथ में पकड़ लिया तो सुलेमान रह० ने उन्हें कहा, बादशाह सलामत! ज़रा रुक जाइए। वह रुक गया। उन्होंने फ्रांगया कि आप मुझे एक बात बताइए जैसे आपको अभी प्यास लगी है, ऐसे में आप इस प्याले को कितनी कीमत में ख़रीदने पर तैयार हो जाएंगे? हारून रशीद ने कहा मैं तो आधी सलतनत दे दूंगा। फिर सुलेमान रह० ने फ्रांगया, आप यह पानी पी लें और यह आपके पेट में चला जाए लेकिन अंदर जाकर आपका पेशाब बंद हो जाए और फिर वह निकल न पाए और पूरी दुनिया में सिर्फ एक हकीम हो जो उसे निकाल सकता हो तो बताइए, इसको निकलवाने की कितनी फीस देंगे? सोचकर हारून रशीद रह० बिक्या आपकी सतलनत भी इसको दे दूंगा। वह कहने लगे बादशाह सलामत ज़रा गौर करना कि आपकी पूरी सलतनत पानी का एक प्याला पीने और पेशाब बनकर निकलने के बरांबर है, अल्लाह अकबर।

#### ज़िहद ने हाय हटाए पाँव बढ़ाए

एक बादशाह कहीं जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते में एक फ्कीर लेटा हुआ है और उसने बोदशाह की तरफ पाँव फैलाए हुए हैं। बादशाह हैरान हुआ कि सारी दुनिया मेरी जी हुज़ूरी करने वाली है और यह अजीब आदमी है कि फटै पुराने कपड़े पहने हुए और मेरी तरफ पाँव पसारे हुआ सो रहा है। बादशाह ने एक आदमी से कहा, इसको कुछ पैसे दे दो। जब उसके नौंकर ने पैसे आगे बढ़ाए तो फ्कीर कहने लगा, बादशाह सलामत! जब से मैंने आपकी तरफ से हाय हटाए हैं तब से मैंने आपकी तरफ पाँव फैलाए हुए हैं, सुब्हानअल्लाह। ये हैं ज़ाहिद जिनके दिलों में दुनिया की मुहन्बत नहीं होती।

# ख़्वाजा अबुलहसन ख़रकानी रह० की शाने इस्तगृना

हमारे मशाइख़ अल्लाह तजाला की याद में लगे रहते थे। उनकी

नज़र में इंसान की अज़मत उसके दीन की वजह से होती थी और दुनिया की वजह से उनके हाँ इंसान की अज़मत नहीं होती थी। ख्र्वाजा अबुलहसन ख़रकानी रह० सिलसिला नक्शबंदिया के बुज़र्गों में से थे। वह एक फ़कीर आदमी थे। अल्लाह ने उन्हें आम क़बूलियत दी थी। उनकी ख़ानकाह पर वक्त के अमीर, कबीर लोग भी आते थे। एक बार उन्होंने अपने ख़ादिमों को हुक्म दिया कि आज सारी ख़ानकाह की सफ़ाई करो। उस ज़माने में चिप्स के फर्श नहीं होते थे बल्कि कच्ची मर्टी होती थी। जुमा का दिन था। इसलिए कुछ लोग नहाने धोने में लग गए और कुछ ख़ानाकाह की सफ़ाई करने में मसरूफ हो गए। हज़रत रह० के सर के बाल लंबे- लंबे थे। उनके सर में ख़ुजली सी होने लगी। सर में ख़ुजली कभी तो जुओं की वजह से होती है और कभी ज़्यादा दिन न नहाने की वज़्रह से भी ख़ारिश सी होती है। हज़रत को ख़ारिश महसूस हुई तो आपने अपने एक खादिम से फरमाया ज़रा मेरे बालों में देखी कि ज़ुओं की वजह से ख्रारिश हो रही है या किसी और वजह से। उसने कहा, जी बहुत अच्छा। अब हज़रत बैठ गए और उस ख़ादिम ने जुए ढूंढना शुरू कर दिया। बाहर लोगों ने झाडू देना शुरू कर दिया। ख़ूब मिट्टी उड़ने लगी। अल्लाह की शान कि ठीक उसी वक्त सुलतान महमूद गृज़नवी हज़रत की मुलाक़ात के लिए पहुँच गया। जब मुरीदों ने देखा कि बादशाह सलामत आ गए है। तो वह घबराए कि यहाँ तो मिट्टी उड़ रही है। उनमें से एक भागा कि मैं हज़रत को बादशाह के आने की ख़बर दे दूं। उसने अंदर आकर अजीव मंजूर देखा कि हज़रत सर झुकाकर बैठे हैं और एक ख़ादिम आपके बालों में जुए तलाश कर रहा है। उस मुरीद ने ख़ादिम को इशारा किया कि वह बादशाह सलामत आ रहे हैं। जब उसे मालूम हुआ कि बादशाह सलामत आ रहे हैं तो वह ख़ादिम भी घबरा सा गया और उसी हालत उसने कहा,

हजरत! हज़रत ने उसकी तरफ़ सर उठाकर देखा तो वह फिर कहने लगा। हज़रत! वह बादशाह सलामत आ रहे हैं। हज़रत यह सुनकर फरमाने लगे, ओहो! मैं समझा कि तेरे हाथ में कोई बड़ी सी जूँ आ गई। इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनके दिल में दुनिया की क्या हकीकत होती थी। जब सुल्तान महमूद गुजुनवी रह० हजरत अबुलहसन ख़रकानी रह० के पास आया तो हज़रत बैठे रहे। वह ख़ुद आकर हज़रत से मिला। उसने मिलने के बाद एक थैली में कुछ पैसे हजरत को हदिए के तौर पर पेश किए मगर हज़रत रह० ने उसे लेने से इंकार कर दिया। उसने फिर थैली पेश की। हज़रत के पास उस वक्त एक सूखी रोटी पड़ी हुई थी। आपने उस थैली के बदले में वह सुखी रोटी पेश की और फरमाया, इसे खाइए। अब उसने रोटी का लुक्मा तो मुँह में डाल लिया लैकिन सूखा लुक्मा उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था बल्कि वह लुक्मा उसके गले में फंस गया। हज़रत रह० ने जब देखा कि गले में लुक्मा फंस चुका है तो पूछा क्या बात है, लुक्मा नीचे नहीं उतर रहा? उसने कहा, जी हाँ नहीं उतर रहा है। हज़रत रह० ने फ़रमाया, आपकी यह थैली भी इसी तरह मेरे गले से नीचे नहीं उत्तर रही है। सुब्हानअल्लाह! ऐसी नसीहत की।

# शेख़ जिलानी रह० की दुनिया से बेरग़बती

शैख़ अब्दुल कादिर जिलानी रह० के बारे में किताबों में एक वाकिआ लिखा है कि एक बार तिजारत का सामान एक जहाज़ में आ रहा था। किसी ने आकर बताया कि हज़रत ! इतिला मिली है कि यह जहाज़ डूब गया है। हज़रत ने फ्रमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद ख़बर मिली कि हज़रत! वह जहाज़ बचकर किनारे लग गया है। हज़रत ने फ्रमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी पूछने लगा, हज़रत! डूबने की ख़बर मिली तो भी अल्हम्दुलिल्लाह और बचने की ख़बर मिली तो भी अल्हम्दुलिल्लाह? हजरत रह० ने फ्रमाया कि जब डूबने की ख़बर मिली तो मैंने अपने दिल में झांका तो इसमें उसका गम नहीं था इसलिए मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह और जब बचने की ख़बर मिली तो दिल में झांका तो इसमें ख़ुशी नहीं थी। इसलिए मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह।

#### हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जानेजानाँ रह० का ज़ोहद व परहेजुगारी

हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के एक शैख़ मिर्ज़ा मज़हर जाने जानाँ रह० को वक्त के गवर्नर ने पैग़ाम भेजा कि हज़रत! आप तश्रीफ़ लाइए। आपकी ख़ानकाह में दूर दराज़ से लोग फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। हमने फैसला किया है कि आपके लिए ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा ख़ास कर दिया ज़मूरन हज़रत रह० ने जवाब मिवाया कि अल्लाह तआ़ला ने इस दुनिया को क़लील (थोड़ा) फ़रमाया। अ ﴿ المناقلة अप कह दीजिए कि दुनिया की पूंजी थोड़ी है। जिस पूरी दुनिया को अल्लाह तआ़ला ने क़लील कहा, उस क़लील: में से थोड़े से हिस्से में आपको इख़्तियार है। इस थोड़े से हिस्से में से आप थोड़ा सा हिस्सा मुझे देना चाहते हैं तो इतना थोड़ा लेते हुए मुझे शर्म आती है।

# नीमरोज़ की हुक्मुरानी मच्छर के पर से भी कमतर

एक बार हाकिमे वक्त ने शेख्न अब्दुल कादिर जिलानी रह० के नाम एक पर्चा लिखा कि आप लोगों को अल्लाह! अल्लाह! सिखाते हैं और दूर दराज़ से आकर लोग आप से फ़ैज़याब होते हैं। इसलिए मैंने ख़ुन्न होकर आपको इलाका नीमरोज़ का गवर्नर बना दिया है। हज़रत ने उसी पर्चे की पीठ पर उसका ऐसा जवाब लिखकर वापस भेजा जो सोने की रोश्ननाई से लिखने के काबिल है। फुरमाया,

''जब से मुझे नीमशब (आधी रात) की हुक्मुरानी मिली है तब से भेरी नज़रों में नीमरोज़ की हुक्मुरानी मध्छर के पर के बराबर मी नहीं।''

# हज़रत मौलाना कासिम साहब नानौतवी रह० का इस्तग़नाए कल्बी

इंसान जब इस्तगुना के काम करता है तो दुनिया उसके पीछे भागती है। हज़रत मौलाना कासिम साहब रह० फ़रमाया करते थे कि जो आदमी मुझे मुहताज समझकर हदिया पेश करे, मेरा दिल उसका हदिया कुबूल करने को नहीं करता। अलब्ता सुन्नत समझकर पेश करे तो उसे ज़रूरत क्रुबूल करूंगा। एक दफ्त एक आदमी ने आकर आपको हदिया पेश किया। आपने महसूस किया कि यह तो एहसान चढ़ाकर हदिया दे रहा है। चुनौंचे आपने इंकार कर दिया मगर वह भी पीछे लगा रहा कि हज़रत! सुबूल कीजिए। हज़रत! सुबूल कीजिए। हज़रत ने दो चार दफ़ा बाद उसको सख़्ती से डांट दिया कि नहीं। मैं कुबूल नहीं करूंगा। जब उसने देखा कि चेहरे पर जलाल है तो पीछे हट गया। जब मस्जिद से बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र हज़रत के जूतों पर पड़ी। उसके दिल में ख़्याल आया कि हज़रत जब बाहर निकलेंगे तो जूते तो पहनेंगे ही सही। लिहाज़ा उसने वह पैसे इज़रत के जूतों में रख दिए। जब रुज़रत मस्जिद से बाहर निकले और पाँव जूते में रखा तो उसमें पैसे थे। आपने देखा और मुस्कराकर फ्रमाया कि ये वही पैसे हैं जो आदमी हदिए में पेज़ कर रहा था। पहले सुना करते थे और आज आँखों से देख लिया कि जो इंसान दुनिया को ठोकर लगाता है दुनिया उसके जूतों में आया करती है।

# हज़रत अक़्दस थानवी रह० की ख़ुद्दारी और कुनाअत

हज़रत अक़्दस थानवी रह० से एक नवाब साहब बैजत हो गए। बड़े माल पैसे वाले थे। उस दौर में जब उस्ताद की तंख़्वाह पाँच रुपए माहाना हुआ करती थी। उसने हज़रत को एक लाख रुपया भिजवाया। हज़रत ने उसके ख़त की तहरीर से महसूस किया कि यह तो एहसान जतलाकर पेश कर रहा है। हज़रत ने मनीआईर वापस कर दिया। जब मनीआईर वापस गया तो वह सटपटा गया। उसने फिर ख़त लिखा, कहने लगा, हज़रत! मैंने बैजत होकर आपको एक लाख रुपया हदिया पेश किया। आपको ऐसा मुरीद और कहीं नहीं मिलेगा। हज़रत ने ख़त पढ़ा और जवाब लिखा कि अगर तुझ जैसा मुरीद नहीं मिलेगा तो तुझे भी मुझ जैसा पीर नहीं मिलेगा जो तेरे एक लाख रुपए को ठोकर मार दे।

## दुनिया से बेरग़बती और अहले दुनिया से एहतियात

ख़्जाजा अहमद सईद रह० हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के एक बुज़ुर्ग हैं। आप अबूसईद रह० के बेटे और शाह अब्दुलग़नी के माई हैं। शाह अब्दुलग़नी रह० वह मुहद्दिस है जो हज़रत मौलाना कासिम रह० वग़ैरह के उस्ताद कहे जाते हैं जिनका फ़ैज़ आज दारुलउलूम देवबंद की वजह से पूरी दुनिया में फैल चुका है।

अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में ख़्वाजा अहमद सईद और शाह अब्दुल गृनी रह० यहाँ से हिजरत करके हिजाज़ चले गए। कम व बेश सौ आदिमयों का काफिला था। वहाँ गए तो बहुत तंगी थी। तंगी की हालत बनी हुई थी, फाके हो रहे थे। औरतें भी थीं, बच्चे भी थे। इस दौरान में शाहअब्दुल गृनी रह० जो इल्म के आफ़ताब व महताब थे उनके दिल में ख़्याल आया कि क्यों न हम यहाँ के मुकामी लोगों से राब्ता करें और उनको अपनी हालत बताएं ताकि बच्चों के लिए कुछ इतिज़ाम हो सके। उन्होंने उसकर भाई शाह अहमद सईद रह० से कहा कि मेरे दिल में इस तरह का ख़्याल आया है। हज़रत शाह अहमद सईद रह० ने अजीब जवाब दिया। फरमाया मेरी हालत ऐसी है कि जैसे एक रोज़दार ने रोज़ा रखा हुआ है और उसके इफ़्तार करने में कुछ मिनट बाक़ी हैं। क्या आप ऐसे आदमी को किसी वजह से रोज़ा तोड़ने का हुक्म देंगे? क्योंकि आलिम थे इसलिए इल्मी अंदाज़ में बात कही। वह कहने लगे कि अगर इतना थोड़ा सा वक़्त बाक़ी है तो रोज़ा पूरा करने का मशवरा दिया जाएगा। फ़रमाया, मेरा यही हाल है कि इस दुनिया का रोज़दार हूँ। अब इफ़्तार का वक़्त क़रीब है और मैं अब दुनिया का रोज़दार हूँ। अब इफ़्तार का वक़्त क़रीब है और मैं अब दुनिया का रोज़दा तोड़ना नहीं चाहता।

(खुत्बात जुलफुक्कार 3/168)

## हारून रशीद के लड़के का ज़ोहद व मुजाहिदा

हास्तर रशीद का एक बेटा था। यह इन्तिदाई जवानी से ही बड़ा नेकोकार था और परहेज़गार था। उसके दिल में आख़िरत की तैयारी का गम लग गया था। वह महल में रहते हुए भी सादा कपड़े पहनता और दस्तरख़्वान पर सूखी रोटी भिगोकर खा लेता था। उसको दुनिया की रंगीनियों से कोई वास्ता नहीं था। गोया वह एक दरवेश था। अब लोग बातें बनाते कि यह पागल हो गया है। एक दिन बादशाह को कुछ लोगों ने बहुत ही गुस्सा दिलाया कि आप इसका ख़्याल नहीं करते और उसको समझाते नहीं। लिहाज़ा आप इस पर ज़रा सख़्ती करें, सीधा हो जाएगा। उसने बच्चे को बुलाकर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने दोस्तों में ज़िल्लत उठानी पड़ती है। उसने कहा अब्बा जान! अगर मेरी वजह से आपको ज़िल्लत उठानी पड़ती है तो मुझे आप इजाज़त दीजिए। मैं इल्म हासिल करने के लिए पहले भी

उसने तैयारी कर ली। अब बादशाह ने अपनी बीवी को बताया लेकिन उस वक्त पानी सर से ऊपर गुज़र चुका था। बच्चे ने कहा कि अब तो मैं नीयत कर चुका हूँ। लिहाज़ा अब मैं नहीं रुक्रूंगां।जब उसकी माँ ने उसका पक्का इरादा देखा तो उसने उसे एक क्रुरआन मजीद दे दिया और एक अंगूठी दे दी और कहा, बेटा! ये दो चीज़ें अपने पास रखना। क़ुरआन मजीद की तिलावत करना और अगर तुम्हें कहीं ज़रूरत पड़े तो अंगूठी को इस्तेमाल में ले आना। बच्चे ने वे दोनों चीज़ें अपनी माँ से ले लीं और रुख़्सत हो गया। वह नौजवान इतना ख़ूबसूरत था कि लोग उसके चेहरे को देखा करते थे। उसके सामने दुनिया की सब नेमतें मौजूद थीं। अगर वह चाहता तो अय्याशी में अपना वक्त गुज़ारता। अगर वह चाहता तो महलों की सहूलत भरी ज़िंदगी गुज़ारता। मगर नहीं। उसके दिल में अल्लाह रब्बुलङ्ज़्त की मुहब्बत थी। उसके दिल में आख़िरत का ख़ौफ़ था। उसके दिल में इल्म की तलब का शौक था। उसने कहा मुझे इस दुनिया की ज़िंदगी की लज़्ज़तें नहीं लेनी। मुझे तो हमेशा की लज़्ज़तें हासिल करनी हैं। लिहाज़ा वह अपने महल को छोड़कर चल पड़ा। यूँ वक्त के शहज़ादों ने इल्म को तलब करने के लिए महलों की ज़िंदगी को भी लात मार दी। अब अगर तलबा में से कोई किसी अमीर बाप का बेटा हो तो वह भी इस बात पर गुरूर न करे कि मैं इतने बड़े घर को छोड़कर आया हूँ। अरे इस रास्ते पर तो वक्त के शहज़ादे भी चटाइयों पर बैठे नज़र आते हैं। منت منه كه خدمت سلطاني جميس كي منت شاك أزوكه بخدمت كزاهيت

ऐ दोस्त! दू बादशाह पर एठसान न जतला कि दू उसकी

जाता हूँ। बादशाह ने गुस्से में आकर कह दिया कि चले जाओ।

ख़िदमत करता है। उसकी ख़िदमत करने वाले लाखों हैं। यह बादशाह का तुझ पर एहसान है कि उसने तुझे ख़िदमत के लिए सुबूल कर लिया।



ख़्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वालों के लिए दसद शरीफ्

اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِوً عِنْوَتِهِ بِعَدَدِكُلُّ مَعْلُومٍ لَّكَ

अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिवं व इत्तरतिहि वि अददि कुल्लि मअलूमिल्लका ।



# स्बुद्धाई रिजाूक और जाूद व सखा (स्बर्च करना)

# ख्रुदाई रिजूक् और जूद व सखा

# एक चींटी का सालाना छिन्क किस कड़

हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दफा कहीं जा रहे थे। एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा ﴿بايها النمل ادخلوا مساكنكم ऐ चींटियो ! अपने बिलों में दाख़िल हो जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लक्ष्कर आ रहा है। कहीं तुन्हें पाँव में मसल न दे। ﴿ وَاللَّهُ अा रहा है। कहीं तुन्हें पाँव में मसल न दे। मुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी तो मुस्कराए। उसको \_ बुलाया और पूछा, ऐ चींटी! तेरी खुराक कितनी होती है? उसने कहा कि एक साल में पानी के कुछ कतरे और गेहूँ के कुछ दाने। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ। चुनाँचे आपने उसे एक जगह बंद कर दिया और गेहूँ के कुछ दाने और कुछ बूंदे पानी की रख दीं। साल भर के बाद जब निकाला तो देखा कि चींटी ने जितना कहा था उससे भी घोड़ा खाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यह देखकर बहुत खुश हुए और फरमाया, ऐ चींटी! तू मुझसे मांग जो कुछ मांग सकती है। उनकी सलतनत इंसानों पर थी, हैवानों पर थी, चरिन्दों पर थी, परिन्दों पर थी, जिन्नों पर थी, ख़ुक्की की मछ्त्रुक पर थी, तरी की मछ्त्रुक पर थी। क्या अजीब सलतनत थी। चींटी ने जवाब दिया कि ऐ सुलेमान अगर आप दे सकते हैं आप मेरा रिज़्क बढ़ा दें और मेरी उम्र बढ़ा दें । सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया, यह तो मेरे बस में नहीं। यह तो अल्लाह रब्बुलइज़ज़त के हाथ में है। वही चाहता है तो रिज़्क मी बढ़ा देता है और उम्र भी बढ़ा देता है।

#### रिज़ुके हलाल के अनवारात

हज़रत मौलाना असगर हुसैन कांघलवी रह० के मामू शाह हुसैन अहमद मुन्ने शाह के नाम से मशहूर थे। देखने में उनका कृद छोटा था। लेकिन अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हाँ उनका कृद बहुत बड़ा था। उनकी ज़िंदगी माली लिहाज़ से बहुत मामूली सी थी। वह घास काटकर बेचा करते थे। और रोज़ाना थोड़े-थोड़े से पैसे बचाते रहते। यहाँ तक कि पूरे साल में इतने पैसे बच जाते कि वह एक बार दारुलउलूम के उस्तादों की दावत करते थे। उस्ताद लोग फरमाते थे कि हम सारा साल उनकी दावत के मुन्तज़िर रहते क्योंकि हम जिस दिन उनके घर से खाना खा लेते थे उसके बाद चालीस दिन तक हमारी नमाज़ की हुज़ूरी में इज़ाफ़ा हो जाता था। सुब्हानअल्लाह इतना हलाल व पाकीज़ा माल था।

आबिद के यक़ीं से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल आँखों ने कहाँ देखा होगा इख़्लास का ऐसा ताजमहल

## इमाम बुख़ारी रह० का सात बादाम पर गुज़र बसर

इमाम बुख़ारी रह० ने ऐसी ज़हानत पाई थी कि आपको लाखों हदीसें ज़बानी याद थीं। एक बार उनसे पूछा गया कि आप दिन में कितना खाना खाते हैं? तो फ़रमाने लगे कि मैं आजकल सात बादाम खाकर अपने काम में लग जाता हूँ और मेरा पूरा दिन इसी पर गुज़र जाता है। अल्लाहु अकबर जितने लोगों का क्यू लेवल अच्छा होता है ये सब वे लोग होते हैं जिनके अंदर चर्बी थोड़ी होती है और उनके जिस्म बहुत अच्छे होते हैं।

#### बंद पत्थर में रोज़ी का इंतिज़ाम

हमारे एक दोस्त सैर के लिए सूरत तश्रीफ़ ले गए। बीवी बच्चे

भी साथ थे। एक पहाड़ पर उन्होंने एक ख़ूबसूरत और गोल शक्ल का चमकदार पत्थर देखा। उन्होंने उठाकर देखा तो बहुत साफ और मलायम था। रंग भी बहुत ख़ूबसूरत था। बच्चों ने ज़िद की कि वह पत्थर घर ले चलें। वालिद ने भी सोचा कि चलो डेकोरेशन के काम आएगा। सफ्र की यादगार सही, ले ही चलते हैं। लिहाजा उन्होंने वह पत्थर लाकर घर में सजा दिया। दो साल बाद वही साहब एक दिन उस पत्थर को अपने हाथ में लेकर कहने लगे, या अल्लाह! तूने यह कैसा ख़ूबसूरत पत्थर बना दिया है। इसी दौरान में वह पत्थर हाथ से छूट गया। नीचे फूर्श पर गिरते ही टूट गया। एक लम्हे के लिए उन्हें अफ़सोस तो हुआ मगर साथ ही देखकर हैरानी हुई कि पत्थर के ठीक बीच में एक सुराख़ था जिसमें से एक कीड़ा निकला और चलने लगा। अब बताएं बंद पत्थरों में कीड़ों को कौन रोज़ी देता है? यकीनन अल्लाह तआला देता है। बस सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है।

# रिज़्के हलाल के चाहने वाले वकील की सबक् देनी वाली दास्तान

अब मैं आपको एक ऐसा वाकिआ सुनाता हूँ जिससे सारी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। हमारे एक दोस्त वकालत का काम करते थे। वकालत एक ऐसा पेशा है कि जहाँ पर दुनिया भर के झूठ बोलने पड़ते हैं। एक शायर ने तो यहाँ तक कह दिया था--

पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए

मगर यकीन कीजिए उन्होंने वकालत का काम भी जारी रखा और

अपनी ज़िंदगी का रुख़ भी बदल लिया। उनकी बीवी लेडी डाक्टर थी। जब वकील साहब का अल्लाह वालों से ताल्लुक हुआ तो अल्लाह ने दिल की हालत बदल दी। कहने लगे मुझे आज के बाद झूठ नहीं बोलना। मेरा अल्लाह मुझे सच बोलने पर रोज़ी देगा। लोगों ने कहा, आपका दिमाग ठीक तो है? सच बोलने से वकालत नहीं चलेगी। उन्होंने कहा चलेगी या नहीं चलेगी मगर सच ज़रूर चलेगा। अब तो मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया है। वकील साहब एक दिन दफ़्तर आए और कहने लगे, मुझे आज सिर्फ वे मुक़दमे लेने हैं जो सच्चे होंगे। लोगों से कह दिया कि अगर आप झूठे हैं तो मुझे अभी बता दें अगर सुनवाई के दौरान मुझे पता चल गया तो मैं आपकी मुख़ालिफ़त करूंगा। अगर सच होगा तो डटकर हिमायत करूंगा। लोगों ने कहा, अल्लाह की पनाह। लिहाज़ा सब के सब दूसरे क्कीलों के पास चले गए। वकील साहब का दफ़्तर ख़ाली। सारा दिन कोई काम नहीं। इसी हालत में कई महीने गुज़र गए। लोगों में चर्चा होने लग गया। किसी ने मजनू कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने बेवक्रफ़ कहा, किसी ने कहा कि मौलवियों ने इसकी मत मार दी है। अच्छा ख़ासा वकील था, उन्होंने बिगाइकर रख दिया।

वह अल्लाह का बंदा पक्का और सच्चा था। कहता था कि मुझे झूठ बोलकर रोज़ी नहीं लेनी। अल्लाह की ज़ात मुझे सच बोलने पर ही रोज़ी देगी। एक साल गुज़र गया मगर कोई काम न आया। बीवी क्योंकि लेडी डाक्टर थी उसकी तंख्वाह से घर का ख़र्चा चलता रहा। बीवी बहुत समझदार थी। एक दिन वकील साहब से कहने लगी, जब झूठ बोलना छोड़ चुंके हैं तो आप वकालत छोड़ दें और तिजारत का पेशा अपना लें। आप सच ही बोलें। अल्लाह उसी में बकरत देगा। वकील साहब कहा नहीं, बोलना भी सच है और करनी भी वकालत है। बीवी ने कहा, अच्छी बात है। मेरी दुआएं और मेरा तआवुन

आपके साथ है। अल्लाह तआला आपको कामयाब फ्रमाए। वकील साहब एक साल तक घर से दफ़्तः आते और सारा दिन पंखे के नीचे बैठकर अख़बार पढ़ते और घर वायस चले जाते। एक दफ़ा जजों के सामने चर्चा आ गया कि फ़लां वकील झूठे मुक़दमे नहीं लेता। तंगी बर्दाश्त कर रहा है और कहता है कि मर जाऊँगा मगर सच को नहीं छोड़ सकता। सब जज साहिबान इस बात से बहुत मुतास्सिर हुए। वक्त के साथ-साथ उनकी इज़्ज़त लोगों के दिलों में पैदा होना शुरू हो गई। वह कहने लगे कि एक साल इम्तिहान का था।

दूसरा साल शुरू हुआ तो तबलीग़ी जमाअत वाले, तसव्वुफ वाले, मदरसों वाले लोगों ने सोचा कि फ़लां वकील सच्चे मुक़दमे लेता है। हमारे मुक्दमे सच्चे हैं। पैसा हमारे पल्ले नहीं। थोड़ा बहुत दे देंगे। उनका भी गुज़ारा हो जाएगा। लिहाज़ा वे आने शुरू हो गए। जो भी आता सच्चा मुक़दमा लेकर आता। वकील साहब मुक़दमा लेकर अदालत में जाते और उनके हक में फ़ैसला हो जाता। तीसरा मुक़दमा आया। उनके हक् में फ़ैसला हुआ। कुछ दिन गुज़रे तो जज साहिबान आपस में मिले और कहने लगे कि यह वकील जो भी मुक्दमे लाता है वे सच्चे होते हैं। इसलिए अब इससे ज़्यादा सवाल ही न किया करो। चुनाँचे वकील साहब मुक्दमा लेकर जाते तो कुछ ही मिनटों के अंदर-अंदर उनके हक में फ़ैसला हो जाता। बड़े-बड़े अमीरों ने सोचा कि हमारे मुक्दमे सच्चे ही हैं तो फिर क्यों न हम मुक्दमा इसको दें। जब वह आना शुरू हुए तो पैसे भी ज़्यादा मिलने लगे। जब वकील साहब झूठ बोलते थे तो एक महीने के बीस हज़ार रुपया कमाते थे और जब सच बोलना शुरू किया तो एक माह में चालीस हज़ार रुपया कमाने लगे।

सच बोलने पर अल्लाह ने दुगना रिज़्क कर दिया। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ वकीलों का जज बनने का इम्तिहान हुआ तो हमारे इस वकील दोस्त को कामयाबी हुई और वह जज बन गए। एक वक्त था कि वही आदमी बकील की जगह खड़े होकर झूठ बोलता था। जब सच बोलना शुमुल्ह किया तो अल्लाह ने उसको अदालत की कुर्सी पर बिठा दिया। पहले वह खड़ा हुआ सर, सर कर रहा होता था। अब अल्लाह ने अदालत की कुर्सी पर बिठा दिया। अब वहाँ बैठकर हुक्मनामे जारी करता है।

मेरे दोस्तो! यह बात साबित हो गई है कि जो सच बोलेगा अल्लाह उसे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देगा। मेरे दोस्तो! यकीन बनाने की ज़रूरत है। अगर अल्लाह तआला पर तवक्कुल नसीब हो जाए तो न ज़मीनों के झगड़े बाकी रहेंगे न दफ़्तरों में रिश्वत रहेगी। न दुंकानों में मिलावट रहेगी। न झूठ बोलकर कमाना, रहेगा। न धोके से क़माना रहेगा। ये चीज़ें तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी।

अल्लाह की जात पर लगा लें। आज माँ से पूछें कि तुम्हारा बेटा क्या बनेगा? कहती है जी डाक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पाइलेट बनेगा। है कोई माँ जो यह कहे कि मेरा बेटा मुफिस्सर बनेगा, मुहिद्दस बनेगा, मेरा बेटा मुजाहिद बनेगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ, कान खोलकर सुनना। फिर न कहना कि किसी ने कोई बात समझाई नहीं थी। मिम्बरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठा हूँ, अल्लाह की किसी मेरे हाथ में है। अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मुझे एक बात बतेंगां मेरे हाथ में है। अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मुझे एक बात बतेंगां आप ने कभी देखा कि कोई आदमी जो आलिम बाअमल हो और विष्टें भूखा प्यासा एड़ियाँ रगड़-रगड़ कर मर रहा हो? जबकि कई पीएवंडी करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, कई ऐसे जिनको भूखे, प्यासे एड़ियाँ रगड़-रगड़ कर मरते देखा गया है। हमारा बेटा आलिम बनेगा। अल्लाह रब्बुलइज्जत वहाँ से रिज़्क देंगे जहाँ से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को रिज़्क दिया करते थे। और जिल्हा से अंबिया

जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है।

#### मछिलयाँ साइज़ में कार के बराबर

आप देखिए बाहर मुल्कों जाने वाला हवाई जहाज कितना बड़ा होता है कि उसमें पाँच-छः सौ मुसाफिर आ जाते हैं। फिर क्र इतना ऊँचा उड़ रहा होता है कि जब हम उसे देखते हैं तो एक परिन्दे की तरह नज़र आता है। मैंने एक दफ़ा पैरिस से उड़ान की। किसी दूसरे मुल्क जाना था। सस्ते में समुन्दर पड़ता था। मैंने जहाज़ में बैठे हुए नीचे समुन्दर को देखा तो मुझे मछलियाँ टोयटा क्रोला कार के बराबर नजर आयीं यानी मैं जहाज में बैठा हूँ और मुझे समुन्दर में तैरती हुई मछलियाँ टयोटा क्रोला कार के बराबर नज़र आती हैं। तो मैं हैरान हुआ कि ज़मीन से अगर हवाई जहाज़ को देखता हूँ तो परिन्दे के बराबर नज़र आता है। तो यह कितनी बड़ी मछलियाँ होंगी जो जहाज़ में बैठे हुए कार के नराबर नज़र आ रही हैं। वाक्ई व्हेल **मछली औ**र शार्क मछली बहुत वड़ी होती है। अब सोचिए कि सुलेमान अ**लैहिस्सलाम** के जिन्नों ने उस मछली को सारी ख़ुराक डाल दी तो भी उस मछली का मुँह खुला रहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि या अल्लाह वह सारा खाना ख़त्म हो गया। मछली से पूछो! तूने इतना खाया। वह कहने लगी मैं उस पाक परवरदिगार की तारीफ करती हूँ, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी जितना लुक्मा आपने मुझे खिलाया अल्लाह तआला इस से तीन गुना बड़ा लुक्मा रोज़ाना खिलाया करते हैं, अल्लाहुअकबर।

#### क्रुरआन व हदीस में तिब्ब के रहनुमा उसूल

हारून रशीद का ज़माना था। बादशाह के पास एक ईसाई पादरी

आया जो बड़ा अच्छा हकीम भी था। उसने बादशाह से कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। उसे मौका दिया गया। उसने कहा कि मैं दीन का इल्म भी रखता हूँ और हिकमत का इल्म भी जानता हूँ। आपसे मैं यह पूछता हूँ कि आप जो यह कहते हैं कि कुरजान मजीद में ज़िंदगी के तमाम उसूल मौजूद हैं। क्या कुरजान मजीद में इसान की सेहत के बारे में कोई उसूल बताया गया है? हारून रशीद ने अपने पास मौजूद उलमा से कहा कि आप इसके सवाल का जवाब दें। एक आलिम अली बिन हुसैन खड़े हुए और उन्होंने फ्रमाया, जी हमें कुरजान मजीद में जिस्मानी सेहत के बारे में एक सुनहरा उसूल बताया गया है। पूछा गया वह सुनहरी उसूल क्या है? उन्होंने फ्रमाया कि कुरजान पाक में अल्लाह तआ़ला ने इर्शाद फ्रमाया,

#### ﴿كلو والمبربوا ولا تسرفوا (الافراف٣١)﴾

तुम खाओ पियो मगर इसराफ (फ़ुज़ूलख़र्ची) न करो यानी ओवर ईटिंग (बिसयारख़ोरी) न करो बिल्क जितनी ज़रूरत हो उतना खाइए और फिर अल्लाह के गीत गाइए। यह जो ओवर ईटिंग (ज़्यादा खाने) से मना किया गया है यह एक ऐसा बेहतरीन उसूल है कि अगर इंसान इस पर अमल करे तो उसकी ज़िंदगी में बीमारियाँ आने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है।

वह हकीम यह सुनकर कहने लगा कि मैं हकीम हूँ और मैं यह तसीलम करता हूँ कि यह एक बेहतरीन उसूल है। उसने फिर कहा, क्या तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी रूहानी तालीमात के साथ-साथ जिस्मानी सेहत के बारे में भी कोई उसूल बताया है कि आदमी अपने जिस्म का ख़्याल कैसे रख सकता है? वह आलिम कहने लगे जी हाँ। अल्लाह रख्युलहज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने हमें जिस्सानी सेहत के बारे में भी बड़ा अनमोल उसूल बता दिया है। उन्होंने हदीसे पाक बयान की जिसका उर्दू तर्जुमा यह है:

मैदा तमाम बीमारियों की बुनियाद है। तुम जिस्म को वह दो जिसकी इसको ज़रूरत है। और परहेज़ इलाज से बेहतर है।

जब ईसाई हकीम ने अली बिन हुसैन की ज़बान से क़ुरआन व हदीस में मौजूदा तिब के यह रहनुमा उसूल सुने तो वह कहने लगा तुम्हारी किताब और तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि दसल्लम ने जालीनूस के लिए कोई तिब नहीं छोड़ी, अल्लाहु अकबर।

## इलाज से अगर चपाती खा सकूं तो एक करोड़ का ईनाम

अख़बार में एक दफ़ा पढ़ा कि फ़लां-फ़लां मुल्क का आदमी है जो करोड़पति है। उसने अख़बार में इशतेहार दिया है कि अगर कोई डॉक्टर मेरा इलाज कर दे यहाँ तक कि मैं एक चपाती खाने के कृबिल हो जाऊँ तो मैं उसको इतने-इतने करोड़ रुपया ईनाम दूंगा। करोड़ों रुपया ख़र्च करने को तैयार है लेकिन सेहत साथ नहीं देती कि एक दिन में एक रोटी खाने के कृबिल हो। अल्लाह तआला ने हमें सेहत दी है कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाते पीते हैं। यह अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हम सोचें कि कया हम ने उसकी बंदगी का हक अदा किया या नहीं किया।

#### ज्यादा खाने के वाकिआत

1974 ई० में मुफ़्ती महमूद रह० ने ज़ुलफ़कार अली मुट्टो के दौर में जेल भरो तहरीक चलाई थी। जिसके नतीजे में हुकूमत ने मिर्ज़ाइयों को काफ़िर क़रार दिया था। लोग ख़ुद गिरफ़्तारियों पेश करते थे। मिरज़दों में बरेलिवयों, देबन्दियों, अहले हदीस औ शिया हज़रात इकठ्ठे हो जाते थे। सब उलमा ख़त्मे मबुख्यत के उनवान पर तक्रीरें करते थे। तक्रीरें करने के बाद पंद्रह बीस नौजवान जो गिरफ़्तारियाँ पेश करने के लिए तैयार हो जाते थे। वह गले में फूलों के हार डाल लेते, जुलूस निकाला जाता और वह नौजवान जुलूस के आगे आगे होते और ख़ूब नारे लगते थे और पुलिस उस जुलूस के आगे-आगे चल रही होती थी। जहाँ जुलूस ख़त्म होता वहाँ पुलिस हार पहनने वाले लोगों को गाड़ी में बिठाकर जेल ले जाती थी और बाक़ी लोग धरों को चले जाते थे। यह रोज़ का मामूल था।

ये लोग अख़्लाकी मुजरिम तो थे नहीं। ये तो शरीफ़ लोग थे। इन में जहाँ उलमा, हाफ़िज़ और कारी हज़रात होते थे वहाँ दुनिया के पढ़े लिखे नवजवान भी ख़त्मे नबुव्वत के जज़्बे में हूबे हुए गिरफ़्तारियाँ पेश करते थे। यह बात पुलिस भी जानती थी। इसलिए वह इनके साय बदतमीज़ी नहीं करती थी। वह इनको गाड़ियों में बिठाकर ले जाती और उनको जेल में ले जाकर छोड़ देती थी। बस फ़र्क़ इतना था कि वह बाहर की बजाए जेल के गेट के अंदर होते थे। जेल के अंदर मस्जिद बनी हुई थी। वे मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ते और इधर-उधर यूमते फिरते थे।

इसी दौरान हमारे हज़रत मुश्दि आलम रह० के बड़े बेटे हज़रत मौलाना जब्दुर्रहमान कासमी रह० के दिल में ख़्याल आया कि मैं भी गिरफ़्तारी पेश करूं। हज़रत साहबज़ादे साहब बहुत ही दिलेर और जीदार बंदे थे। अल्लाह ऐसा नेक बेटा हर एक को दे। एक दिन हज़रत ने भी गिरफ़्तारी पेश कर दी। पुलिस ने उनको जेल में पहुँचा दिया। गिरफ़्तारियौं पेश करने वाले जो नुमायां और ख़ास बंदे होते थे उनको पुलिस उसी शहर में नहीं रखती थी बल्कि उन्हें किसी दूसरे शहर में भेज देती थी। लिहाज़ा पुलिस ने उन्हें चकवाल जेल में रखने के बजाए झेलम भेज दिया। उस वक्त वह ज़िले का सदर मुक़ाम था। अल्लाह तआ़ला की शान कि रावलिएंडी से एक और बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना गुलामुल्लाह ख़ाँ रह० भी गिरफ़्तार होकर झेलम आए हुए थे। वह शैख़ुल क़ुरआन के नाम से मशहूर थे। जेल सुपरिन्टेंडन्ट ने सोचा कि मौलाना साहब आलिम हैं और इनके हज़ारों शागिर्द हैं और साहबज़ादे साहब पीर के बेटे हैं और उनके भी हज़ारें मुरीद हैं। इसलिए इन दोनों को एक ही कमरे में रखना चाहिए। लिहाज़ा उसने इन दोनों हज़रात के लिए एक कमरा ख़ास कर दिया।

दिन में सैंकड़ों की तादाद में लोग उनकी मुलाकात के लिए रोज़ाना पहुँचे होते थे। मज़े की बात यह कि जो भी मुलाकात के लिए आता तो कोई मिठाई का डिब्बा लाता, कोई बिस्कुट लाता और कोई खाने की और कोई चीज़ लाता। इन दोनों के पास खाने पीने की चीज़ों का ढेर लग जाता था। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि यहाँ इतने लोग आए हुए हैं। अगर हम रोज़ाना चाय बना लिया करें तो और यह मिठाई और बिस्कुट वगैर से उनको नाश्ता करवा दिया करें तो रोज़ाना निकलता भी रहेगा और मेहमान नवाज़ी भी होती रहेगी। इस तरह रोज़ाना का मामूल बन गया।

हज़रत क़ासिम साहब रह० ने फ़रमाया, एक दिन हम आकर बैठे तो बातचीत की कि हम ने कल के लिए फ़लां बंदे को भी दावत दी है और फ़लां को भी, चकवाल का एक आदमी था। उसका नाम मौलाबख़्श था। वह भी ख़त्मे नबुव्वत के शौक में जेल आया हुआ था। मौलाना गुलामुल्लाह ख़ाँ ने फ़रमाया कि मैंने मौलाबख़्श को भी दावत दी है। हज़रत क़्समी साहब रह० ने फ़रमाया कि जब मैंने सुना कि मौलाबख़्श को भी दावत दे दी है तो मैं बहुत ही परेशान हुआ। मौलाना साहब ने फ़रमाया, तुझे क्या हुआ। मैंने कहा, आपने सचमुच मौलाबख़्श को दावत दी है? फ़रमाया कि हाँ, मैंने उसको भी दावत दे दी है। मैंने कहा फिर तो दूसरों के लिए खाना कम पड़ जाएगा। उन्होंने फ्रमाया, हम फ्रज की नमाज़ पड़कर मौलाबख़्ता को बुना नेगे और सब कुछ उसके सामने रख देंगे। वह जितना चाहेगा खालेगा और जो बचेगा, उसके हिसाब से और मेहमानों को बुला लेंगे। मैंने कहा कि हो यह राय ठीक है।

हजरत कासमी रह० फ्रमाते हैं कि जब मैंने हिसाब लगाया तो मेरे पास दस किलो मिटाई पड़ी थी। मैंने दिल में सोचा कि अगर कोई एक पाव मिटाई मुश्किल से खाई जाती है। फ्रमाते हैं कि हमारे पास फीजियों वाले बड़े-बड़े मग थे जिनमें तीन कप चाय आ सकती थी। मैंने पानी के चालीस मग डाले और ऊपर से दूध डाला और चाय बनाई। अंदाज़ा था कि हर आदमी एक मग चाय पिएगा और एक पाव मिटाई खाएगा। फ्रमाते हैं कि मैंने तहज्जुद के बाद इतिज्ञाम कर दिया था और उसके बाद नमाज पढ़ने चला गया।

नमाज फ्ज के बाद दर्से क्रुरआन हुआ और दर्से क्रुरआन के बाद मौनावख़्ज आ गया। हमने उसको दस्तरख़्जान पर विठाया। कहते हैं कि हम उसके सामने मिठाई का एक-एक डिब्बा खोलकर दस्तरख़्जान पर रखते रहे और फ़ौजियों वाला मग भी चाय से भर-भर कर देते रहे। वे बातें भी करता रहा और इधर से मिठाई खाता रहा और चाय भी पीता रहा। हज़रत कासमी रह० साहब फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला की शान देखों कि अल्लाह के उस बंदे ने दस किलो मिठाई खाई और चालीस मग चाय पी।

जब उसने सब कुछ खा पी लिया तो फिर उसने इघर उघर देखा। वह इघर-उघर इसलिए देख रहे रहा था कि सब कुछ ख़ैर-ख़ैरियत से सिमट गया है या नहीं। जब उसको यकीन हो गया कि यहाँ सब कुछ सिमट गया है तो वह मौलाना साहब से कहने लगा, अच्छा! मौलाना अब आप मुझे इजाज़त दीजिए मैं अब यहाँ से जाता हूँ। हज़रत ने फ़रमाया, भई! आप बैठें और हमारे साथ बातें करें। वह कहने लगा,

नहीं हज़रत! अब आप इजाज़त दें। जब उसने वापती की ज़िद की तो मौलाना गुलामुल्लाह ख़ाँ साहब समझे कि अब इसके पेट में मरोड़ हो रहा है। इसलिए अब यह भागना चाहता है। चुनाँचे मौलाना साहब ने उसे कहा, भाई! तुम्हें क्या जल्दी है। इतना जल्द क्यों जाना चाहते हो? वह कहने लगा,

"मौलाना असल वजह यह है कि मेरा नाश्ता चौधरी ज़हूर इलाही की तरफ है।" एक दफा वह हमारे हज़रत मुशिर्दे आलम रह० के सामने आया तो हज़रत ने उसके डांटते हुए कहा,

"ओ मौलाबख़्ज़ा! रोट्टी ताँ नई खान्दा, रोट्टी ताँ पई खांदी ऐ।" ऐ मौलाबख़्ज़! तू रोटी नहीं खा रहा है बल्कि रोटी तुझे खा रही है। (ख़ुत्वात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 11/176-179)

## मेहमान से पहले रिज़्क व बरकत की आमद

इसी शहर में हकीम असारी साहब थे। वह वफ़ात पा चुके हैं। हम स्कूल जाया करते थे तो रास्ते में उनकी दुकान आया करती थी। उस वक़्त उनके बाल सफ़ेद थे। उनका ताल्लुक भी मिस्कीन पूर शरीफ़ में सिलसिला नक्शबंदिया से ही था। जब हमारा भी इस सिलसिले के साथ गुलामी का ताल्लुक हुआ तो हम भी उनसे दुआएं लेने के लिए अक़ीदत व एहितराम के साथ उनके पास जाते थे।

उन्होंने एक वाकिआ सुनाया और फरमाया कि मैं इस वाकिए का चश्मदीद गवाह हूँ। वाकिआ यूँ है कि इस शहर से कुछ फासले पर एक गाँव में एक साहब की अपनी बीवी से कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा ख़ल्म नहीं हुआ था कि उसी बीच उनका मेहमान आ गया। ख़ाविन्द ने उसे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा फलाँ रिश्तेदार मेहमान आया है। उसके लिए खाना बनाओ। वह गुस्से में थी, कहने लगी तुम्हारे लिए खाना है न तुम्हारे मेहमान के लिए। वह बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो बिला वजह की बातें होंगी। लिहाज़ा ख़ामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया।

इतने में ख़्याल आया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे पड़ौसी बहुत अच्छे हैं, ख़ानदान वाली बात है। मैं उन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। वह उनके पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की तबियत ख़राब है (अब यह कैंसा कहता कि नीयत ख़राब है) लिहाज़ा आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, जितने आदिमयों का कहें खाना बना देते हैं। वह मुतमइन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा जिससे इज़्ज़त बच जाएगी।

थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा, ज़रा ठंडा पानी तो पिला दीजिए। वह उठा कि घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी साहिबा तो ज़ार व क्तार रो रही थी। वह बड़ा हैरान हुआ कि यह शेरनी और आंसू। कहने लगा, क्या बात है? उसने पहले से ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, बस मुझे माफ कर दें। वह समझ गया कि कोई वजह ज़रूर बनी है। उस बेचारे ने दिल में सोचा होगा कि मेरे भी नसीब जाग गए हैं। कहने लगा कि बताओ तो सही क्यों रो रही हो? उसने कहा कि पहले आप मुझे माफ कर दें फिर मैं आपको बात सुनाऊँगी। ख़ैर उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ मैंने वह दिख से निकाल दिया है और आपको माफ कर दिया है। कहने लगी जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि न सुम्हारे लिए कुछ पकेगा और न मेहमान के लिए। सुदरी करो तो आप चले गए मगर मैंने दिल में सोचा कि

तड़ाई तो मेरी और आपकी है और यह मेहमान रिश्तेदार है। हमें इसके सामने तो पोल नहीं खोलना चाहिए। लिहाज़ा मैं उठी कि खाना बनाती हूँ। जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है एक सफ़ेद बालों वाला आदमी उस बोरी में से कुछ आटा निकाल रहा है। मैं यह मंज़र देखकर सहम गई वह मुझे कहने लगा, ऐ औरत! परेशान न हो। यह तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब क्योंकि यह पड़ौसी के घर में पकना है इसलिए मैं वही आटा लेने के लिए आया हूँ। जी हाँ मेहमान बाद में आता है जबिक अल्लाह तआ़ला उसका रिज़्क पहले मेज देते हैं। (ख़ुत्वात ज़ुलफ़ुक़्कार 4/218)

## िज्क का इंतिज़ाम दुश्मन के महल में

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फिरऔन के नज़्मियों ने बता दिया था कि तुम्हारें हकूमत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे तख़्त व ताज को छीन लेगा। उसने कहा, अच्छा! मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। आइन्दा दो साल तक वह बनी इसाईल के बच्चों को कटवाता रहा। जो बच्चा पैदा होता उसे ज़िब्ह करवा देता। मर्दों के अलग बागीचे बना दिए तािक ये इधर ही खेलें, खाएं, सोएं औरतों के अलग बागीचे बना दिए तािक वे भी उधर ही खाएं, पिएं, सोएं। बनी इसाईल के मर्द व औरतों का मिलना जुलना बंद कर दिया गया। दो साल तक कोई शौहर अपनी बीती से नहीं मिल सकता था। मकसद यह था कि न माँ-बाप मिलेंगे न बच्चा होगा। अगर इस दौरान कोई बच्चा पैदा भी हो गया तो मैं उसे करल करवा दूंगा। मगर होता वही है जो मंज़ूरे खुदा होता है। करना खुदा का क्या हुआ कि इन मर्दों का एक बड़ा अफसर और उन औरतों की एक बड़ी अफसर दोनों मियाँ-बीवी थे जो फिरऔन को रिपोर्ट ऐशा

करने आते थे और वहीं रात गुज़ारते थे। उनको आपस में हमबिस्तरी का मौक़ा मिल जाता था। उनमें से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाप थे और एक उनकी माँ थी।

जम्मे मूसा की अक्ल कहती है कि वाह ख़ुदाया! तेरे वादे भी अजीब! तू बच्चे को बचाना चाहता है तो मैं किसी कोने में रख दूंगी ताकि यह पुलिस वालों को नज़र ही न आए या फिर कोई पुलिस वाला इस घर में आ ही न सके। तूने बचाने का वादा भी किया तो कितना अजीब कि इसको ताबूत में डाल और ताबूत को दिया में डाल! अब सोविए! अगर इसमें हवा के दाख़िल होने का बंदोबस्त करें तो सुराख़ रखने पड़ेंगे। अगर सुराख़ रखे गए तो पानी उसमें दाख़िल हो जाएगा। गोया टकराव की शक्ल पैदा हो गई। बहरहाल माँ ने धड़कते हुए दिल के साथ अपने बच्चे को ताबूत में डाल दिया। अक्ल की बात बिल्कुल न सुनी। वह जानती थी कि यह अल्लाह रख्डल इज़्ज़त का वादा है जो मेरा भी परवरदिगार है और बच्चे का भी परवरदिगार है। वही बच्चे की परवरिश फ़रमाएगा। चुनाँचे क्या हुआ? उस बच्चे को फ़िरऔन और उसकी बीवी ने पकड़ा। अल्लाह तआला

फ्रमाते हैं ﴿والقيت عليك معية ننى﴾ मैंने अपनी तरफ से तेरे चेहरे पर
मुहब्बत डाल दी, मुहब्बत इलका कर दी। चुनाँचे फिरऔन की बीवी
ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वह बहुत ख़ूबतूरत लग रहे
थे। कहने लगी ﴿النفلة فِلا عَلَى النفلة इसको कृत्ल न करना, ﴿النفلة وَلا عَلَى الله عَلَى

फ्रमाने शाही जारी हुआ तो बच्चे को दूघ पिलाने वाली औरतें आयीं। मगर बच्चा दूघ ही नहीं पीता। फ़िरऔन परेशान है कि बच्चा दूघ नहीं पीता। अक्ल का अंधा उसकी मत मारी गई। सारी कौम के बेटों को मरवाता रहा। यह समझ न आई कि अल्लाह तआला उसी के हाथों से बच्चे की परवरिश करवा रहे हैं।

दूसरी तरफ् हज़रत भूसा अलैहिस्सलाम की माँ का हाल भी अजीव था:

> واصبح فؤاد الهموسي فرغا ان كادت لتبدى به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين0

अगर अल्लाह उसके दिल को तसल्ली न देते तो यह अपना राज़ फ़ाश कर बैठती। लेकिन अल्लाह तआला ने उसके दिल को ताकृत दे दी, संभाला दे दिया। बेटी को भेजती हैं कि देख, फिरऔन के घर क्या हो रहा है। वह फिरऔन के घर जाकर देखती है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है। फिरऔन से कहने लगी, मैं ऐसे लोगों का पता बता दूं जो इस बच्चे की परवरिश भी करेंगे और इसके ख़ैरख़्वाह भी होंगे। मुफ़िस्सरीन ने लिखा है कि फिरऔन के दिल में ख़्वाल गुज़रा कि यह ख़ैरख़्वाहों का नाम लेने वाली कौन आई। चुनाँचे फ़िरऔन ने बच्ची से पूछा कि कौन हैं इसके ख़ैरख़्वाह? बच्ची ऐसी समझदार थी कि फ़ौरन कहने लगी कि सारी कौम आपकी ख़ैरख़्याह है। जो भी दूध पिलाएगी वह इसकी ख़ैरख़्याह होगी। फ़िरऔन बच्ची की बात से मुतमइन हो गया। बच्ची ने घर आकर माँ को सूरतेहाल बताई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ भी बच्चे को दूध पिलाने तश्रीफ़ ले गयीं। बच्चे

को छाती से लगाया तो बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। फिरऔन ख़ुशियाँ मनाने लगा। उसे यह बात समझ न आई कि हो सकता है यह इस बच्चे की माँ हो। कहता है अच्छा हुआ बच्चे ने तेरा दूध पीना शुरू कर दिया? तू इस बच्चे को घर ले जा, इसकी परवरिश ठीक करना। इसकी हर चीज़ का ख़्याल रखना। मैं तुझे सरकारी फुन्ड से इतना वज़ीफ़ा देता रहूँगा। अल्लाह तआला ने जो वादा फुरमाया था वह सच कर दिखाया। चुनाँचे अल्लाह तआला फुरमाते हैं,

#### ﴿ فرددنا اليَّ امه كي تقر عينها ولا تحزن. ﴾

कि हमने लौटा दिया उसको माँ के पास ताकि माँ की आँखें ठंडी हों और उसके दिल में कोई गुम न हो।

﴿وَلَعَلَمُ اللّٰهِ حَنْ ﴾ और वह जान ते किं अल्लाह के वादे सच्चे हैं। ﴿وَلَكُنْ اكْرِ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ तेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं। उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को दूध पिलाती थीं और सरकार से वज़ीफ़ा मिलता था। यूँ अल्लह तआला अपनी ज़ात पर तकक्कुल करने वालों को दो गुने मुनाफ़े अता करते हैं।

(खुत्वात जुलफुक्कार 2/67-69)

## नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर हज़ार पेड़ों का ईसार

वे सहाबा किराम जो नए-नए मुसलमान होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दिलदारी के लिए उनसे बहुत ज़्यादा मुहब्बत फरमाया करते थे। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्रीफ फ्रमा थे। एक आदमी जो नया-नया मुसलमान हुआ था आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ। वह कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी मेरा एक बाग है और मेरे साथ एक मुसलमान का बाग है। वह मुसलमान बुढ़ा हो चुका है। अगर मेरे पेड़ों की लाइन सीधी हो तो उसके दस पेड़ आ जाते हैं। इस तरह मैं हिफ़ाज़त के लिए दीवार भी बना सकता हूँ। मैंने उस बूढ़े मुसलमान से कहा कि यह दस पेड़ मुझे दे दो। लेकिन वह बेचने को तैयार नहीं। लिहाज़ा आप मेहरबानी फ़रमा कर ये पेड़ मुझे दिलवा दें। नबी सल्लल्लाह् अलैहि वसल्लम ने बूढ़े सहाबी को तलब फुरमाया। वह सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी ख़िदमत में हाज़िर हो गए। अच्छा बूढ़ों की समझ कभी-कभी अपनी ही होती है क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है। बूढ़ा आदमी तो बता भी नहीं सकता कि उसको क्या-क्या तकलीफ़ है। एक बूढ़ा आदमी किसी डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर से कहा, जी मुझे बहुत कम दिखाई देता है। डॉक्टर साहब ने कहा, बाबा जी! यह बुढ़ापा है। बूढ़ा आदमी फिर कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे सब दांत गिर गए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, जी! यह बुढ़ापा है। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, डॉक्टर साहब! मुझे खाना हज़म नहीं होता। डॉक्टर साहब ने कहा जी यह बुढ़ापा है। वह फिर कहने लगा, डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ तो ऑखों के सामने अंधेरा छा जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा, जी! यह बुढ़ापा है। बूढ़ा आदमी बुढ़ापे वाला जवाब बार-बार सुनकर तंग आ चुका था और गुस्से में कहने लगा, यह क्या बात हुई कि हर चीज़ बुढ़ापा है। डॉक्टर साहब कहने लगे, बाबा जी! यह बुढ़ापा है। ख़ैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया और फरमाया कि आपका यह भाई चाहता है कि अगर आप उसे अपने दस पेड़ दे दें तो उनकी ् लाइन सीधी हो सकती है। वह बूढ़े सहाबी आगे से पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी! यह आपका हुक्म है या मशवरा है? आपने इश्रांद्र फ्रमाया, यह मेरा हुक्म नहीं है। तुम्हें फैसला करने का अख़्तियार है। वह जवाब में कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी! मैं नहीं देना चाहता। जब उस बूढ़े सहाबी ने कहा मैं नहीं देना चाहता तो नया मुसलमान कुछ मायूस सा हुआ। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने इर्शाद फ्रमाया कि अगर तुम उसे नहीं देना चाहते तो मैं उसे ख़रीदना चाहता हूँ। लिहाज़ा मुझे दे दो। उन्होंने फिर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी! यह आपका हुक्म है या मशवरा है? आपने फ्रमाया, मशवरा है। वह कहने लगे, मैं नहीं देता। यह कहकर वह सहाबी अपने घर के लिए खाना होने लगे तो आपने इर्शाद फ्रमाया कि सुनो! तुम्हें जन्नत के पेड़ बदले में मिलेंगे और मैं जन्नत में बहुत बड़ा बाग़ दिलवाने की ज़मानत देता हूँ और तुम्हें जन्नत में घर भी मिलेगा लेकिन वह कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी! ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है।

यह बात एक सहाबी ने सुनी जिनका एक हज़ार पेड़ों का बाग़ था। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में आए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! आपने जो ख़ुशख़ुबरी उसे दी है कि अगर तुम यह दस पेड़ दे दो तो तुम्हें जन्तत में बाग मिलेगा और घर भी मिलेगा। क्या यह वादा उसके साथ था या मेरे साथ भी है। आपने फ़रमाया, अगर तुम ख़रीदकर दे दो तो यह वादा तुम्हारे लिए भी है। वह कहने लगे, बहुत अच्छा। वह सहाबी वहाँ से चले और कुछ देर बाद बूढ़े मियाँ के घर पहुँच गए। उन्होंने बूढ़े मियाँ को सलाम किया और उससे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? वह कहने लगे, नहीं। आप ही बता दें। कहने लगे, मैं कुब्बा का फ़्लाँ अभीर आदमी हूँ जिसका एक हज़ार पेड़ों का बाग़ है। बूढ़े मियाँ कहने लगे, हाँ उसकी तो बहुत शोहरत सुनी है। अच्छा आप वही हैं। आपके बाग की तो बड़ी आला खजूरें हैं और बहुत ज़्यादा फल देती

हैं। वह कहने लगे, अच्छा आपने भी मेरे बाग का ज़िक्र सुना हुआ है। अब मैं आपके साथ एक सौदा करने आया हूँ। बूढ़े मियाँ कहने लगे वह क्या? उन्होंने कहा, आपके जो ये दस पेड़ हैं ये मुझे दे दें और मेरा हज़ार पेड़ों वाला बाग आप ले लें। यह सुनकर उनकी आँखों में चमक आ गई। वह बूढ़े मियाँ थे और उन्हीं पेड़ों पर उनका गुज़ारा था। इसलिए वह छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने यह सुना कि इसके बदले में एक हज़ार पेड़ों का बाग मिलेगा तो कहने लगे, ठीक है मैं तेरे साथ सौदा कर लेना चाहता हूँ। चुनाँचे तय पा गया कि बूढ़े मियाँ ने हज़ार पेड़ों के बदले में दस पेड़ दे दिए हैं।

वह सहाबी यह सौदा करके नबी अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी! मुझे वह पेड़ मिल गए हैं और अब वे पेड़ आपकी ख़िदमत में पेश करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इशाद फ़रमाया, मैं ज़मानत देता हूँ कि इसके बदले में तुम्हें जन्तत में मकान भी मिलेगा और बाग भी मिलेगा। नवी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लभ की मुबारक ज़बान से जन्नत की ज़मानत की ख़ुशख़बरी सुनकर वह हज़ार पेड़ों के बाग के किनारे पर वापस आए। बागु के अंदर दाख़िल न हुए। वहीं से खड़े होकर अपनी बीदी को आवाज दी और कहा, ऐ फ़्लाँ की अम्मी! ऐ फ़्लाँ की अम्मी। बीवी ने कहा, क्या बात है? आप अंदर क्यों नहीं आते? वह कहने लगे, मैं इस बाग का सौदा कर चुका हूँ। अब यह बाग मेरा नहीं है बल्कि मैंने इसे जन्नत के बाग के बदले में अल्लाह के हाँ बेच दिया है। सामान और बच्चों समेत बाहर आ जा। मैं इधर ही इतिजार करूंगा। बीवी ने जब यह सुना तो कहने लगीं, मैं तुझ पर क्रूबॉन जाऊँ। तूने तो ज़िंदगी में पहली दफा अच्छा सौदा करके मेरा दिल खुश कर दिया। वह अपना सामान और बच्चों को लेकर बाग से बाहर आ गई और उन्होंने वह बाग अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। सुब्हानअल्लाह! जिनका माल ऐसा हो कि अल्लाह के लिए आख़िरत कमाने के लिए वह उसे लगा रहे हों तो वह माल उनके लिए बेहतरीन सवारी है। और अगर माल दुनिया के मज़े की ख़ातिर हो तो फिर वह नुकसानदेह है।

# क्या दुनिया उस्माने गृनी रिज़यल्लाहु अन्हु की सखावत पेश कर सकती है?

अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने जिन सहाबा किराम को दुनिया का माल दिया वे दोनों हायों से अल्लाह तआ़ला के रास्ते में खर्च करते थे ताकि अल्लाह हाँ ज्यादा से ज्यादा रुतबे पाएं। हज़रत उत्मान गुनी रिजयल्लाह अन्ह को अल्लाह तआ़ला ने ख़ूब माल दिया था। उनके दिल में माल की मुहब्बत नहीं दी थी। वह अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करने में कभी ढील नहीं करते थे। बैरे रोमा एक कुआँ था जो एक यहूदी की मिल्कियत में था। उस वक्त मुसलमानों को पानी हासिल करने में काफ़ी मुश्किल का सामना था। वह इस यहूदी से पानी ख़रीदते थे। जब हज़रत उस्मान ने देखा कि मुसलमानों को पानी हासिल करने में काफी दुश्वारी का सामना है तो वह यहूदी के पास गए और उसे फ़रमाया कि यह कुँवा बेच दो। उसने कहा, मेरी तो बड़ी कमाई होती है। मैं तो नहीं बेचूंगा। यहूदी का जवाब सुनकर हज़रत उस्मान ने फ़रमाया कि आप आधा बेच दें और कीमत पूरी ले लें। वह यहूदी न समझ सका। अल्लाह वालों के पास फ़िरासत होती **है। यहू**दी ने कहा, हाँ ठीक है कि आधा हक, दूंगा और कीमत पूरी लूंगा। उसने क़ीमत पूरी ले ली और आधा हक दे दिया और कहा कि एक दिन आप पानी निकालें और दूसरे दिन हम पानी निकालेंगे। जब हंज़रत उस्मान ने उसे पैसे दे दिए तो आपने ऐलान करवा दिया कि

मेरी बारी के दिन मुसलमान और काफिर सब बग़ैर कीमत के अल्लाह के लिए पानी इस्तेमाल करें। जब लोगों को एक दिन मुफ़्त पानी मिलने लगा तो दूसरे दिन ख़रीदने याला कौन होता। चुनाँचे वह यहूदी कुछ महीनों के बाद आया और कहने लगा, जी आप मुझसे बाकी आधा भी ख़रीद लें। आपने बाकी आधा भी ख़रीदकर अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया।

#### हलाकत के दहाने से हिफाज़त

बनी इस्राईल की एक औरत अपने बच्चे को लेकर जंगल से गुज़र रही थी। अचानक एक भेड़िया और उसने उस औरत पर हमला कर दिया। जब भेड़िए ने हमला किया तो वह कमज़ोर दिल औरत घबरा गई। जिसकी वजह से उसका बेटा उसके हाथ से नीचे गिर गया। उस भेड़िए ने उस बच्चे को उठाया और भाग गया। जब माँ ने देखा कि भेड़िया मेरे बेटे को मुँह में डालकर ले जा रहा है तो माँ की ममता ने भी जोश मारा और उसके दिल से एक आह निकली। जैसे ही उसकी आह निकली तो उसने देखा कि एक जवां मर्द सा आदमी पेड़ के पीछे से उस भेड़िए के सामने आया और भेड़िए ने जब अचानक किसी को अपने सामने देखा तो वह भी घबरा गया। जिसकी वजह से बच्चा भेड़िए के मुँह से नीचे गिर गया और वह भाग गया। उस नौजवान ने बच्चे को उठाया और लाकर उसकी माँ के हवाले कर दिया।

वह माँ कहने लगी कि तू कौन है? जिसने मेरे बच्चे की जान बचा दी? उसने कहा, मैं अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त का फ़रिश्ता हूँ। मुझे परवरदिगार ने आपकी मदद के लिए भेजा है। एक दफा आप अपने घर में बैठे हुए खाना खा रही थीं। ठीक उसी वक्त किसी सवाली ने आपके दरवाज़े पर रोटी का टुकड़ा मांगा। आपके घर में उस वक्त वहीं रोटी थी जो आप खा रही थीं। आपने उस वक्त सोचा कि मैं अल्लाह के नाम पर सवाल करने वाले को ख़ाली कैसे भेजूं। तुमने अपने मुँह का लुक्मा निकालकर उसको दे दिया। उस सदके की बरकत से अल्लाह ने तेरे बच्चे की हिफाज़त के लिए मुझे भेजा।

#### बीवी की तर्ग़ीब पर शौहर की सख़ावत

हमारे इस ज़िले मैं फ़ैसलाबाद रोड पर एक गाँव में एक नेक औरत रहती थी। वह बहुत ज़्यादा सख़ावत वाली थी। वह इतनी नेक दिल, इतनी मेहमान नवाज़ और इस क़दर ग़रीबों पर ख़र्च करने वाली थी कि लोग उसे हातिम ताई की बेटी कहते थे। वह गाँव सड़क के क़रीब ही था। पहले तो कोई मुस्तिक़ल बस स्टाप न था मगर देहाती लोगों की आने-जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टाप बन गया। अंदर के इलाकों के देहाती लोग पाँच, दस मील चलकर वहाँ आते कि हम ख़रीद व फ़रोख़्त के लिए बस पर बैठकर शहर को जाएंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि बस का वक्त खत्म हो जाता तो उन बेचारों के पास वहाँ रहने के लिए कोई इंतिज़ाम नहीं होता था। वे इसी हाल में बैठकर रात गुज़ारते। भूखे प्यासे रहते। अगर औरतें साथ होतीं तो और ज़्यादा परेशानी होती। उस औरत ने महसूस किया कि यहाँ तो उनके लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए। लिहाज़ा उसने अपने शौहर से कहा कि क्यों न हम लोगों की सहुलत के लिए एक मेहमानख़ाना बनवा दें ताकि वे लोग जो रात को आगे या पीछे नहीं जा सकते वह आसानी से रात गुज़ार सकें और वे अगले दिन अपने काम के लिए खाना हो जाया करेंगे।

शीहर को यह बात पसंद आई। उसने मेहमानखाना बनवाया और एक आदमी रखकर उनके लिए खाना पकाने का बंदोबस्त कर दिया। अब लोग आने-जाने लगे। और जो रात के वक्त आगे पीछे नहीं जा सकते थे वे रात को वहीं से खाना खाते और रात को आराम से सो जाते। फिर रात गुज़ारकर अपने काम के लिए चले जाते। लिहाज़ा किसी 'ख़ैरख़्नाह' ने शौहर को मश्वरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल कर देगी। रोज़ाना इतना-इतना पकता है और फालतू लोग आकर खा जाते हैं, ऐसी सख़ावत का क्या फायदा।

जब दोस्तों ने ख़ाविंद को बार-बार मश्वरा दिया तो ख़ाविंद के दिल में भी यह बात आ गई कि भई! यह तो वाकई लोगों ने तमाशा बना लिया है। लिहाज़ा उसने एक दिन फ़ैसला कर लिया कि मेहमानख़ाना बंद कर दिया जाए। बीवी को पता चला तो परेशान हुई कि जब परवरदिगार ने हमें इतनी ज़मीनें दी थीं कि हमारी गेहूँ से ही रोटी बनती थी 'और सारा साल मेहमान नवाज़ी का सवाब मिलता था। अब यह नेकी का ज़िरया बंद हो गया। लेकिन जब ख़ाविंद ने कह दिया तो बीवी ख़ामोश हो गई। नेक बीवियाँ फिर बात करने के लिए मौका ढूंढा करती हैं, झगड़े नहीं करतीं। इसलिए वह मौके की तलाश में रही।

एक दिन मियाँ से कहने लगी कि आज मेरी तबियत कुछ उदास सी है। घर में रह-रह कर कुछ तंग सी आ गई हूँ, क्यों न मैं ज़मीनों पर ज़रा हो आऊँ। उसने कहा बहुत अच्छा। मियाँ उसको ज़मीन पर लेकर चला गया। वहाँ कुँआ, बाग और फसलें थीं। वह थोड़ी देर चली फिरी और फिर आकर कुँए के किनारे पर बैठ गई और कुँए के अंदर देखना शुरू कर दिया। मियाँ भी इघर-उधर फिरता रहा। काफी देर के बाद कहने लगा, भागवान! चलें देर हो रही है। कहने लगी, बस चलते हैं। फिर कुँए के अंदर दोबारा झांकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कहा। वह फिर जवाब में कहने लगी, अच्छा अभी चलते हैं और फिर कुँए में देखती रही। आख़िर मियाँ ने

कहा, ख़ुदा की बंदी! कुँए में क्या देख रही हो? कहने लगी कि मैं देख रही हूँ कि ख़ाली डोल पानी में जा रहे हैं और भर-भर कर वापस आ रहे हैं। मगर कुँए का पानी जैसा है वैसा ही है। उसने कहा, ख़ुदा की बंदी! तू अगर सारा दिन और सारी रात बैठी रहेगी तो यह पानी तो ऐसे ही रहेगा, ख़ाली डोल भर-भर कर के आते रहेंगे भगर पानी में कभी नहीं आएगी। जब ख़ाविंद ने यह बात कही उस नेक औरत ने कहा, अच्छा क्या कुँए का पानी ख़त्म नहीं होता? उसने कहा वाक़ई कुँए का पानी ख़त्म नहीं होता? उसने कहा वाक़ई कुँए का पानी ख़त्म नहीं होता। यह सुनकर वह कहने लगी, अल्लाह तआला ने हमारे घर के अंदर भी एक कुँआ जारी किया था। लोग ख़ाली पेट आते थे और पेट का ढोल भरकर जाते थे। तुम्हें क्यों डर हुआ कि अल्लाह तआला तुम्हारे इस कुँए के पानी को कम कर देंगे?

बीवी की बात सुनकर मियाँ के दिल पर चोट पड़ी। कहने लगा, मैं मेहमानख़ाने की दोबारा जारी करता हूँ। लिहाज़ा वह औरत जब तक ज़िंदा रही इस इलाके में वह मेहमानख़ाना उसी तरह जारी रहा। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 4/220)





र्वीपः व स्वशियत

और

तीबा व मगृपिः रत

## ख्वीफू व स्वशियत और तीबा व मगृफिरत

## चेहरए अनवर पर ख़ौफ़ के कतरे

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी औ उम्मत की माँ हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती थीं कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्रीफ़ लाए और बिस्तर पर आराम फ़रमाने लगे। मेरे भाई अब्दुल्लाह बिन उमर सहन में बैठकर क़्राआन मजीद पढ़ रहे थे। फ़रमाती हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिस्तर पर आराम कर रही थी। अचानक अब्दुल्लाह क्यामत के दिन इस तरह खड़े होंगे कि उनके परवरदिगार के बीच पर्दा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत सुनी तो आपकी आँखों से आँसू निकल आए। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि मुझे अपने गालों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँसू गिरते हुए महसूस हुए तो मैं हैरान हुई। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व्हाल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखने लगी। मैंने पूछा, आका! आपको कोई तकलीफ़ हो रही है? फ़्रमाया, नहीं। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के महबूब! आप जन्नत के शौक में रो रहे हैं? फ़रमाया, नहीं। तो मैंने पूछा, ऐ महबूब! आप क्यों रो रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फ़रमाया, ﴿النامِثِعَاقَ و بني اشتِعاقَ ﴾ में तो मुस्ताक हैं, अल्लाह का आशिक हूँ और उसके इश्क व मुहब्बत में रो रहा हूँ।

आपने दो बार ये अल्फाज़ दोहराए। आज हम इत्तिबाए सुन्नत की बातें करते हैं। काश! हमें अल्लाह के महबूब की इस सुन्नत पर भी अमल नसीब हो जाए।

> सारी चमक दमक तो इन्हीं मोतियों से है आँसू न हो तो इश्क में कुछ आबल नहीं (खुत्वात जुलफ़ुक़्क़ार 4/191)

## तेरे रोने पर फ्रिश्ते भी रो पड़े

एक सहाबी रिज़यल्लाहु अन्हु तहज्जुद में क्रुरआन पढ़ते हुए रो पड़े। नबी अलैहिस्सलाम की ख़िदण्त में जब हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "तेरे क़ुरआन पढ़ने और रोने ने अल्लाह के फ़रिश्तों को भी रुलाया। सुन्हानअल्लाह उनको रोता देखकर अल्लाह के फ़रिश्तों को भी रोना आ गया। उनको क़ुरआन पाक का ऐसा मज़ा और लुत्फ़ आया करता था। तीर लग रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं और फिर अपने साथी को जगाकर एक सहाबी कहते हैं कि अगर मुझे अपनी ज़िम्मेदारी में कोताही का डर न होता तो मै तीरों पर तीर खाता रहता लेकिन सूरः कहफ़ पूरी किए बग़ैर नमाज़ न ख़त्म करता। उनको तीर लगते थे फिर भी उनका दिल चाहता है था कि सूरः कहफ़ पूरी पढ़ लूँ। और हमारे दिल का यह हाल है कि क़रीब मच्छर भी गुज़र जाए तो नमाज़ की सारी कैफ़ियत ख़त्म हो जाती है। क़ुरआन शरीफ की लज़्ज़त है और अपना एक लुत्फ़ है।

## मौला मेरे बुढ़ाये की लाज रख ले

अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० ने सारी ज़िंदगी हदीस पढ़ाई। यहाँ

तक कि एक वक्त में चालीस-चालीस हज़ार शागिर्द उनसे हदीस पाक पढा करते थे। जब वह फ़ौत होने लगे तो अपने शागिदों से फरमाया कि मुझे चारपाई से उठाकर ज़मीन पर लिटा दो। नीचे न कोई कालीन था न कोई फुर्श था और न कोई संगे मरमर लगा हुआ था। फिर भी शागिर्दों ने हुक्म पूरा करते हुए उनको ज़मीन पर लिटा दिया। यह देखकर तलबा की चीख़ें निकल गयीं कि इतने बड़े मुहद्दिस अपनी दाढ़ी को पकड़कर अपने गालों को ज़मीन पर रगडने लग गए और रोते हुए दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह! अब्दुल्लाह के बुढ़ापे पर रहम फ़्रमाना। अल्लाह अकबर जिसने सारी ज़िंदगी हदीस पढ़ाई उसने यह नहीं कहा कि ऐ अल्लाह! मैंने हदीस के दर्स दिए, मैंने लोगों को दीन की तरफ बुलाया, मैंने लोगों को नेकी तरफ बुलाया। कोई अमल इस काबिल न समझा कि अल्लाह की हुज़ूर पेश कर सकें। आख़िर में आजिज़ी कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह! अब्दुल्लाह के बृद्धापे पर रहम फ़रमा। वह अपने सफ़ेद बालों को पेश करते थे कि ऐ अल्लाह! कोई अमल ऐसा नहीं जो आपके सामने पेश कर सकें। आप ही मुझ पर रहम फ़रमाइए। हमें भी इसी तरह करना चाहिए कि हम भी अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह तआला के सामने नादिम हों और उसका ख़ौफ़ तलब करें ताकि गुनाहों से बच सकें। इस तरह मांगें कि जैसे हमें जो कुछ मिलना है वह अल्लाह तआला की रहमत से ही मिलना है। इस दर से हटकर हम जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। (वाकिआते फकीर 1/200)

### सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़शियत

जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया था कि मैं अबूबक्र से कहता हूँ कि वह मेरी बीमारी की दजह से मुसलमानों की नमाज़ का इमाम बने और सैय्यदा आएशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह! के नबी! ﴿الْ الْمَاكِ الْمَالِي الْمُلْكِي الْكِي الْمُلْكِي الْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْكِي الْمُلْكِي الْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلِكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُل

## हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़ौफ

#### कि कहीं मेरा नाम . . .

अल्लाह तआला ने हज़रत उमर बिन ख़ताब रज़ियल्लाह अन्ह को इतने बुलन्द मुकामात नसीब फरमाए थे। इसके बावजूद अपने बारे में इतने फिक्रमंद थे कि एक बार हज़रत हुज़ैफा से पूछा, हुज़ैफा! मुझे यह तो पता है कि तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के नाम बता दिए थे। मैं आप से मुनाफिकीन के नाम तो नहीं पूछता बस इतनी बता पूछता हूँ कि कहीं ''उमर'' का नाम तो उन मुनाफिकों की फहरिस्त में शामिल नहीं है। अगर हम होते तो कहते कि हम तो मुरादे मुस्तफा हैं। हमारे लिए तो महबूब ख़ुदा दुआएं मांगते थे। देखिए तो सही कि जिन्हें मांगकर लिया गया है वह परवरदिगार के हुजूर इस तरह झुकते थे और अपने बारे में इतनी एहतियात करते थे फिर भी पूछते थे कि कहीं उमर का नाम तो उनमें शामिल नहीं। क्या हमने कभी ऐसी नज़र अपनी ज़ात पर डाली है? नहीं बल्कि हमारी तो गर्दनें तनी रहती हैं। आँखें खुली रहती हैं। हमारी निगाहें दूसरों के चेहरों पर पड़ती हैं। हमें दूसरों के ऐब तो नज़र आते हैं मगर अपनी हालत नज़र नहीं आती। काश! यह आँखें बंद होतीं, ये गर्दनें झुक जातीं और ये निगाहें अपने सीने पर पड़तीं कि मेरे अपने अंदर

क्या-क्या ऐब छिपे हुए हैं। आज इस बात की बहुत कमी है।

## नमाज़ में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ौफ़ व ख़शियत का आलम

#### हजरत अली बिन अयाज़ रह० की ख़शियत

फुज़ैल बिन अयाज़ रह० के बेटे अली बिन फुज़ैल रह० को मुक़ामें ख़ौफ़ नसीब था। जब क़ुरआन पढ़ा या सुना करते तो अज़ाब की आयतों पर बेहोश हो जाते थे। लिहाज़ा दिल में तमन्ना किया करते थे कि या अल्लाह! कभी मुझे भी एक वक़्त में पूरा क़ुरआन सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा क्योंकि वह तिलावत करते वक़्त थोड़ा सा पढ़ते और जहाँ डराने की बात आती तो वहीं बेहोश हो जाते थे। उन के बारे में आता है कि एक बार उनके सामने क़ारी ने पढ़ा المارية के बारे में आता है कि एक बार उनके सामने क़ारी ने पढ़ा المارية के सामने खड़े किए जाएंगे। इस बात को सुना और उसी वक़्त बेहोश होकर गिर गए, अल्लाह अकबर। (खुल्बात जुलफ़ुक्क़ार 4/180)

## हज़रत शिबली रह० बेहोश होकर गिर पड़े

एक बार हज़रत शिबली रह० ने यह आयत सुनी إلن فتالناهن ﴿

पढ़ी तो हज़रत शिबली रह० वहीं गिरकर बेगोश हो गए। हमें क्या पता है कि क़ुरआन सुनकर आशिक़ों के साथ क्या होता है। (ख़ुन्यात ज़ुल़फ़ुक़्क़ार 4/181)

> नाज़ है गुल को नज़ाकत का चमन में ऐ ज़ौक उसने देखे ही नहीं नाज़ य नज़ाकत वाले

#### हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की आह व ज़ारी

हदीस पाक में आया है कि एक बार हज़रत शुएंब अलहिस्सलाम
रोए। ﴿
وَهَمَالُواللّهِ अल्लाह तआ़ला ने इशांद फ़्रमाया, ऐ
शुऐंब! आपका यह रोना कैसा? ﴿
وَاصَوَلَا الْمِالِي الْمِهَا الْمُولِا مِن الْمِلْ ﴿
وَالْمُولِا الْمُولِا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ अर्ज़ किया ऐ परदियार! ऐसा तो नहीं। गोया न जन्नत
के शौक में और न जहन्नम के ख़ीफ़ से मैं रो रहा हूँ ﴿
وَالْمُولِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إلهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ان يكن ذلك هنياً لك لقالي يا شعيب لذلك﴾

ऐ शुऐब! आपको मुदारक हो कि इस रोने की वजह से आपको मेरी मुलाकात नसीब होगी। (सुब्हानअल्लाह)

(खुत्बात जुलफुक्कार 4/190)

### नेमत के मिलने पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़ौफ़

एक बार इज़रत उमर ने पीने के लिए पानी मांग तो उनको पानी के बजाए शर्बत दे दिया गया। आप शर्बत पीने लगे तो आँखों में आँसू जारी हो गए। किसी ने कहा, ऐ अमीरुल मुमिनीन आप क्यों

## हज़रत सीरीन रह० की बहन का ख़ौफ़ व रोना

डब्ने सीरीन रह० जिन्होंने ताबीरु-रुया किताब लिखी है उनका मर्तवा अल्लाह तआ़ला ने बहुत बड़ा किया। आज भी हर आलिम के पास वही किताब होती है और ख़्वाबों की ताबीर उसी में से बताई जाती है। उनकी बहन थीं, हफ़सा। ये सारी क़िरातों में इतनी माहिर थीं, इतनी अच्छी कारिया थीं। उनके हालात में लिखा है कि 32 साल अपने घर की मस्जिद में गुज़ार दिए। सिर्फ़ पाकी वग़ैरह के लिए मस्जिद से बाहर निकलतीं। बाकी सारा वक्त उसी मस्जिद में बैठकर औरतों को और छोटे बच्चों को दीन की तालीम देतीं। इतनी बड़ी कारिया थीं कि मुहम्मद बिन सीरीन रह० को ख़ुद अगर क़ुरआन में किसी लफ़्ज़ की अदाएगी के अंदर मुशक्कतें पेश आतीं तो किसी बच्चे को भेज कर कहते कि जाओ देखो हफ़सा इस लफ़्ज़ को किस तरह अदा करती है। फिर उस लफ़्ज़ को तुम भी वैसे ही अदा कर लेना। उनके बारे में बाज़ ताबईन रह० ने लिखा है कि हम ने इतनी इबादतगुज़ार और इतनी इल्म वाली औरत कहीं नहीं देखी। यहाँ तक कि बाज़ किताबों में लिखा है कि हम ने ऐसी औरत इल्म वाली देखी कि जिनको अगर हम हसन बसरी पर भी चाहें फ़ज़ीलत दे सकते हैं। किसी ने कहा

सईद बिन मुसय्यब रह० से भी ज़्यादा। तो जवाब दिया हाँ। किसी ने उनकी बांदी से पूछा अपनी मालकिन के बारे में क्या कहती हो?

उसने बड़ी तारीफ़ें कीं और कहने लगीं बड़ा अच्छा क़ुरआन पढ़ती हैं। हर वक्त इबादत करती रहती हैं। हर काम शरिअत के मुताबिक करती हैं लेकिन पता नहीं उनसे कौन सा गुनाह हो गया जो इतना बड़ा है जो इशा से नमाज़ की नीयत बांधकर रोना शुरू करती हैं और फज़ तक खड़ी रोती रहती हैं। (वह बेचारी बांदी यह समझीं कि शायद किसी बड़े गुनाह की वजह से सारी रात रो रो का माफ़ियाँ मांगती हैं।) तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि हफ़सा बिन्त सीरीन ने दीन की ख़िदमत कितनी ज़्यादा की। इस किस्म की और भी बहुत सी मिसालें हैं।

#### राविया बसरिया रह० का ख़ौफ़े ख़ुदा

राविया बसरिया रह० एक दफा कहीं बैठी थीं। कृरीव ही एक आदमी भुना हुआ गोश्त खा रहा था। उन्होंने जब उसे देखा तो रोना शुरू कर दिया। वह आदमी समझा कि उन्हें भूख लगी है और यह चाहती हैं कि मुझे भी खाने को दिया जाए। उसने पूछा कि क्या आप भी खाएंगी? फ्रमाने लगीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ बिल्क मैं किसी और बात पर रो रही हूँ। उसने पूछा कि वह कौन सी बात है? फ्रमाने लगीं कि मैं इस बात पर रो रही हूँ कि जानवरों और परिन्दों को आग पर भूनने से पहले उन्हें मार दिया जाता है और ज़िक्ह किए हुए जानवर को भूनते हैं। मैं क्यामत के दिन को सोच रही हूँ कि जब ज़िंदा इंसानों को आग में डालकर भून दिया जाएगा। मैंने भुने हुए मुर्ग को देखा तो मुझे क्यामत का दिन याद आ गया। मुझे वह रात याद आ गई जिसकी सुबह को क्यामत होगी। ऐ बंदे! तू भुने मुर्ग खाने का आदी है, कबाब और तिक्के मंगवाकर- मंगवाकर खाता

है। सोचा करें कि हम जो उसका गोश्त भून-भूनकर खा रहे हैं उसे तो ज़िब्ह करके भूना गया। अगर हम गुनाह करेंगे तो फ़रिश्ते हम ज़िंदीं को भूनेंगे। इसलिए हमें गुनाहों से ज़रूरत बचना चाहिए। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 6/154)

## हसन बसरी रह० का ख़ौफ्

सहाबा किराम, ताबईन और तबे ताबईन के तीन दौर ऐसे हैं कि इन लोगों में खुशू ज़्यादा ग़ालिब होता था। हसन बसरी रह० के बारे में आता है कि आप चलकर आते तो तबियत पर ऐसा गम होता था कि जैसे वह आदमी आ रहा हो जिसने अभी-अभी अपने बाप को कब्रिस्तान में दफन किया। जब बैठते थे तो यूँ महसूस होता था कि जैसे वह मुजरिम है जिसके लिए फांसी का हुक्म जारी हो चुका है। आप इस कृद्र रोते थे कि आँसुओं का पानी ज़मीन पर बह पड़ता था।

#### हज़रत राबिया बसरिया का ख़ौफ्

राबिया बसरिया रह० के बारे में किताबों में लिखा है कि आप ख़ौफ़े से इतना रोती थीं कि आँसुओं के कृतरे ज़मीन पर गिरने लगते तो इतने आँसू गिरते कि बाज़ दफा ज़मीन पर घास उग जाती थी। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 6/542)

## हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़ौफ़े ख़ुदा

हमारे बड़े जब ज़रा सी कैफियत बदलते देखते तो फ़ौरन रो पड़ते थे। एक बार हज़रत हंज़ला घर से निकले और कहनें लगे अक्टिंग्ड्स ﴿عَلَيْ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ पे अल्लाह के महबूब आपकी सोहबत में जो कैफियत होती है वह घर में नहीं होती। बस हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। (खुत्बात जुलफुक्क़ार 6/245)

## हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ख़ौफ़

नबी अलैहिस्सलाम ने एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्रील! क्या तुझे मेरे रहमतुल्लिल्ल-आलमीन होने से हिस्सा मिला है? अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम! जी हाँ मुझे आपके रहमतुल्लिल्ल-आलमीनी से हिस्सा मिला है। आपने पूछा वह कैसे? अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के महबूब! जब आप दुनिया में तश्रीफ़ नहीं लाए थे। उस वक्त में अपने अंजाम के बारे में डरा करता था। मेरे सामने कई नेक लोगों के अंजाम बुरे हुए। मैंने शैतान का अंजाम भी देखा था जिसकी वजह से मैं भी डरा करता था कि पता नहीं मेरा अंजाम क्या होगा लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्रीफ़ लाए अल्लाह तआ़ला ने आप पर एक आयत उतार ई:

﴿ الله لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. ﴾

यह आयत क्योंिक मेरे बारे में है और इससे मुझे अपने अच्छे अंजाम का पता चल गया है। इसलिए मेरे दिल पर जो गम सवार रहता या आपकी रहमतुल्लिल्लि-आल रीनी के सदके मुझे अब इस गम से निजात नसीब हो गई है, सुब्हानअल्लाह।

(खुत्बात जुलफुक्कार 6/249)

## ख़ुशी के आँसू

हज़रत अबूबक रज़ियल्लाहु अन्हु तश्रीफ फ़रमा हैं। टाट का लिबास पहने हुए हैं। सब कुछ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में पेश कर चुके हैं। ऊपर से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं। जिज्ञील अमीन ने टाट का लिबास पहना हुआ था। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में सलाम पेश किया और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! मुझे अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने भेजा है। वह अबूबक रिज़्यल्लाहु अन्हु के अमल से इतना खुश हैं कि उन्होंने आसमान के सब फ्रिश्तों को हुक्म दिया है कि तुम भी सिद्दीके अकबर की तरह टाट का लिबास पहनो। इसीलिए मैं भी टाट का लिबास पहनकर हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह तआला ने फ़रमाया है कि जाओ पूछ कर आओ कि क्या अबूबक इस हाल में भी मुझसे खुश हैं। सैय्यदना सिद्दीक अकबर ने सुना तो उनकी आँखों से आँसू आ गए और कहने लगे, मै। अपने रब से हर हाल में खुश हूँ।"

### ह्ज़रत यूसुफ् अलैहिस्सलाम के तक्वे का नतीजा

सूरः यूसुफ जिसको क़ुरआन ने अहसनल क़सस कहा है, ख़ास तौर पर बड़ा सबक़ है, इस सूरत में نقص عليك احسن القصص इसलिए को इतना अहम बताया गया है कि इसमें अल्लाह तआ़ला दो जमाअतों का ज़िक्र करते हैं। एक जमाअत यूसुफ् अलैहिस्सलाम के माईयों की और एक जमाअत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। जी हाँ कई बंदे अकेले होते हैं लेकिन अपनी ज़ात में इदारा होते हैं। एक होते हैं लेकिन जमाअत से ज़्यादा भारी होते हैं। दलील क़ुरआन से पेश करता हूँ ﴿ان ابراهيم كان امرة के बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्भत थे। देखा! जी हाँ ऐसा भी होता है। तो एक जमाअत यूसुफ अलैहिस्सलाम की और दूसरी जमाअत उनके भाईयों की। भाईयों पर इम्तिहान आया। वे कहने लगे, हम यूसुफ, को कल्ल कर देते हैं। हम यह गुनाह कर गुज़रते हैं और फिर उसके बाद हम तौबा करके नेक बन जाएं। चुनाँचे गुनाह कर गुज़रे। पुसुक् अतैहिस्सलाम पर भी इम्तिहान आया ﴿ وراودته التي هو في بيتها

यह अल्लाह तआ़ला की रहमत थी कि ऐसे इन्तिहान से भी बच गए यहाँ तक कि गवाहियाँ दे दीं औरत ने और कहना पड़ा मालिक को ﴿ ويوسف الها । को यूसुफ़, सुब्हानअल्लाह अल्लाहु अकबर। फिर क्या हुआ? अल्लाह तआला ने फिर उनको जेल से निकालकर तख्त पर बिठा दिया। फिर यूसुफ अलेहिस्सलाम ने कहा मुझे फ़ाइनेन्स मिनिस्टर बना दो। नबी थे अल्लाह तआला ने उन्हें सलाहियत भी अता फ़रमाई थी। वह हुकूमत की बागडोर संभाल सकते थे। हुकूमत चलाकर दिखाई। कृहत पड़ जाता है। भाईयों की जमाञत सारी की सारी कहत की शिकार हो गई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस कहत में तख़्त पर बैठे हुए हैं। अब अल्लाह तआ़ला का निचोड़ निकालते हैं। क़ुरआन पाक में मंज़र बयान करते हैं और अजीब है वह मंज़र। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आ रहे हैं, ग़ल्ला मांगने के लिए, पैसे पूरे नहीं हैं। गुल्ला पूरा मांगते हैं। कहते हैं कि पैसे तो पूरे नहीं। आप कोई सदका ख़ैरात कर दें। यह भी नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। वह भी नबी अलैहिस्सलाम के बेटे। ये इम्तिहान में नाकाम, वह इंग्तिहान में कामयाब। यह तख़्त पर वे फ़र्श पर हैं। क़ुरआन पाक नक्शा बयान करता है। सुब्हानअल्लाह! क्रुवान जाएं क्या किताब है। फ़रमाया ﴿فَالرَّهُ कहने लगे, ﴿فَالرَّهُ ऐ अज़ीज़े मिस्र!

> مسنا واهلنا الضرو جثنا بيضاعة مزجة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزى المنصدقين

हमें और हमारे अहलेख़ाना (घरवाली) को तंगदस्ती ने बेहाल कर दिया है और हम पैसे भी इतने लाए हैं जो पूरे नहीं। हमें कज़न पूरा दे दो और हमारे ऊपर सदका ख़ैरात कर दीजिए। बेशक अल्लाह तआ़ला सदका देने वालों को जज़ा देता है।

जब यूसुफ् अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह हालत हो गई है तो पूछा

#### ज़िना से बचने पर सुलेमान बिन यसार रह० को बशारत

जब वह रात को सोए तो उन्हें ख़्याब में सैय्यदना हज़रत यूसुफ् अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, सुलेमान यसार! मैं तो अल्लाह का नबी था। मेरे साथ अल्लाह की हिफ़ाज़त थी। जब मेरे सामने गुनाह पेश हुआ तो मैंने कहा था, मअज़ल्लाह। लेकिन नबुक्यत की हिफ़ाज़त के साथ कहा था। कमाल तो तूने दिखाया कि वली होकर वह काम किया जो वक्त का नदी किया करता है।

#### ज़िना से बचने पर मुश्क की ख़ुशबू

इंडिया में एक बुजुर्ग ख़्वाजा मुश्की रह० थे। उनके जिस्म से मुश्क की सी ख़ुश्बू आती थी। लोग हैरान हांकर पूछते थे कि आप कैसी ख़ुश्बू लगाते हैं कि आपके कपड़े पर वक्त ख़ुश्बू में बसे हुए लगते हैं? किसी ने एक मर्तवा बहुत मजबूर किया तो वह फ़रमाने लगे कि मैं तो कोई ख़ुश्बू नहीं लगाता। उसने कहा कि आपके कपड़े से ख़ुश्बू कैसी आती है?

उन्होंने कहा कि वाकिआ यह है कि एक बार मैं किसी गली में से गुज़र रहा था। एक मकान का दरवाज़े पर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। उसने मुझे देखकर कहा कि घर में कोई बीमार है। तुम नेक बंदे नज़र आते हो। उसको कुछ पढ़कर फूंक दो। हो सकता है कि ठीक हो जाए। मैंने उस पर भरोसा किया और घर के अंदर चला गया। जब अंदर गया तो उसने ताला लगा दिया। उसके बाद घर की मालिक सामने आई। उसकी नीयत मेरे बारे में बुरी थी। वह कहने लगी कि मैं रोज़ाना तुझे गुज़रता हुआ देखती थी। मेरे दिल में बुराई का ख़्याल पैदा होता था। चुनाँचे मैंने आज तुझे इस बूढ़ी औरत के ज़रिए घर में बुला लिया है। लिहाज़ा अब मैं गुनाह करना चाहती हूँ। जब उसने नीयत का इज़्हार किया तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने उसका मुतालबा मानने से इंकार कर दिया और बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन वह कहने लगी कि अब ताला लग चुका है। अगर नहीं मानोगे तो मैं शोर मचाऊँगी और बोहतान लगाकर संगसार कराऊँगी। अब दो बातों में से एक तय कर लो। या तो संगसार होना

पसन्द कर लो या मेरे साथ गुनाह का काम कर लो। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ। आख़िर अल्लाह तआ़ला ने मेरे ज़ुहून में तर्कीव डाली तो मैंने उससे कहा कि मुझे बैतुलख़ला जाने की जरूरत है। लिहाज़ा मैं फ़ारिग़ होकर तुम से बात करूंगा। उस औरत ने सोचा कि चलो तैयार तो हो गया। उसने मुझे बैतुलख़ला की <sub>जगह</sub> दिखा दी। मैं वहाँ गया तो मुझे बैतुलख़ला में जो गंदगी और निजासत नज़र आई। मैंने उसे अपने हाथों से अपने जिस्म और अपने कपड़ों पर मल लिया। जब मैं बाहर निकला तो मेरे जिस्म से सख़्त बदबू आ रही थी। चुनाँचे उस औरत ने मुझे देखा तो उसके दिल में मेरी तरफ से नफरत पैदा हो गई। और वह कहने लगी कि यह तो कोई पागल है। निकालो इसको यहाँ से। यूँ मैं अपना ईमान बचाकर उसके घर से निकल आया। उसके बाद मुझ परेशानी हुई कि मेरे बदन और कपड़ों से लोगों को बदबू आएगी। लिहाज़ा जल्दी से गुस्लख़ाने में पहुँचा और मैंने अपने बदन और कपड़ों को धोया और पाक किया। जब गीते कपड़े पहनकर बाहर निकला तो उस वक्त मेरे जिस्म से ख़ुश्बू आने लगी अल्लाहु अकबर। उनका असली नाम तो कुछ और था लेकिन क्योंकि उनके जिस्म से मुश्क की खुश्बू आती थी इसलिए लोग उन्हें ख़्जाजा मुश्की कहकर पुकारते थे। एक मोटी सी बात ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि नेकी से जिस्म में ख़ुश्बू आती है और गुनाह <del>से</del> जिस्म में बदब् आती है।

#### एहतियात की इंतिहा इसे कहते हैं

इंसान को चाहिए कि न तो वह अपनी इबादत पर नाज़ करे और न ही अपने आप पर भरोसा करे। एक दफा किसी ने हज़रत उ<sup>मर</sup> रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा कि अपने दरवाज़े की दहलीज़ पर बैठे <sup>हुए</sup> हैं। उसने उन्हें सलाम किया और आगे चला गया। थोड़ी देर बाद वह फिर वापसी पर उसी रास्ते से गुज़रने लगा तो देखा कि अभी तक हज़रत उमर दरवाज़े की दहलीज़ पर बैठे हुए हैं। वह हैरान होकर पूछने लगा, ऐ अभीरुल मुमिनीन! आप दरवाज़े पर उस वक्त से बैठे ही हुए हैं। आप फ़रमाने लगे, मेरी बेटी हफ़्सा! उम्मुल मुमिनीन है। वह आज घर आई हुई है। और मेरी बीवी घर पर नहीं। जिसकी वजह से वह घर में अकेली है। इसलिए मैंने घर में उसके पास बैठने के बजाए यहाँ दरवाज़े पर बैठना पसन्द किया। अल्लाहु अकबर हमारे असलाफ उस शैतान मरदूद के शर से इस कद्र बचते थे। उस मरदूद की चालों को उस वक्त तक समझना मुमिकन नहीं है जब तक अल्लाह तआला की मदद शामिल हाल न हो।

#### हज़रत अबूदुजाना का एहतियात

हमें हर काम शरिअत व सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा। सहाबा किराम इतने एहितियात करने वाले थे कि हज़रत अबूदुजाना एक सहाबी हैं। वह फूज़ की नमाज़ पढ़ते और पढ़ने के बाद जल्दी अपने घर चले जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में फूज़ की महिफ़्ल में नहीं बैठते थे। किसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अबूदुजाना पता नहीं किस हाल में है कि जल्दी चला जाता है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम जल्दी क्यों चले जाते हो? तो कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी मेरे पड़ौसी के घर में एक पेड़ है जिस पर फल लगे हुए हैं। मगर उसकी कुछ शाख़ें मेरे घर पर आती हैं। और जब रात होती है तो शाख़ों से फल मेरे घर में गिर जाते हैं। में फूज़ की नमाज़ पढ़कर जल्दी जाता हैं कि मेरे बच्चे जाग जाएं और बिला इजाज़त दूसरे के फल खाने का

गुनाह न कर बैठें। इतनी छोटी सी बात में शरिअत का ख़्याल रखते थे। (खुत्वात ज़ुलफ़ुक्क़ार 5/219)

## ख़ौफ़े ख़ुदा हो तो ऐसा

एक ताबई रह० के बारे में आता है कि उनको ईसाई बादशाह ने क़ैद करवा दिया। वह चाहता था कि उनको क़त्ल करवा दे। मगर उसके वज़ीर ने कहा कि नहीं इसके अंदर बहादुरी इतनी है कि अगर यह किसी तरह हमारे मज़हब पर आ जाए तो यह हमारी फ़ौज का कमान्डर इन चीफ़ बनेगा। ऐसा बंदा आपको कहाँ से मिल सकेगा। उसने कहा, अच्छा मैं इसको अपने मज़हब पर लाने की कोशिश करता हूँ। उसका ख़्याल था कि मैं इसको लालच दूंगा। चुनाँचे उसने उनको लालच दिया कि हम तुम्हें सलतनत देंगे। तुम हमारा मज़हब अपना लो। मगर उन्होंने कोई तवज्जेह न दी। जब उन्होंने कोई तवज्जेह ही न दी तो वह परेशानी के आलम में सोच रहा था। इस दौरान उसकी नौजवान बेटी ने पूछा अब्बा जान! आप परेशान क्यों बैठे हैं? उसने कहा, बेटी! यह मामला है। वह कहने लगी, अब्बा जान! आप मुझे इजाज़त दें तो मैं रास्ते पर लाती हूँ।

चुनाँचे बादशाह ने उन्हें एक कमरे में बंद करवा दिया और उस लड़की से कहा कि तुम इसे रास्ते पर ले आओ। वह लड़की उनके लिए खाना लाती और बन संवरकर सामने आती। उसका ये सब कुछ करने का मकसद उन्हें अपनी तरफ माइल करना था। वह लड़की इस तरह चालीस दिन तक कोशिश करती रही। मगर उन्होंने उसे आँख उठाकर भी न देखा। चालीस दिन गुज़र जाने के बाद वह उनसे कहने लगी कि आप कैसे इंसान हैं। दुनिया का हर मर्द औरत की तरफ मुतवज्जेह होता है और मैं इस कृद्र ख़ूबसूरत हूँ। हज़ारों में से कोई एक भी ऐसी नहीं और मैं रोज़ाना तुम्हारे लिए बन संवरकर आती रही लेकिन तुमने कभी आँख उठाकर भी नहीं देखा। इसकी क्या दजह है? तुम मर्द नहीं हो या क्या हो?

उन्होंने फ्रमाया कि मेरे परवरिवार ने ग़ैर औरत की तरफ देखने से मना फ्रमाया है। इसलिए मैंने आपकी तरफ तक्जेह नहीं की। उस लड़की ने कहा, जब तुम अपने परवरिवार के साथ इतनी मुहब्बत है तो फिर हमें भी कुछ तालीमात दो। चुनाँचे उन्होंने उस लड़की को दीन की बातें सिखानी शुरू कर दीं,

#### शिकार करने को आए थे शिकार हो के चले

आख़िर वह लड़की इस्लाम क़ुबूल करने के लिए तैयार हो गई। लिहाज़ा उन्होंने उसको कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। वह किलमा पढ़कर कहने लगी कि अब मैं मुसलमान हूँ। लिहाज़ा अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बाद में उसने ख़ुद ही एक तर्कीब बताई जिसकी वजह से उन तबई रह० को भी क़ैद से निजात मिल गई और लड़की ख़ुद भी महलों को छोड़कर मुसलमान के साथ चली गई।

हैरत की बात है कि एक नौजवान लड़की उनको अपनी तरफ़ मुतवज्जेह करने के लिए चालीस दिन तन्हाई में कोशिश करती रही। मगर उन्होंने उसकी तरफ़ आँख उठाकर भी न देखा। या अल्लाह हमें तो हैरानी होती है। फ्रिश्तों को भी ताज्जुब होता होगा। यह किस लिए था? इसलिए कि उनका तज़िकया हो चुका था और नफ़्स के अंदर से गंदगी निकल चुकी थी। मगर आज नौजवानों की हालत ऐसी है कि वे गुनाह इसलिए नहीं कर पाते कि कोई गुनाह के लिए तैयार नहीं होता वरना अगर कोई गुनाह का इशारा कर दे तो गुनाह के लिए अभी तैयार हो जाएं।

## ख़ौफ़े ख़ुदा का असर नस्तों तक

एक बार हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु रात को गलियों के अंदर

पहरा दे रहे थे। सुबह सादिक का वक़्त था। एक घर से औरतों के बोलने की आवाज आई। आप करीब होकर आवाज सुनने लगे। आपने महसूस किया कि एक बुढ़ी औरत अपनी कम उम्र लड़की से कहने लगी कि बेटी! क्या बकरी ने दूध दे दिया है? उसने कहा, जी हाँ! दे दिया है। पूछा कितना दिया? जवाब मिला, थोड़ा दिया है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, लेने वाले आएंगे तो वे पूरा मांगेगे। लड़की ने कहा कि बकरी ने थोड़ा दिया है। बूढ़ी औरत कहने लगी, अच्छा फिर इसमें पानी मिला दो ताकि मिक्दार पूरी हो जाए। लडकी ने कहा, मैं क्यों पानी मिलाऊँ? बुद्धिया ने कहा, कौन सा उमर देख रहा है? उस लडकी ने जवाब दिया कि अम्मा! अगर उमर रज़ियल्लाह अन्ह नहीं देख रहे हैं तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़ुदा तो देख रहा है। हज़रत उमर ने यह बात सुनी तो बहुत ख़ुश हुए और वापस चले गए। सुबह होते ही आपने दोनों को बुलाया तो पता चला कि वह लड़की जवान उम्र थी। आपने अपने बेटे के लिए उसे पसन्द कर लिया और उसे अपनी बह् बना लिया। यही लड़की बड़ी होकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० की नानी बनी।

#### मेरा ख़ुदा देख रहा है

एक बार हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़यल्लाह अन्हुमा जंगल में बैठे थे। एक चरवाहा आ पहुँचा। आपने उससे फ़रमाया, आओ हमारे साथ खाना खाओ। वह कहने लगा, ﴿﴿﴿اللَّهُ اللَّهُ لَكُا أَا أَنَا اللَّهُ اللَّهُ لَا أَنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّه तेना। यह कहने लगा, जनाव! ये बकरियों मेरी नहीं हैं। यह तो मेरे मालिक की हैं। आपने फरमाया, तुम्हारा मालिक यहाँ तो नहीं है। कह देना कि मेड़िया खा गया है। जैसे ही आपने यह कहा, वह नौजवान फ़ौरन कहने लगा कि अगर मेरा मालिक इस वक्त मौजूद नहीं है तो ﴿المالة अल्लाह कहाँ है? सहाबा किराम के दिलों में ख़ौफ़े ख़ुदा वाली यह नेमत ऐसी उतरी हुई थी। तन्हाईयों में भी उनके दिलों में हर वक्त यह ख़्याल रहता था कि अल्लाह तआ़ला हमें देख रहे हैं। इसलिए वे गुनाह से बचते थे।

## बादशाहों में भी ख़ौफ़े आख़िरत

मुहम्मद शाह मकरान एक बादशाह गुज़रा है। एक बार वह सिपाहियों के साथ शिकार को निकला। बादशाह सलामत शिकार खेल रहे थे। सिपाहियों के हाथ एक बूढ़ी औरत की गाय आ गई। उन्होंने उसे ज़िब्ह करके उसका गोश्त भूनकर खा लिया। बुढ़िया ने कहा कि मुझे पैसे दे दो ताकि मैं कोई और गाय ख़रीद लूं। उन्होंने पैसे देने से इंकार कर दिया। अब वह बड़ी परेशान हुई। उसने किसी आलिम को बताया कि मेरी तो रोज़ी का सहारा इसी गाय पर था। यह सिपाही उसको भी खा गए हैं और अब पैसे भी नहीं देते। अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि बादशाह नेक आदमी है। लिहाज़ा तुम सीघे बादशाह से बात करो। उसने कहा कि मुझे ये सिपाही आगे जाने नहीं देते। उन्होंने कहा कि मैं तुझे एक तरीका बता देता हूँ कि बादशाह को परसों अपने घर जाना है। उसके घर के रास्ते में एक दरिया है और उसका एक ही पुल है। वह इस पर से ज़रूर गुज़रेगा। तुम उस पुल पर पहुँच जाना और जब बादशाह की सवारी वहाँ से गुज़रने लगे तो उसकी सवारी को ठहराकर तुम अपनी बात बयान कर देना। चुनाँचे तीसरे दिन बुढ़िया वहाँ पहुँच गई।

बादशाह की सवारी पुल पर पहुँची, बुढ़िया तो पहले ही इतिजार में थी। उसने खड़े होकर बादशाह की सवारी रोक ली। बादशाह ने कहा, अम्मा! आपने मेरी सवारी को क्यों रोका है? बुढ़िया कहने लगी, मुहम्मद शाह! मेरा और तेरा एक मामला है। इतना पूछती हूं कि तू वह मामला इस पुल पर हल करना चाहता है या क्यामत के दिन पुलसिरात पर हल करना चाहता है? पुलसिरात का नाम सुनते ही बादशाह की आँखों में आँसू आ गए। वह नीचे उतरा और कहने लगा, "अम्मा मैं अपनी पगड़ी आपके पाँव प रखने को तैयार हूँ। आप बताए कि आपको क्या तकलीफ पहुँची है? मुझे माफी दे दो। मैं क्यामत के दिन पुलसिरात पर किसी झगड़े का सामना करने के काबिल नहीं हूँ। चुनाँचे उस बुढ़िया ने अपनी बात बता दी। बादशाह ने उसे सत्तर गायों के बराबर कीमत दे दी और माफी मांगकर बुढ़िया को राज़ी किया ताकि क्यामत के दिन पुलसिरात पर उसका दामन न

## मौलाना हुसैन अली रह० और अल्लाह का डर

हमारे सिसंसिले नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग गुज़रे हैं हज़रत हुसैन जली वान फुचरान वाले। हज़रत ख़्वाजा सिराजुद्दीन से ख़िलाफ़त पाई हालाँकि ख़्वाजा सिराजुद्दीन उनके शागिर्द थे। उनसे पढ़ते थे। यह भी खुलूस देखिए। हमारे बड़ों के इख़्लास की इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी कि जिसको किताबें पढ़ा रहे हैं ख़ुद उसी से बैज़त हो रही हैं। सुलूक सीख़ने के लिए। बड़ों की छोटों से फुज़ उठाने की बेहतरीन मिसाल इस दौर में इससे बड़ी नहीं मिल सकती। उनसे ख़िलाफ़्त पाई। लेकिन जल्लाह तजाला ने मुकाम बड़ा दिया। हज़रत बीलाना रसीद जहमद पंग्रेही रहमतुल्लाहि अलैहि के शागिर्द थे। बड़ी निस्बत थी, बई आशिम थे। लेकिन जब उनका आख़िरी यक्त आया तो हज़रत की कैफियत यह थी कि जो भी उनसे मिलने आता, वह उससे मुसाफा करते और मुसाफा करके हालचाल पूछते और हालचाल पूछने के बाद फ्रमाते कि देखो! मेरा अल्लाह तआला से मुलाकृत

पूछन के बाद फरमात कि दखा! मरा अल्लाह तआ़ला से मुलाकृति का दक्त क्रीब है। आपने भी तैयारी कर ली होगी। मुझे भी तैयारी करनी है। अच्छा फिर मिलेंगे और रुख़्तत कर देते। फिर दूसरा आता,

मुलाकात करते, उसका हाल-चाल पूछते और फिर यही फ्रमाते। मेरा अल्लाह तआला से मुलाकात का वक्त करीब है। मैंने भी तैयारी करनी है, आपने भी तैयारी कर ली होगी। अच्छा फिर मिलेंगे। कई महीनों तक यही मामूल रहा। शौक व इश्तियाक इतना बढ़ गया था, सुब्हानअल्लाह। जब कोई परिन्दे को आज़ाद करने लगे ना और परिन्दा देखे कि दरवाज़ा खुलने लगा है तो परिन्दा फड़कता है। ऐसी

परिन्दा देखें कि दरवाज़ा खुलने लगा है तो परिन्दा फड़कता है। ऐसी उनकी कैफ़ियत थी कि मेरा अल्लाह तआला से मुलाकात का वक्त क्रीब है। हमने कभी इस अंदाज़ से सोचा कि मेरा अल्लाह तआला से मुलाकात का वक्त क्रीब है।

# ऊँट के दिल में भी ख़ौफ़े ख़ुदा . . .

हदीस पाक में आया है कि एक सहाबी नबी अकरम सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! मेरा एक ऊँट है। मैं सारा दिन मेहनत मज़दूरी करता हूँ। इस ऊँट पर सामान लादता हूँ। और मैं उसके दाने पानी का पूरा-पूरा ख़्याल रखता हूँ। लेकिन जब मैं रात को आकर सोता हूँ तो कभी-कभी वह ऐसी दर्दनाक आवाज़ निकालता है कि मेरी आँख नहीं लगती। अब मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप दुआ फरमा दीजिए कि ऊँट मुझे रात को सोने दिया करे।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह बात सुनी तो आपने फ्रमाया, हमने मुद्दई की बांत सुन ली। अब हम जिस पर दावा किया गया है उसको भी बुलाएंगे। चुनाँचे ऊँट को बुलाने का हुक्म दिया गया तो ऊँट बड़े अदब व एहितराम से चलता हुआ बारगाहे नबुक्वत में हाज़िर हुआ। वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अत्तहिय्यात की शक्ल में बैठ गया। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट से इर्शाद फ्रमाया कि तेरा मालिक तेरी शिकायत बयान कर रहा है कि वह तेरे दाने पानी का ख़्याल रखता है लेकिन तू उसका ख़्याल नहीं रखता और रात को ऐसी आवाज़ें निकालता है कि जिससे तेरे मालिक की नींद ख़राब होती है।

मज़दूरी करते हैं। यह मेरा ख़्याल रखते हैं और मैं इनका ख़्याल रखता

यह क्या मामला है? यह सुनकर ऊँट की आँखों में आँसू आ गए और कहने लगा, ऐ अल्लाह के महबूब! मामला यह है कि हम दोनों सारा दिन मेहनत व

हूँ। यह बोझ लादते हैं और मैं लेकर पहुँचाता हूँ। यह मुझे दाना मी देते हैं। हम दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इर्शाद फरमाया कि जब अच्छे सायी हो तो फिर इसको सोने क्यों नहीं देते? वह कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी! मामला यह है कि यह कई बार थके हुए आते हैं, मगृरिष के बाद खाना खाते हैं। उस वक्त कभी-कभी इन पर नींद गृालिब आ जाती है तो सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए कमर सीधी कर लूं। फिर मैं उठकर इशा की नमाज़ पढ़ लूंगा। लेकिन जब कमर सीधी करने के लिए लेटते हैं तो नींद गहरी हो जाती है। इन्होंने इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी होती। रात को काफी देर हो जाती है क्योंकि मैं क्रीब होता हूँ इसलिए मुझे नींद नहीं आती कि अगर इनकी नमाज़ कज़ा हो गई तो कहीं ऐसा न हो कि क्यामत के दिन अल्लाह तजाला मुझसे पूछें कि तूने अपने साथी को क्यों नहीं जगाया था ताकि वह मेरे हुक्म की पाबन्दी कर लेता। ऐ महबूब सल्लरलाहु अलैहि वसल्लमः। थकावट की वजह से मेरे ऊपर भी नींद

का ग़लबा होता है मगर मैं अल्लाह तआला की जलालते शान की वजह से डरता हूँ और दर्दनाक आवाज़ें निकालता हूँ कि मेरा मालिक उठ जाए और अपने मालिक की बंदगी कर ले सुब्हानअल्लाह।
(वाकिआते फकीर 1/199)

# दिल सोज़ी से तौबा का असर

हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बड़ा ही गुनाहगार आदमी या। उसने कभी नेकी नहीं की थी। वह हर वक्त जवानी वाले शहवानी कामों में लगा रहता था यानी दिन रात नफ़्सानी खाहिशात को पूरा करने में लगा रहता था। गोया रात दिन वह क्षैतान बनकर काम करता रहता था। उसके दिल में अल्लाह तआ़ला की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। वह ज़हनी ख़्त्राहिशात में इतना मस्त था कि अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तरफ़ "बही" नाज़िल फ़रमाई कि ऐ मेरे प्यारे मूसा! फ़लाँ बंदे को जाकर मेरा पैगाम दे दो कि तुम्हें मैंने बंदगी के लिए मेजा था मगर तुमने दुनिया में जाकर नाफ्रमानी की। तुमने इतने बड़े गुनाह कि गुनाहों ने तुम्हें घेर लिया है। अब मैं तुमसे नाराज़ हूँ। इसलिए मैं तुम्हें नहीं बहुशूंगा और क्यामत के दिन तुम्हें जहन्नम का अज़ाब दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह पैगाम सुनाया कि तुमने इतने गुनाह किए हैं कि अल्लाह तआ़ला तुझसे नाराज़ हैं और फ़रमाते हैं कि ऐ भेरे बंदे मैं तुझ पर गुस्सा हूँ। तुने कृदम-कृदम पर मेरे हुक्मों को तोड़ा है और मेरे पैग़ंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को छोड़ा। लिहाज़ा मैं तुम से ख़फ़ा हूँ। अब मैं तुझे नहीं बख़्शूंगा और तुझे जहन्नम में डालूंगा। उस बंदि ने जब यह बात सुनी तो उस बंदे के दिल में अजीब तरह की कैफ़ियत पैदा हुई। वह सोचने लगा कि ओहो! मैं इतना गुनाहगार हूँ कि परवरदिगार मुझ से नाराज़ हो गए हैं। और

अल्लाह ने अपने पैग़ंबर अलैहिस्सलाम के ज़रिए पैग़ाम भेज दिया कि मैं तुझसे ख़फ़ा हूँ। तुझसे राज़ी नहीं हूँगा और तुझे जहन्नम की आग में डाल्ंगा। वह यही बातें सोचते-सोचते जंगल की तरफ निकल गया। वह वीराने में जाकर अपने परवरदिगार से मुनाजात करने लगा कि ऐ अल्लाह! मैं अपने गुनाहों का इक्सर करता हूँ। मैंने बड़े-बड़े गुनाह किए, कोई वक्त नहीं छोड़ा। दिन में भी किए, रात में भी किए, महफ़िल में भी किए और तन्हाई में भी किए। ऐ अल्लाह! मैंने गुनाह में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने सर पर गुनाहों के बड़े-बड़े बोझ लाद लिए हैं मगर ऐ अल्लाह! अगर मेरे पास गुनाहों के बोझ हैं तो तेरे पास भी अफ़ुव्य (माफ़ी) व दरगुज़र के ख़ज़ाने हैं। अल्लाह क्या मेरे गुनाह इतने हो गए कि तेरी अफ़ुव्व व दरगुज़र के ख़ज़ानों से भी ज़्यादा हैं? मेरे मौला! अगर तू किसी को पीछे धकेलेगा तो फिर कौन गम धोने वाला होगा। ऐ बकसों के दस्तगीर! मैं तेरे सामने फरियाद करता हूँ। तू मुझे मायूस न फ़रमा। तेरी रहमत मेरे गुनाहों से ज़्यादा है और मेरे गुनाह तेरी रहमत से थोड़े हैं। आख़िर उसमें यहाँ तक कह दिया, ऐ परवरदिगार! अगर मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि बङ्गिश के काबिल नहीं हैं तो फिर मेरी एक फरियाद सुन ले कि तेरी जितनी मख़्लूक है उन सब मख़्लूक के गुनाह तू मेरे सर डाल दे। मुझे क्यामत के दिन अज़ाब दे देना मगर अपने बाक़ी बंदों को माफ़ कर देना।

उसके ये बोल अल्लाह को पसन्द आ गए। लिहाज़ा अल्लाह तआ़ला ने फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ "वहीं" नाज़िल की कि ऐ मेरे पैगम्बर! उस बंदे को बता दीजिए कि जब तुमने मेरी रहमत का इतना सहारा लिया तो सुन लो कि मैं हन्नान हूँ, मन्नान हूँ, रहीम हूँ, करीम हूँ। लिहाज़ा मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया बिक तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया।

## नदामत पर निजात, जुर्रात घर अज़ाब

बनी इस्नाईल में एक बुज़ुर्ग दागूस रह० थे। एक बार वह अपनी बस्ती से बाहर निकले। सामने पहाड़ पर नज़र पड़ी तो सारे पहाड़ सखे नज़र आए। उस पर हरियाली नहीं थी। यह देखकर उनके दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि कितना अच्छा होता कि इन पर हरियाली होती, झरने होते, मुर्ग़ज़ारें होतीं और ख़ूबसूरत मंज़र होता। अल्लाह तआला ने दिल में इल्हाम फ्रमाया कि ऐ मेरे प्यारे बंदे! तूने बंदगी छोड़ दी और अब तू मेरा सलाहकार बन गया। अब तुझे मेरी तख़्लीक् में कमी और कोताही नज़र आती है। जब यह इल्हाम हुआ तो वह धबरा गए और उन्होंने अपने दिल में यह नीयत कर ली कि जब तक अल्लाह तआला की तरफ से मेरे दिल में साफ तौर पर यह बात नहीं आएगी कि मेरी कोताही को माफ कर दिया गया है मैं उस वक्त तक अपने आपको सज़ा दूंगा। यह अल्लाह वालों का तरीका रहा है कि अगर कभी कोताही हो जाती तो वह अपने आप को सज़ा दिया करते थे। चुनाँचे दामूस रह० ने सज़ा के तौर पर दिल में तय कर लिया कि जब तक मेरी गुल्ती माफ् नहीं हो जाती न तो खाना खाऊँगा और न पानी पिऊँगा। बस रोज़े की हालत में रहूंगा। यह बंदे और अल्लाह का अपना मामला होता है। हज़रत अक्दस मौलाना अश्वरफ अली थानवी रह० ने लिखा है कि बंदे से अगर कोई गुनाह हो जाए तो वह अपने ऊपर कोई सज़ा मुक्ररर कर सकता है। मसलन मैं इतना पैसा सदका करूंगा या मैं इतनी नपुले पढ़ा करूंगा या कोई ऐसा काम कि जिससे इंसान के नपुस पर बोझ पड़े और वह घबराए। उन्होंने भी यही किया कि दिल में सज़ा के तौर पर यह फ़ैसला कर लिया।

दामूस रह० दो चार दिन के बाद एक क्रीबी बस्ती में गए। वहाँ कोई तक्रीब हो रही थी। बस्ती वालों ने खाना वगैरह प्काया हुआ था। जब दस्तरख़्वान लगा तो लोगों ने उनसे कहा कि आप भी खाएं। उन्होंने माफ़ी चाही मगर कुछ लोग पीछे पड़ गए कि जी आप ज़सर खाएं। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे खाना नहीं है। उनमें से एक ने पूछा कि आख़िर वजह क्या है? उन्होंने वजह बता दी कि मुझ से यह ग़लती हुई है। वह कहने लगा, जनाब! यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब बस्ती वाले मिलकर इस गुनाह का अज़ाब भुगत लेंगे। आप खाना खा लीजिए। कहने वालों ने जैसे ही यह कहा तो अल्लाह तआ़ला ने फ़ौरन दामूस रहमतुल्लाहि अलैहि के दिल में यह इल्हाम फ़रमा दिया कि मेरे प्यारे! आप इस बस्ती से फ़ौरन निकल जाएं। चुनाँचे जैसे ही वह निकले अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने उस बस्ती वालों को ज़मीन में धसा दिया।

#### ः अद्धुल्लाह बिन मुबारक रह० की तौबा

चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० जवानी में किसी औरत के साथ ताल्लुकात बना बैठे। यहाँ तक कि उसको कहा कि मिलने के लिए कोई वक्त निकालो। उसने कोई रात का वक्त दिया। ये सारी रात इतिज़ार में रहे। मगर मुलाकात न हो सकी। इसी हालत में सुबह की अज़ान हो गई तो दिल पर चोट लगी कि मैं एक औरत की वजह से सारी रात जागता रहा। मुझे इस औरत का भी मिलाप नसीब न हुआ। 'काश! मैं अल्लाह तआला की मुहब्बत में सारी रात जागता तो मुझे अल्लाह अपनी विलायत नसीब फरमा देते। यह सोचकर दिल में पक्की तौबा कर ली और इल्म हासिल करने के लिए उलमा की एक बर्स्ती की तरफ चल पड़े। चुनाँचे जब शहर से बाहर निकले। एक और बुज़ुर्ग भी उस बस्ती के क्रीब जा रहे थे। सख्त गर्मी के आलम में यह बादल के साए में चलते रहे। यह समझते रहे कि शैख़ की बरकत है कि बादल का साया है और शैख़ भी यही समझते रहे कि

उपर अल्लाह की रहमत हुई कि बादल का साया है। लेकिन जब अपनी-अपनी मंज़िल की तरफ जाते हुए दोनों एक दूसरे से जुदा हुए तो उस शेख़ की हैरत की इतिहा न रही कि बादल का साया तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० के सर पर था। वह वापस लौटे और अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० को पकड़कर कहा कि मुझे अल्लाह के लिए बताओ कि तुमने कौन सा अमल किया कि अल्लाह ने गर्मी की तेज़ी से हिफाज़त के लिए तेरे सर पर बादल का साया कर दिया? उनकी आँखों में आँसू आ गए। कहा कि मैंने एक गुनाह से सच्ची तौबा की और मैं नेक बनने के लिए उलमा की बस्ती की तरफ चल पड़ा। मेरा परवरदिगार कितना कृद्धदान है कि उसने दुनिया की धूप में बचने का इतिज़ाम कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह जहन्नम की आग से भी बचा देगा।

तो जो परवरदिगार इतना कृद्रदान हो कि आदमी अगर गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले तो परवरदिगार दुनिया की तिपन्न से बचा देता है तो फिर जहन्त्रम की आग से उन्हें क्यों नहीं बचाएगा।

## एक बदनाम ज़माना की बदलती ज़िंदगी

हसन बसरी रह० का दौर है। आपकी एक शागिर्द जो बाकायदा आपका दर्स सुनने के लिए आया करती थी। उसका एक बेटा था। मियाँ का अच्छा कारोबार था। यह नेक औरत थी, इबादतगुज़ार औरत थी। बाकायदा दर्स सुनती और नेकी पर ज़िंदगी गुज़ारती थी। इस बेचारी की जवानी में शौहर चल बसा। उसने दिल में सोचा कि एक बेटा है। अगर में दूसरा निकाह कर खूंगी तो शौहर तो मिल आएगा मगर बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वह इसके साथ कैसा सुलूक करेगा। अब वह जवान होने के क्रीब है। यही मेरा सम्रा स्थी। लिझज़ा यह सोचकर माँ ने जज़्बात की कुर्बानी दी।

ऐसी औरत को हदीस पाक में आया है कि जो इस तरह अगली शादी न करे और बच्चों की तर्बियत और हिफाज़त के लिए इसी तरह ज़िंदगी गुज़ार दे तो बाकी पूरी ज़िंदगी उसको ग़ाज़ी बनकर ज़िंदगी गुजारने का सवाब दिया जाएगा क्योंकि जिहाद कर रही है अपने नफ़्स के ख़िलाफ़ । लिहाज़ा वह माँ घर में बच्चे का पूरा ख़्याल रखती थी लेकिन यह बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता है तो माँ की निगरानी न हो पाती। अब उसके पास माल की भी कमी नहीं थी। उठती जवानी थी और यह उठती जवानी क्लोरोफार्म के नशे की तरह होती है। जैसे उसका नशा मरीज़ को सुंघाओ तो कुछ पता नहीं चलता। दिन कब चढ़ा, कब डूबा? यह जवानी भी इसी तरह होती है। दीवानी, मस्तानी, श्रहवानी। कुछ पता नहीं होता इस जवानी में नौजवानों का क्या हो रहा है। अपने जज़्बात में लगे होते हैं। चुनाँचे वह बच्चा बुरी संगत में फंस गया। शबाब और शराब के कामों में लग गया। माँ बराबर समझाती लेकिन बच्चे पर कोई असर न होता। चिकना घड़ा बन गया। वह उनको हसन बसरी रह० के पास लेकर आती। हजुरत भी उसको कई कई घंटे समझाते। लेकिन उसको नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं था। कभी कभी माँ को मिलने आता। माँ फिर समझाती और फिर उसको हज़रत के पास ले जाती। हज़रत भी समझाते, दुआएं भी करते। मगर उसके कान पर जूँ न रेंगती यहाँ तक कि हज़रत के दिल में यह बात आई कि शायद इसके दिल पर मुहर लग गई है, ﴿كنالك يطبع الله على كل الله منكبر جبار, ﴾ कभी-कभी अल्लाह मुहरे जब्बारियत लगा देता है। दिलों को पत्यरों से भी ज़्यादा सख़्त कर देता है। लिह्मज़ा हज़रत के दिल में यह बात आई कि शायद अब इसका दिल पत्थर बन गया है। मुहर लग गई है। मौं तो माँ होती है। दुनिया में माँ ही तों है जो अच्छों को भी प्यार करती है बुरों को भी प्यार करती है। उसकी नज़र में तो बच्चे बच्चे ही होते

हैं। सारी दुनिया अच्छों से प्यार करती है मगर माँ वह हस्ती है औलाद बुरी भी हो जाए वह कहेगी किस्मत उनकी मगर मेरे तो बच्चे हैं। माँ तो उनको नहीं छोड़ सकती। बाप भी कह देता है कि घर से निकल जाओ, इसको धक्का दो, मगर माँ कभी नहीं कहती। उसके दिल में अल्लाह ने मुहब्बत रखी है। चुनाँचे माँ उसके लिए फिर खाना बना देती है। उसके लिए दरवाजा खोलती है और फिर प्यार से समझाती है। मेरे बेटे नेक बन जा। ज़िंदगी अच्छी कर ले। अब देखिए अल्लाह की शान कि कई साल बुरे कामों में लगकर उसने सेहत तबाह कर ली और दौलत भी तबाह कर ली। उसके जिस्म में बीमारियाँ पैदा हो गर्यी। डॉक्टरों ने बीमारी भी ला इलाज बताई शबाब के कामों में पड़कर टीबी तो होती है। तो लाइलाज बीमारी लग गई। लिहाज़ा अब उठने बैठने की भी हिम्मत न रही और बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमज़ोर हो गया कि अब उसको आख़िरत का सफ़र नज़र आने लगा। माँ फिर भी पास बैठी हुई मुहब्बत से समझा रही है।

मेरे बेटे तूने जो ज़िंदगी का हश्र कर लिया तो कर लिया। अब भी वक्त है तू माफी मांग ले, तौबा कर ले। अल्लाह तआला गुनाहों को माफ करने वाले हैं। जब माँ ने फिर प्यार व मुहब्बत से समझाया, फिर उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा कहं? मैंने तो बहुत बड़े-बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हज़रत से पूछ लेते हैं। कहा, अम्मी! आप ऐसा करें कि हसन बसरी रह० के पास जाएं और हज़रत को बुलाकर ले आएं। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं हज़रत के पास जाती हूँ। बच्चे ने कहा कि अम्मी अगर आप के आने तक मैं दुनिया से रुख़्सत हो जाऊँ तो अम्मी हसन बसरी रह० से कहना कि मेरे जनाज़े की नमाज़ भी वही पढ़ाएं। चुनाँचे माँ हसन बसरी रह० के पास गर्यी। हज़रत खाने से फारिग़ हुए थे और थके हुए थे और दर्स भी देना था। इसलिए कैलूला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा कौन? अर्ज़ किया हज़रत मैं आपकी शागिर्दा हूँ। मेरा बच्चा अब आख़िरी हालत में है। वह तौबा करना चाहता है। आप घर तश्रीफ़ ले चलें और मेरे बच्चे को तौबा करा दें। हज़रत ने सोचा कि अब फिर वह इसको धोका दे रहा है। फिर वह इसका वक्त जाए करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुज़र गए, अब तक कोई बात असर न कर सकी, अब क्या करेगी। कहने लगे मैं अपना वक्त क्यों ज़ाए करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हज़रत उसने तो यह भी कहा है कि अगर मेरा इतिकाल हो जाए तो मेरे जनाज़े की नमाज़ हसन बसरी रह० पढ़ाएं। हज़रत ने कहां, मैं उसके जनाज़े की नमाज़ भी नहीं पढ़ाऊँगा। उसने तो कभी नमाज़ ही नहीं पढ़ी और कुछ हज़रात थे इस उम्मत में जो बेनमाज़ी के जनाज़े की नमाज़ नहीं पढ़ाते थे। वह कहते हैं कि من ترك الصلوة متعمدا فقد यह तो इमाम आज़म रह० पर अल्लाह तआ़ला रहमतें नाज़िल बरसाए कि उन्होंने गुंजाइश रखी कि आप फरमाते हैं कि उसने काफिरों वाला काम तो किया मगर कुफ़ का हुक्म इस पर नहीं होता। तो हसन बसरी रह० ने फरमाया कि उसने तो कभी नमाज नहीं पढ़ी लिहाजा मैं जनाज़ा भी नहीं पढ़ाऊँगा और न पढ़ूँगा। अंब वह शांगिर्दा थी चुपके से उठी। गमगीन दिल है। एक तरफ बेटा बीमार दूसरी तरफ हज़रत का इंकार उसका तो गम दुगना हो गया। वह बेचारी आँखों में आँसू लिए हुए अपने घर की तरफ वापस आई। बच्चे ने माँ को ज़ार व कृतार रोता देखा। अब उसका दिल मोम हो गया था। कहने लगा, अम्मी! आप क्यों इसना ज़ार व कतार रो रही हैं? माँ ने कहा, बेटा! एक तेरी यह हालत है और दूसरी तरफ हज़रत ने तेरे पास आने से इंकार कर दिया। तू इतना बुरा क्यों है कि वह तेरे जनाज़े की नमाज़ भी नहीं पढ़ाना चाहते? अब यह बात बच्चे ने सुनी

तो उसके दिल पर चोट लगी। उसके दिल पर सदमा हुआ। कहने लगा, अम्मी! मुझे मुश्किल से सांस आ रही है। ऐसा न हो मेरी सांस उखड़ने वाली हो। लिहाज़ा मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा वह क्या? कहा मेरी यसीयत यह है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्ट मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुते की तरह सहन में घसीटना जिस तरह मुर्दा कृते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा, बेटा वह क्यों? कहा, अम्मी! इसलिए कि दुनिया वालों को पता चले कि जो अपने रब का नाफ़रमान और माँ-बाप का नाफरमान होता है उसका यह अंजाम हुआ करता है। और अम्मी मुझे कब्रिस्तान में दफ्न न करना। माँ ने कहा, बेटे! तुझे कुब्रिस्तान में क्यों दफ्न न करूंगी? कहा, अम्मी! मुझे इस सहन में दफ़न कर देना। ऐसा न हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुदों को तकलीफ़ पहुँचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे हुए दिल से आजिज़ी की यह बात कही तो परवरदिगार को उसकी यह बात अच्छी लगी। रूह कृब्जु हो गई। अभी रूह निकली ही थी और माँ उसकी आँखें बंद कर रही थी कि बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जाता कौन है जिसने दरवाज़ा ﴿مَن دَق الساب﴾ कौन है जिसने दरवाज़ा खटखटाया? जवाब आया, मैं हसन बसरी हूँ। कहा, हजरत आप कैसे? फ़रमाया, जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और मैं सो गया तो ख्वाब में अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फ़रमाया, इसन बसरी! तू मेरा कैसा वली है, मेरे एक वली का जनाज़ा पढ़ने से इंकार करता है? मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तीबा की क़ुबूल कर लिया है। तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी आया है।

प्यारे अल्लाह जब आप इतने करीम हैं कि मरने से कुछ लम्हे पहले अगर कोई बंदा शर्मिन्दा होता है तो आप उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को भी माफ् कर देते हैं तो मेरे मालिक! आज हम आपके घर में बैठे हुए हैं, आज हम अपने जुर्म की माफी मांग रहे हैं, अपनी ख़ताओं की माफी मांग रहे हैं, मेरे मालिक हम मुजरिम हैं, हम अपने गुनाहों का इक्रार करते हैं, अल्लाह हम झूठ नहीं बोल सकते। हमारी हकीकृत आपके सामने खुली हुई है। मगर रहमत फ्रमा दीजिए। मेरे मौला! हमारे गुनाहों को माफ् फ्रमा दीजिए। हमें तो घूप की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह तेरे जहन्नम की गर्मी कहाँ बर्दाश्त होगी। ऐ परवरदिगार आलम! हमारी तौबा कुबूल फ्रमा लीजिए और बाकी ज़िंदगी ईमानी, इस्लामी, कुरआनी गुज़ारने की तौफीक अता फ्रमा दीजिए, आमीन।

# याह्य बिन अक्सम रह० की मुए सफ़ेद पर मग़फ़िरत

याह्यह बिन अक्सम रह० को उनकी वफात के बाद किसी ने ख़्वाब में देखा। पूछा, हज़रत आगे क्या बना? फ़रमाया कि अल्लाह तआला के हुज़र में पेश्री हुई। मुझे अल्लाह तआला ने फ्रमाया, याह्या! तुम मेरे पास क्या लाए हो? मैंने कहा, ऐ अल्लाह! मेरे पास आमाल का ज़ख़ीरा तो है नहीं। अल्लाह पाक एक हदीस मुबारक मैंने सुनी है। पूछा कौनसी हदीस? अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह! मैंने अपने उस्ताद मौमर से सुना, उन्होंने ज़ोहरी से सुना, उन्होंने उरवा से सुना, उन्होंने हज़रत आएशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सुना, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम से सुना, उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुना और जिब्रील ने आपसे सुना कि आपने फरमाया कि मेरा वह बंदा जो कलिमागो हो और उसके बाल सफ़ेद हो जाएं और इस हाल में वह मेरे सामने पेश कर दिया जाए तो उसके सफ़ेद बालों को देखकर मुझे हया आती है और मैं ऐसे बंदे की अज़ाब नहीं दिया करता। अल्लाह तजाला नै इश्रीद फरमाया कि तुमने भी ठीक सुना,

मौमर ने भी ठीक सुना, ज़ोहरी ने भी ठीक सुना, उरवा ने भी ठीक कहा, आएशा सिद्दीका ने भी ठीक कहा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ठीक कहा, जिब्रील ने भी ठीक कहा और हम ने भी सच कहा, मुझे सफ़ेद बालों वाले मोमिन से वाक़ई हमा आती है। याह्या, तेरे सफ़ेद बालों को देखकर मैंने जहन्नम की आग को तेरे ऊपर हराम कर दिया।

#### अल्लाह ही देगा

देखिए एक बूढ़ी औरत थी। बेचारी ग़रीब थी, माज़ूर सी थी। रोटी नहीं मिलती थी। तड़पती थी, घरों से जाकर मांगती थी। कमी किसी के पास होता तो दे देता और जिसके पास न होता तो वह कहता अच्छा बीबी अल्लाह देगा। अल्लाह की शान कि उस बुढिया की वफ़ात हो गई। किसी ने ख़्वाब में उसकी ज़ियारत की। पूछा कि क्या हुआ? कहने लगी, मैं अल्लाह के हुज़ूर पेश हुई। फ़रिश्तों ने मुझसे पूछा कि क्या लाई हो? मैं रोने लग गई। मैंने कहा देखो सारी ज़िंदगी दर-दर की ठोकर खाती रही। जिघर हाथ फैलाती थी वह कहता था, अल्लाह देगा। अब मैं अल्लाह के हुज़ूर में आई हूँ तो मैं तो सारी उम्र सुनती रही, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा और तुम पूछते हो क्या लेकर आई? तो मुझे अल्लाह कब देगा? उसकी बात अल्लाह तआला को पसन्द आई। कहते हैं इसी पर अल्लाह तआला ने गुनाहों की मगुफ़रत कर दी। बस मांगना हमारा काम है।

#### धंसता हुआ कारून अगर मुझसे मांगता

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कारून ने किसी औरत के ज़िरिए इंट्ज़ाम लंगवाया। जब हकींकृत खुली तो मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा दुख हुआ। अल्लाह तआला की तरफ मुतवज्जेह हुए। ऐ अल्लाह इसने मेरे ऊपर इल्ज़म लगाया। फ्रमाया, ऐ मेरे नबी! तू जो हुवम देगा ज़मीन उसको मानेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कालन धंस जा। क़ारून कुछ धंस गया। ज़मीन को फिर कहा, क़ारून फिर धंर गया। अब क़ारून रो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम मुझे माफ कर दीजिए। मगर मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में थे। तीसरी बार फिर फ्रमाया, ऐ ज़मीन! इसे निगल जा। ज़मीन उसे निगल गई। जब ज़मीन निगल गई तो अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ''वही'' फ्रमाई, ऐ मेरे प्यारे नबी! आप जलाल में थे। आपने तीन दफ़ा हुक्म दिया। ज़मीन ने उसे निगल लिया। लेकिन मैं अपनी इज़्ज़त व जलाल की क़सम खाकर कहता हूँ कि अगर उस वक़्त क़ारून मेरे सामने माफ़ी मांग लेता और मैं मामला कर रहा होता तो मैं यकीनन उसकी तौबा क़बूल कर लेता। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त को

## नज़रे करम होती है किसके दिल पर

बंदे की तौबा बहुत महबूब है।

एक बुज़ुर्ग जा रहे थे। ज्वा करीब से गुज़रे तो वे बच्चे कहने लगे, बाबा जी! हम आपस में किसी मसअले पर बहस कर रहे हैं। आप ज़रा फैसला कर दें। उसने कहा, बेटा क्या मसअला है? बच्चे ने कहा, हम आपस में बहस कर रहे हैं कि एक आदमी बड़ा नेक हो। कभी गुनाह न किया हो, उसके दिल पर अल्लाह की ख़ास नज़र रहती है या एक आदमी बड़ा ही गुनाहगार हो और सिच्ची तौबा किर ले उसके दिल पर अल्लाह की ख़ास नज़र रहती है या एक आदमी बड़ा ही गुनाहगार हो और सिच्ची तौबा किर ले उसके दिल पर ख़ास नज़र रहती है या एक आदमी बड़ा ही गुनाहगार हो और सिच्ची तौबा किर ले उसके दिल पर ख़ास नज़र रहती है? वह बुज़ुर्ग फ़रमाने लगे, बेटा! मैं आलिम तो नहीं हूँ, मगर एक बात मेरे तजरिबे में आई है कि मैं कपड़ा बुनता हूँ, खड़डी चलाता हूँ, धागे होते हैं। मेरे तजरिबे में बात आई कि जो धागा टूट

जाता है मैं उसे गिरह लगाता हूँ। उसके बाद उस पर ख़ास नज़र रखता हूँ कि वह दोबारा दूट न जाए। मुमिकन है जो बंदा शैतान के रास्ते को छोड़कर सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह से अपनी गांठ बांघ ले मुमिकन है उसके दिल पर अल्लाह की ख़ास नज़र रहती हो कि यह बंदा दोबारा न दूट जाए।

# टूटे दिल पर रहमत का साया

किताबों में एक दिलचस्प और अजीब वाकिआ लिखा है कि एक औरत निहायत ही पाक दामन और नेक थी। वह चाहती थी कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। वह दरूद शरीफ भी बहुत पढ़ती थी। लेकिन ज़ियारत नहीं होती थी। उनके शौहर बड़े अल्लाह वाले थे। एक दिन उन्होंने अपने शौहर से अपनी तमन्ना ज़ाहिर की कि मेरा दिल चाहता है कि मुझे भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो लेकिन कभी यह शर्फ नसीब नहीं हुआ। इसलिए आप मुझे कोई अमल ही बता दें जिसके करने से मैं ख़्राब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की सआदत हासिल कर लूँ। उन्होंने कहा मैं आपको अमल तो बताऊँगा लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। वह कहने लगी आप मुझे जो बात कहेंगे मैं वह मानूंगी। वह कहने लगे कि अच्छा तो बन संवरकर दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ। उसने कहा, बहुत अच्छा। चुनाँचे उसने गुस्ल किया, दुल्हन की तरह बन संवरकर बैठ गई तो वह साहब उनके भाई के घर चले गए और जाकर उससे कहा देखों, मेरी कितनी उम्र हो चुकी है। और अपनी बहन को देखो कि यह क्या बनकर बैठी हुई है। जब भाई घर आया और उसने अपनी बहन को दुल्हन के कपड़ों में देखा तो उसने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुम को शर्म नहीं आती। क्या यह उम्र दुल्हन बनने की है? तुम्हारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं।

तुम्हारी कमर सीधी नहीं होती और बीस साल की लड़की बनकर बैठी हो। अब जब भाई ने डांट पिलाई तो उसका दिल टूटा और उसने रोना शुरू कर दिया। यहाँ तक रोते-रोते सो गई। अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने उसे उसी नींद में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवा दी, सुब्हानअल्लाह।

वह ज़ियारत करने के बाद बड़ी ख़ुश हुई। लेकिन शौहर से पूछा कि आपने वह अमल बताया नहीं जो आपने कहा या और मुझे ज़ियारत तो वैसे ही हो गई। यह कहने लगे, अल्लाह की बंदी! यही अमल था। क्योंकि मैंने तेरी ज़िंदगी पर ग़ौर किया। मुझे तेरे अंदर हर नेकी नज़र आई। तेरी ज़िंदगी शरिअत व सुन्नत के मुताबिक नज़र आई। अलबत्ता मैंने यह महसूस किया कि मैं क्योंकि आपसे प्यार व मुहब्बत की ज़िंदगी गुज़ारता हूँ इसलिए आपका दिल कभी नहीं ट्रटा। इस वजह से मैंने सोचा कि जब आपक दिल टूटेगा तो अल्लाह तआ़ला की रहमत उत्तरेगी और आपकी तमन्ना को पूरा कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने एक तरफ़ आपको दुल्हन की तरह बन संवरकर बैठने को कहा और दूसरी तरफ आपके भाई को बुलाकर ले आया। उसने आकर आपको डांट पिलाई जिसकी वजह से आपका दिल टूटा और अल्लाहं तआ़ला की ऐसी रहमत उतरी कि उसने आपको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवा दी, अल्लाह् अकबर।

## ख़ुदा के दर को थाम लीजिए

हाफिज़ इब्ने कृष्यिम रह० ने एक अजीब बात लिखी है। सुम्हानअल्लाह! फ़रमाते हैं कि मैं एक दफा एक गली से गुज़र रहा बा। एक दरवाज़ा खुला। मैंने देखा कि कोई आठ नौ साल का बच्चा

है और उसकी माँ उससे नाराज़ होकर उसको यप्पड़ लगा रही है उसको धक्के दे रही है और कह रही है कि तू नाफ्रमान बन गया है, न्नेरी कोई बात नहीं सुनता, कोई काम नहीं करता, दफा हो जा, चला जा यहाँ से। यह कहकर माँ ने जो धक्का दिया तो वह बच्चा घर से बाहर आ गया। फ्रमाते हैं कि माँ ने तो कुंडी लगा ली। अब मैं वहीं खड़ा रह गया कि देखूं अब क्या होता है? फ़रमाते हैं कि बच्चा रो रहा था क्योंकि मार पड़ी थी। ख़ैर वह उठा और कुछ सोचता-सोचता एक तरफ़ को चलने लगा। चलते-चलते वह एक गली के मोड़ पहुँचा। वहाँ खड़े होकर वह कुछ सोचता रहा और सोचने के बाद उसने फिर वापस आना शुरू कर दिया और चलते-चलते अपने घर के दरवाज़े पर आया और आकर बैठ गया। थका हुआ था, रो भी काफ़ी देर से रहा था। दहलीज़ पर सर रखा, नींद आ गई। वहीं सो गया। वुनौंचे काफ़ी देर के बाद उसकी माँ ने किसी काम के लिए दरवाजा खोला तो क्यां देखती है कि बेटा उसी दहलीज़ पर सर रखा हुआ पड़ा है। माँ का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वह फिर नाराज़ होने लगी और कहने लगी कि चला जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी निगाहों से। जब उसने फिर उसे डांटा। अब वह बच्चा खड़ा हो गया, आँख में आँसू आ गए। कहने लगा, अम्मी जान ने अपने घर से घुतकार दिया था तो मैंने सोचा था कि मैं चला जाऊँ। मैं बाज़ार में जाकर भीख मांग लूंगा। मुझे कुछ न कुछ मिल जाएगा। अम्मी! मैं किसी के घर का नौकर बनकर रह जाऊँगा। मुझे जगह भी मिल जाएगी। मुझे खाना भी मिल जाएगा। अम्मी यह सोचकर मैं गली के मोड़ तक चला गया था। मुझे दिल में ख़्याल आया कि मुझे दुनिया की सब नेमर्ते मिल जाएंगी लेकिन अम्मी जो मुहब्बत मुझे आप दे सकती हैं <sup>यह</sup> मुहस्बत मुझे कहीं नहीं मिल सकती। अम्मी यह सोचकर मैं वापस आ गया हूँ। अम्मी मैं इसी दर पर पड़ा हूँ, तू मुझे धक्के दे या मार, मैं कहीं नहीं जा सकता। जब उस बच्चे ने यह बात कही तो माँ की ममता जोश में आई। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया और कहा मेरे बेटे! अगर तेरे दिल में यह कैफियत है कि जो मुहब्बत मैं तुझे दे सकती हूँ वह कोई नहीं दे सकता तो मेरे दरवाज़े खुले हैं।

इस तरह अगर हम दरबारे ख़ुदावंदी में को धाम लें तो ख़ुदाए पाक अपनी रहमत व मगुफि्रत से हमें चिमटा लेंगे।

# कुत्ते की नसीहत! मालिक के दर को न छोड़िए

एक मुतविकल साहब अल्लाह पर तवक्कुल करने की मेहनत कर रहे थे। वह एक वीराने में इबादत कर रहे थे। उन्हें अल्लाह की रहमत से रोज़ाना खाना मिल जाता था। उनको तीन साल तक खाना मिलता रहा। एक बार उन्हें खाना मिलना बंद हो गया। तीन दिन का फ़ाक़ा होने की वजह से लाचार हो गए। चुनाँचे कहने लगे कि किसी बंदे से जा कर खाना लाना पड़ेगा। लिहाज़ा वहाँ से गए और किसी बंदे के दर पर जाकर सवाल किया। उस बंदे ने उसको तीन रोटियाँ दे दीं।

वह रोटियाँ लेकर आ रहे थे कि रास्ते में एक कुत्ता उनके पीछे लग गया। वह इस कृद्र तेजी से भौंक रहा था कि उन्होंने समझा कि शायद यह मुझे खा जाएगा। चुनाँचे उन्होंने जान छुड़ाने के लिए कुत्ते को एक रोटी फेंक दी। कुत्ते ने वह रोटी खा ली और फिर उनके पीछे भागा। फिर उन्होंने जान छुड़ाने के लिए दूसरी रोटी भी डाल दी। उसने वह रोटी भी खा ली और फिर उनके पीछे दौड़ा। अभी मंजिल पर नहीं पहुँचे थे कि कुता फिर उनके पास पहुँच गया। उन्होंने जान छुड़ाने के लिए तीसरी रोटी भी फेंक दी। कुत्ते ने तीसरी रोटी भी खा ली। जब उन्होंने तीसरी रोटी डाली तो साथ ही यह भी कहा कि तुम कितने जालिम हो कि मेरे लिए एक रोटी भी न बचाई। उसके बाद अल्लाह तआ़ला ने कुत्ते को बात, करने की ताकृत अता फ्रस्मा दी। जी हाँ! जब अल्लाह तआ़ला चाहते हैं तो बुलवा देते हैं। कुत्ते ने उनसे कहा, ''मैं ज़ालिम नहीं हूँ बिल्क तुम ज़ालिम हो।" उन्होंने कहा, वह कैसे? कुत्ता कहने लगा वह इस तरह कि आपका मालिक आपको तीन साल तक एक ही जगह बिठाकर रिज़्क़ देता रहा। फिर तीन दिन रोटी न मिली तो आपने अपने रब का दर छोड़कर किसी और के दरवाज़े पर जाकर दस्तक दी। और मुझे देखो कि मेरा मालिक मुझे कई कई दिन रोटी नहीं डालता। मैं भूखा तो रह लेता हूँ मगर मालिक का दर कभी नहीं छोड़ता।

## सबने ठुकराया मगर रहमत ने तो थाम लिया

हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु के ज़माने का एक बूढ़ा आदमी मुसलमान हुआ और ताबईन में से हुआ। उसने अपनी ज़िंदगी गाना गाने में गुज़ार दी थी। उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी। जब वह गाना गाता था तो लोग उसके दीवाने थे। उसके चारों तरफ सैंकड़ों लोगों का मजमा होता था। उसकी आमदनी बेशुमार थी। उसकी औलाद नहीं थी और उसकी बीबी भी मर गई थी।

जब वह बूढ़ा हो गया तो दांत गिर गए जिसकी वजह से वह गा ही नहीं सकता था। उसकी आमदनी का ज़रिया ख़त्म हो गया। वह मांगने के लिए वाकिफ लोगों के पास जाता रहा। वह कुछ अरसा तो उसे देते रहे। लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने भी मना कर दिया। जब सब दोस्तों ने न कर दी तो कई-कई दिन तक खाने को न मिलता। उसको अपनी जवानी की याद आती कि मैं इतना हसीन था, मेरी आवाज़ कोयल की तरह थी। जब मैं गाता था तो हज़ारों लोग मेरी आवाज़ पर मरते थे और मेरी झलक देखने को तरसते थे लेकिन आज मैं घक्के खाता फिरता हूँ और कोई बंदा मुझे एक वक्त का खाना देने को तैयार नहीं है। इस बुड़ापे और कमज़ोरी और भूख की हालत में उसका दिल बड़ा ही खट्टा हुआ। उसने सोचा कि काश! यह रातें मैं अल्लाह के लिए जागा करता तो अल्लाह तआला मुझे कभी अपने दरबार से न धुतकारते लेकिन मैंने तो अपनी जवानी बर्बाद कर दी। न हुस्त व जमाल रहा न माल रहा और न ही कुछ और मेरे पल्ले रहा। अब मैं अपने रब को कैसे मनाऊँ?

वह इसी सोच में गुम होकर जन्नतुलबकी में चले गए और कृब्रों के बीच की जगह में बैठकर अपनी जवानी को याद करके रोने लग गए। उन्होंने रोते-रोते दुआ मांगी,

"रब्बे करीम! मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं आपके हुजूर पेश कर सकूँ। मेरे मुँह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। अब मैं बूढ़ा हूँ, लाठी के सहारे चलकर आया हूँ। न आँखों में रोशनी है न कानों में सुनवाई। ऐ मालिक! अब मैं शर्मिन्दा हूँ मगर यहाँ आकर बैठता हूँ ताकि मैं अपनी कब्र के क्रीब हो जाऊँ।"

यह वाकिआ मौलाना रोम रह० ने लिखा है। वह फरमाते हैं कि जब वह आदमी अपने गुनाहों पर नादिम व शर्मिन्दा होकर रोया तो उसकी आँख लग गई। थोड़ी देर बाद वह उठा तो देखा कि सामने से एक आदमी चला आ रहा है। जब उसने देखा कि वह अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु थे और उन्होंने अपने सर पर कुछ उठाया हुआ था। वह डर गया कि अब अमीरुल मुमिनीन आ गए हैं। वह तो मुझ जैसे का दुर्रे से इंतिज़ाम करते हैं। ऐसा न हो कि मुझे भी चंद दुर्रे लग जाए।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे देख लिया और कुछ आये चले गए। **योड़ी** देर बाद लौटकर दोबारा उसकी तरफ़ आए। जब उसने उन्हें दोबारा अपनी तरफ़ आते हुए देखा तो और ज़्यादा डर गया कि यह फिर मेरी तरफ़ आ रहे हैं। पता नहीं मेरा क्या बनेगा। जब हज़रत उमर उसके पास आए तो उन्होंने वह गठरी अपने सर से उतारकर उसके सामने रखी और फ़रमाने लगे, "भाई खाना खाओ।"

वह बूढ़ा हैरान हुआ कि अमीरुल मुमिनीन मुझे खाना पेश कर रहे हैं। उसने पूछा, "ऐ अमीरुल मुमिनीन! आप मेरे लिए खाना कैसे लाए?" हज़रत उमर ने फ्रमाया, "दोपहर का वक़्त था, मैं कैलुला कर रहा था कि मुझे ख़्वाब में अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की तरफ से पेगाम दिया गया कि मेरा एक दोस्त कृबिस्तान में परेशान बैठा है, वह भूखा है, उमर! जाओ और मेरे उस दोस्त को खाना खिलाकर आओ। जब मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा कि अल्लाह का दोस्त है। चुनाँचे मैंने अपनी बीवी से कहा जो खाना तैयार है वह दे दो। उसने खाना बांघ दिया। मैंने कहा मैं अल्लाह के दोस्त के पास जा रहा हूँ, लिहाज़ा खाना हाथों में नहीं बल्कि अपने सर पर उठाकर ले जाता हूँ ताकि अल्लाह के दोस्त का इकराम हो सके। इसलिए उमर खाना सर पर उठाकर आया है। ऐ अल्लाह के दोस्त खाना खा लो।"

जब उसने यह सुना तो कहने लगा, अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने रब के सामने तौबा की थी। मेरा परवरदिगार कितना करीम है कि उसने मेरे तमाम गुनाहों के बावजूद मेरी नदामत को कुबूल कर लिया और यक्त के अमीरुल मुमिनीन को ख़्याब में हुक्म दिया कि जाओ मेरे दोस्त को खाना खिलाकर आओ। ऐ अल्ला है! तू कितना करीम है। इस बात को सुनकर वह बूढ़ा इतना रोया कि वड़ी रोते-रोते हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु के सामने उसने अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त बड़े कृद्रदान हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त कृद्रदान है, अल्लाह तआला हमें भी यह सिफ्त अता फ्रमा दे। (खुत्बात जुलफुक्कार 12/81)

## दरे रहमत को छोड़ना गवारा नहीं

एक बादशाह ने एक आलिम से कहा कि आप बहुत दूर रहते हैं, मुझे आपसे बड़ी मुहब्बत है। आप आएं और मेरे पास आकर रहें। अगर आजकल के किसी बंदे को बादशाह दावत देता तो वह सर के बल चलकर जाता। लेकिन वह अल्लाह वाले थे, जब उन्हें यह पैगाम मिला तो वह आए और उन्होंने बादशाह से भरे दरबार में कहा,

"बादशाह सलामत! अगर मैं आपके पास आकर रहूँ और आपकी कोई बांदी हो और आप मुझे किसी दिन देखें कि मैं आपकी उस बांदी के साथ ज़िना कर रहा हूँ तो आपका रवैय्या क्या होगा? बादशाह यह सुनते ही सख्त गुस्से में आ गया और कहने लगा,

"क्या तू ऐसा इंसान है? तेरी यह कैसे हिम्मत है कि तू मेरे हाँ आए और फिर यहाँ हरामकारी करे।" जब बादशाह ख़ूब गुस्सा हो गया तो वह आलिम कहने लगे, "बादशाह सलामत! अभी तो मैंने वह गुनाह किया नहीं और आप मुझ पर अभी से गुस्सा हो गए। तो मैं उस करीम का दर छोड़कर आपके दर पर कैसे आऊँ जो गुनाह करते हुए देखकर भी मुझ पर गुस्सा नहीं होता, सुब्हानअल्लाह। (ख़ुत्बात जुलफ़ुक्कार 12/145)

# एक कफ़न चोर के टूटे दिल पर मग़फ़िरत

फ़्क़ीह अबुल्लैस समरक्दी रह० ने तंबीहुल ग़ाफ़िलीन में एक किस्सा लिखा है। फ़रमाते हैं कि एक बार हज़रत उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की ख़िदमत में हाज़िरी के लिए आए तो रास्ते में उन्होंने एक नौजवान को देखा जो बहुत ज़ार व क़तार रो रहा था। उसको रोता देखकर हज़रत उमर का दिल पसीज गया। उन्होंने पूछा, ऐ नौजवान! क्या हुआ? वह कहने लगा, "मैंने एक बड़ा गुनाह कर लिया है। अब मैं अल्लाह के अज़ाब से डर रहा हूँ कि क्या कर बैठा। सद्ध्त परेशान हूँ। लिहाज़ा मेहरबानी फ़रमा कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में मेरी सिफ़ारिश फ़रमा दीजिए।

हज़रत उमर हुज़ूर सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो रो रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने इर्शाद फ़रमाया, उमर! क्यों रो रहे हो? अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के महबूब! मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हो रहा था। रास्ते में एक नीजवान को देखा जो कोई बड़ा गुनाह कर बैठा था। वह बहुत रो रहा था। उसकी आह व ज़ारी ने मुझे भी रुला दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अंदर आने की इजाज़त अता फ़रमा दी तो वह नीजवान आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और वहाँ भी रोना शुरू कर दिया यहाँ तक कि वह फूट-फूट कर रोने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्झाद फ़रमाया, ऐ नौजवान! क्या हुआ? उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी! मैं वहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ।

नबी अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया, ''क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्थ बड़ा है?

वह कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी! मेरा गुनाह बड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी बड़ी है?

वह कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी! मेरा गुनाह बड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया, क्या तूने शिर्क किया है? उसने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी! मैंने शिर्क तो नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया, क्या तूने अल्लाह के किसी बंदे को कृत्ल कर दिया है? उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! मैंने किसी बंदे को क्ला भी नहीं किया।

नबी अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया, तो फिर ऐसा कीन सा गुनाह है कि जिसकी तू इतना बड़ा समझ रहा है?

उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के महबूब! मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैं कई साल से कफ़न चोरी का काम करता था। मुदों के कफ़न उतारकर बेचता और अपनी ज़रूरत पूरी करता। कुछ दिन पहले अंसार की एक नौजवान लड़की दफन की गई। मैंने अपनी आदत के मुताबिक रात को जाकर उसका का कफन उतारा और जब कफन उताकर जाने लगा तो शैतान गालिब आया और उसने मेरी शहवत् को उभार दिया। मैं पलटा और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ ज़िना किया। जब ज़िना करके उठने लगा तो मुझे यूँ आवाज़ आई कि जैसे वह लड़की बोल रही हो और कह रही हो कि ऐ अल्लाह के बंदे! तूने मुझे मुर्दों के मजमे में नंगा कर दिया और कल क्यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर हालते जनाबत में खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। अब उसकी आवाज़ की वजह से मेरे दिल पर ऐसा रौब है कि मैं समझता हूँ कि मुझ पर अल्लाह तआला का कोई गृज़ब है और मैं अल्लाह की पकड़ में हूँ।

जब नबी अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो आपको भी बड़ा ताज्जुब हुआ और आपने फरमाया, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तूने मुर्दा लड़की के साथ ऐसा सुलूक किया। जब अल्लाह के महबूब ने भी फरमा दिया कि यह एक बड़ा गुनाह है तो वह नौजवान उठा और रोता हुआ बाहर चला गया। उसने सोचा कि इस चक्स अल्लाह के महबूब नाराज़ हैं। कहीं कोई ऐसी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मुँह से न निकल जाए जो मेरी बर्बादी का सबब बन जाए। इसलिए यह बाहर चला गया। जब वह वहाँ से निकला तो सीधा पहाड़ों में चला गया। वह नौजवान चालीस दिन तक नमाज़ें पढ़ता रहा। सज्दे करता रहा और माफ़ी मांगता रहा। उसके दिल को आग लगी हुई थी। वह रो रोकर अल्लाह को मना रहा था। वह अल्लाह के सामने आजिज़ी करता कि ऐ अल्लाह! मेरे मालिक! मैं आपके महबूब की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उन्होंने भी फ्रमाया, कि यह तो बहुत बड़ा गुनाह है। ऐ अल्लाह! मैं अब कहाँ जाऊँ? मेरा तो तेरे सिवा कोई नहीं। जैसा कि कहने वाले ने कहा है—

#### मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ ख़ुदा मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा

जब उसने चालीस दिन माफी मांगी और अल्लाह तआला को मनाया तो नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम तश्रीफ लाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपकी ख़िदमत में अल्लाह तआला के सलाम पेश किए और अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के महबूब! अल्लाह रब्बुलइज़ज़त ने पूछा है कि ऐ महबूब बताइए कि क्या मख़्तूक को आपने पैदा की है या मैंने पैदा की है?

नबी अलैहिस्सलाम ने इर्शाद फ्रमाया, अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने मुझे भी और सारी मख़्लूक को भी पैदा फ्रमाया। फिर जिब्नील ने अर्ज़ किया, अल्लाह तआला ने पूछा है कि क्या मख़्लूक को आप रिज़्क देते हैं या मैं देता हूँ?

नबी अलैहिस्सलाम ने इर्शाद फ्रमाया, मुझे भी और सारी मछ्लूक को भी अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ही रिज़्क अता फ्रमाते हैं। जब ये बातें हो गयीं तो तीसरी बात पूछी गई कि मख़्लूक को मैंने माफ करना है या किसी और ने करना है? नबी अलैहिस्सलाम ने इर्शाद फ्रमाया, अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने अपनी मख़्लूक को माफ करना है। महबूब सल्ललाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह फ्रमाया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने पैग़ाम भेजा है कि ऐ महबूब! उस बंदे ने मेरे सामने रो-रो कर इतनी माफ़ी मांगी कि मैंने उस बंदे के गुनाह को माफ़ कर दिया, सुब्हानअल्लाह! सुब्हानअल्लाह। फिर अल्लाह के महबूब ने सहाबी को भेजा कि उस नौजवान के पास जाओ और उसको खुशख़बरी सुना दो कि तेरी आजिज़ी अल्लाह रब्बुइज़्ज़त के हाँ कुबूल हो गई और परवरदिगार ने तेरी मग़फ़िरत का पैग़ाम भेज दिया है। (खुत्बात ज़ुलफ़्क़्क़ार 12/146)



#### 

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٍ. ﴾

शैतान

और

गुनाह व म्अस्यिव

# रौतान और गुनाह व मअस्वियत

# मुनाजात की लज्ज़त से महरूम कौन?

गुनाहों की वजह से इंसान मुनाजात की लज़्ज़त से महरूम हो जाता है। बनी इस्राईल का एक आलिम था। उससे कोई गुनाह हो गया। एक बार वह दुआ मांगते हुए कहने लगा, ऐ अल्लाह! मैंने तो आपकी नाफ्रस्मानी की मगर आपने मुझ पर नेमतें बरक्रार रखीं। यह तेरा कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह तआला ने उसके दिल में बात डाली कि तुम्हें इसकी सज़ा मिल रहीं है। मगर क्योंकि तुम्हारी आँखों पर पर्दे पड़े हुए हैं। इसलिए तुम्हें वह सज़ा नज़र नहीं आ रही है। उसने फ़ौरन दुआ मांगी, ऐ अल्लाह! आप खोल कर बता दीजिए कि मुझे गुनाहों की सज़ा कैसे मिल रही है? अल्लाह ख्बुलइज़्ज़त ने दिल में बात डाली की क्या तुम महसूस नहीं करते कि जब से तुमने यह गुनाह शुरू किया है हमने उसी दिन से तुम्हें अपनी मुनाजात की लज़्ज़त से महरूम कर दिया है। (खुतबात जुलफ़क्क़ार:10/190)

# गुनाह का असर घरवालों पर

एक सुनार था। उसकी बीवी बहुत ख़ूबसूरत थी और अच्छी आदत की थी। एक दिन वह दोपहर के वक़्त खाना खाने घर गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी ज़ार व कतार रो रही थी। उसने पूछा, अल्लाह की बंदी! क्या हुआ? कहने लगी कि यह छोटा सा यतीम बच्चा जो हम ने गोद में लेकर पाला था। अब सत्रह साल का हो चुका है। आज मैंने इसे सब्ज़ी लेने बाज़ार भेजा। जब वापस आकर सब्ज़ी देने लगा तो इसने मेरा हाथ पकड़कर दबा दिया। मुंझे

इसकी नीयत में ख़राबी नज़र आई। मुझे बहुत ज़्यादा सदमा हुआ है कि मैं इसके लिए माँ की हैसियत रखती हूँ और इसकी मरे बारे में यह सोच है। मैं इस सदमे की वजह से बैठी रो रही हूँ कि वफ़ा दुनिया से उठ गई है। यह सुनकर सुनार की आँखों में भी आँसू आ गए। बीवी कहने लगी, अब आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा यह इस बच्चे की कमी नहीं बल्कि मेरी अपनी कमी है। उसने पूछा, वह कैसे? वह कहने लगा कि आज मेरे पास औतरें चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए आयीं। उनमें से एक औरत चूड़ी पहनना चाहती थी। मगर उससे पहनी नहीं जा रही थी। उसने मुझे कहा कि आप मुझे चूड़ी पहना दें। जब मैंने उसे चूड़ी पहनाई तो उसके हाथ मुझे अच्छे लगे। इसलिए मैंने उसे चूड़ी पहनाने के बीच उसके हाथों को शहवत के साथ दबा दिया था। उसका नतीजा यह निकला कि मेरी बीवी का हाथ किसी और ने शहवत के साथ दबा दिया।

#### एक मुअ़िज़न का इबतरनाक अंजाम

एक मुअज़िज़ मिस्र की जामा मस्जिद में अज़ान दिया करता था। ज़िहर में वह दीन का काम करने वाला था लेकिन उसके दिल में ख़ौंफे ख़ुदा नहीं रहा। उसके दिल में फ़िस्क व फ़ुज़ूर (बदकारी) भर चुका था। एक बार वह अज़ान देने के लिए मिस्र की उस मस्जिद की दीवार पर चढ़ा। मीनार के इघर-उधर मकानात थे। एक मकान में उसकी नज़र पड़ी तो उसे कोई ख़ूबसूरत लड़की नज़र आई। उसके दिल पर ऐसा असर हुआ कि अज़ान देने के बजाए वह नीचे उतरा और उस घर के पास जाकर मालूमात ली कि यह लड़की कौन है? किसी ने कहा फ़लाँ जगहं इसका बाप है। यह उसके पास गया और मालूमात की कि आप कौन हैं? उसने कहा कि हम ईसाई हैं और यहाँ नए आकर बसे हैं। अभी एक दिन हुआ है कि हम यहाँ आकर

ठहरे हैं। उसने कहा कि अच्छा मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साय ताल्लुक़ात रखूँ। ईसाई ने कहा, इसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें हमारे दीन पर आना पड़ेगा। फिर मैं अपनी बेटी का तुम्हारे साथ रिश्ता भी कर दूंगा। यह बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, ठीक है। मैं तुम्हारे दीन को कुबूल कर लेता हूँ। ईसाई ने कहा, मेरे साथ आओ। वह उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़कर मकान पर जाने लगा। अभी चौथी या पाँचवीं सीढ़ी चढ़ ही रहा था कि उसका पाँव फिसला, गर्दन के बल नीचे गिरा और वहीं पर उसकी जान निकल गई। मीनार पर चढ़ा था अज़ान देने के लिए मगर अल्लाह तआला को उसके अंदर फिस्क़ व फ़ुजूर नापसन्द था जिसकी वजह से परवरदिगार ने हालात ऐसे बना दिए कि जब वह मीनार से नीचे उतरा, उस क्क़त वह ईमान से ख़ाली था।

## अहले दिल पर मासियत

एक बार इमाम अबूहनीफ़ा रह० ने एक नौजवान को नहाते हुए देखा तो महसूस हुआ कि इसके इस्तेमाल हुए पानी में ज़िना के असरात घुलकर जा रहे हैं। वह आदमी घोड़ी देर बाद आप के पास किसी वजह से आया। आपने उसको अच्छे अंदाज़ से समझाया और तबीह की। उसने कहा, सचमुच मुझ से गुनाह हुआ है। मैं अल्लाह तआला से माफ़ी मांगता हूँ और आज से मैं सच्ची तौबा करता हूँ। उस दिन के बाद से इमाम साहब रह० ने फ़तवा दिया कि इस्तेमाल किए हुए पानी से बुज़ू करना जाएज़ नहीं क्योंकि जब इंसान वुज़ू करता है तो उस बक्त उसके गुनाह झड़ते हैं। अल्लाह बालों को उन गुनाहों के असरात नज़र आ जाते हैं। इसी तरह जब इंसान जनाबत (नापाकी) का गुस्ल करता है तो अल्लाह वालों को पता चल जाता है कि कहीं इसके पानी में गुनाहों के असरात तो नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने इशांद फरमाया.

#### ﴿ اللهم ارنا حقائق الاشياء كما هي ﴾

ऐ अल्लाह हमें घीज़ों की हकीकृत दिखा दीजिए जैसा कि वे हैं।

इसी तरह अल्लाह वालों को भी अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त चीज़ों की हकीकृत दिखा देते हैं।

# गुनाह कभी सामने आ जाते हैं

किताबों में लिखा है कि अल्लामा इब्ने दकीक और शेख़ ताजुद्दीन सुबकी रह० की यह आदत थी कि जब वह अपने घर से मस्जिद की तरफ़ नमाज़ के लिए जाते थे तो अपने चेहरे पर पर्दा डाल लेते थे। लोग बड़े हैरान होते थे कि यह इनकी अजीब आदत है। एक दिन एक आदमी ने पूछ ही लिया कि हज़रत! क्या वजह है कि आप अपनी चादर से अपने चेहरे को ढांपकर आते हैं? यह सुनकर उन्होंने अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी। उसके बाद जब उसने इचर-उधर देखा तो लोग उसे बिगड़ी हुई शक्लों नज़र आए। किसी की शक्ल कुत्तों जैसी, किसी की बदरों जैसी और किसी की ख़िन्ज़ीर जैसी।

## उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़िरासत ईमानी

एक बार हज़र उस्मान गुनी तश्रीफ फ्रमा थे। इसी बीच एक आदमी उनके पास आया। आपने उसी वक़्त फ्रमाया, लोगों को क्या हो गया कि बेखटके हमारे पास चले आते हैं. और उनकी निगाहों से ज़िना टपकता है। यह सुनकर आने वाले ने तसलीम कर लिया कि हज़रत सचमुच मुझ से रास्ते में बदनज़री हो गई थी।

## नज़र की हिफाज़त

एक बुजुर्ग की ख़िदमत में एक आदमी अपने बेटे को लाया और

अर्ज़ किया हज़रत! इसके लिए दुआ फ़रमा दें। यह एक अच्छी आदत है। पहले जमाने में भी लोग अपनी औलाद के लिए अल्लाह वालों से दुआ करवाते थे। अल्लाह करे हमें भी अल्लाह वालो की दुआ लग जाए। यह और बात है कि लोग कई बार अपने बेटों को लेकर दुआएं करवाने के लिए आते हैं मयर बाप की अपनी हालत ऐसी होती है कि पहले उसके लिए दुआ करने को दिल करता है कि अल्लाह इसकी हिदायत दे। ख़ैर अल्लाह वालों ने उसके बेटे के लिए दुआ कर दी। उनके पास जेब में कोई मीठी चीज़ थी। उन्होंने निकालकर उस बच्चे को देनी चाही। जब उन्होंने वह चीज़ बच्चे की तरफ बढ़ाई तो बच्चे ने मुँह फेर लिया और अपने बाप की तरफ देखना शुरू कर दिया हालाँकि बचपन में बच्चे के अंदर मीठी चीज खाने का बहुत शौक होता है। उन बुज़ुर्ग ने इर्शाद फ्रमाया, ले लो। बच्चे ने फिर नज़रें हटाकर अपने बाप की तरफ़ देखना शुरू कर दिया। उसके वालिद ने उससे कहा, बेटा! हज़रत आपको चीज़ दे रहे हैं, ले लो। जब बाप ने इजाज़त दे दी तो बच्चे ने हाथ बढ़ाया और वह चीज़ ले ली। तो उन बुज़ुर्ग की आँखों में आँसू आ गए। वह आदमी हैरान होकर पूछने लगा, हज़रत आप क्यों रोए? वह फ़रमाने लगे कि हम से यह बच्चा अच्छा है कि मैंने इसको ऐसी चीज़ दी जिसकी तलब इसके अंदर बहुत है लेकिन उसने चीज़ को नहीं देखा बल्कि आपकी तरफ देखा कि मेरा अब्बा मुझे क्या कहता है। ऐ काश! हम जो गतियों में फिरते हैं और हमारी नज़रों के सामने अपनी तरफ़ खींचने वाली हस्तियाँ आती हैं हम भी उघर से नज़र फेरकर देखते कि रब्बे तआला क्या कहता है।

# चिड़िया की वफ़ादारी

इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो इतनी बड़ी

611

अग थी कि वह आसमान से बातें करती थी। उस यक्त एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आती और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर पानी की बूंद डालती थी। किसी दूसरे परिन्दे ने पूछा कि तेर एक बूंद पानी डालने से क्या होगा, आग तो न बुझेगी? यह कहने तेगी यह तो मैं भी जानती हूँ कि आग तो नहीं बुझेगी मगर मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोस्ती का हक तो निभाना है। यह छोटे-छोटे मदरसे उस चिड़िया की तरह हैं जो अपनी चोंच में अमन व सकून और अल्लाह की रहमत की एक-एक बूंद लेकर गुनाहों की आग पर डालने की कोशिश कर रहे हैं।

## कुत्ते की वफादारी

हयातुल हैवान के अंदर लिखा है एक आदमी सफर के लिए निकला। रास्ते में उसने एक जगह एक ख़ूबसूरत कुब्बा बना हुआ देखा। उसे देखकर अंदाज़ा होता था कि इसकी तामीर पर ख़ूव ख़र्च किया गया है। उस कुब्बे पर लिखा हुआ था कि जो आदमी इस कुब्बे की तामीर की वजह मालूम करना चाहे वह उस गाँव में जाकर मालूम करे।

उस आदमी के दिल में चसक पैदा हुई कि गाँव में जाकर इस कुबे की तामीर की वजह मालूम करनी चाहिए। वह उस गाँव में गया और लोगों से पूछना शुरू कर दिया। वह जिससे भी पूछता वह लाइल्मी जाहिर करता। आख़िर पता करते-करते उसे एक ऐसे आदमी का इल्म हुआ जिसकी उम्र दो सौ बरस थी। वह आदमी उनके पास गया और उनसे कुब्बे के बारे में सवाल किया। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि मैं अपने वालिद से सुना करता था कि इस गाँव में एक ज़मींदार रहता था। उसके पास एक कुता था जो हर क्कृत उसके साथ रहता था और किसी वक्त भी उससे अलग नहीं होता था। एक दिन वह ज़र्गीदार कहीं सैर करने गया और अपने कुत्ते को घर पर ही बांध गया ताकि वह उसके साथ न जा सके। और चलते वक्त अपने बावर्ची को बुलाकर हिदायत की कि मेरे लिए दुध का खाना तैयार करके रखे। ज़र्मीदार वह खाना बड़े शौक से खाता था। ज़र्मीदार के घर में एक गूंगी लड़की भी थी। जब ज़र्मीदार बाहर गया तो वह लौंडी उस बंधे हुए कुत्ते के क़रीब जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद ज़र्मीदार के बावर्ची ने उसके लिए दूध का खाना तैयार किया और उसको एक बड़े प्याले में रखकर उस गूंगी लड़की और कुत्ते के क़रीब लाकर ऊँची जगह पर रख दिया ताकि जब ज़र्मीदार वापस आए तो उसको आसानी से खाना मिल जाए।

जब बावर्ची खाना रखकर चला गया तो एक काला नाग उस जगह पर आया और उस ऊँची जगह पर चढ़कर उस प्याले में से दूध पीकर चलता बना। कुछ देर के बाद जब जुमींदार वापस आया और उसने अपना पसन्दीदा खाना तैयार में रखा हुआ देखा तो प्याला उझ लिया और जैसे ही उसकी खाने का इरादा किया तो गूंगी लड़की ने बड़े ज़ोर से ताली बजाई और साय-साथ ज़र्मीदार को हाथ के इन्नारे से भी कहा कि वह इस खाने को न खाए। मगर ज़र्मीदार गूंगी की बात न समझ सका। और एक नज़र गूंगी को देखकर फिर प्याले की तरफ़ मुक्जेह हुआ। अभी उसने खाने के लिए हाय डाला ही या कि इतने में कृता बहुत ज़ोर से भींका और लगातार भींकता रहा। यहाँ तक कि जोश में आकर अपनी जुंजीर तोड़ने की कोशिश की। जमींदार को उन दोनों की हरकतों पर ताज्जुब हुआ और वह सोचने लगा कि आख़िर यह मामला क्या है? वह उठा और प्याले को रखकर कुत्ते के पास गया और उसको खोल दिया। कुत्ते ने जंजीर से आज़ादी पाते ही उस प्याले की तरफ छलांग लगाई और झपटा मास्कर उस प्याले को नीचे गिरा दिया। ज़र्मीदार समझा कि कुत्ता खाने की वजह

क्ते को कोई चीज़ उठाकर मार दी। लेकिन कुत्ते ने अब भी प्याले में कुछ दूध बचा हुआ देखा तो उसने फ़ौरन अपना प्याले में डाल दिया और बच्चा हुआ दूध पी गया। दूध कुत्ते के हलक से नीचे उतरना था कि वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ देर बाद मर गया। अब ज़र्मीदार को और भी हैरानी हुई और उसने गूंगी लड़की से पूछा कि आख़िर इस दूध में क्या बात थी कि कुता पीते ही मर गया? उस वक्त गूंगी ने इशारों से ज़र्मीदार को समझाया कि इस दूध में से काला नाग कुछ दूध पी गया था जिसके ज़हर की वजह से कुत्ता मर चुका है और वह ख़ुद और कुत्ता इसी वजह से तुमको पीने से रोक रहे थे। जब ज़र्मीदार के समझ में सारी बात आ गई तो उसने बावर्ची को बुलाया और उसने बावचीं को डांट लगाई कि उसने खाना खुला हुआ क्यों रखा था। उसके बाद ज़र्मीदार ने उस कुत्ते को दफना कर उसके ऊपर यह कुब्बा बना दिया।

ते बेताब था। उसने अपना पसन्दीदा खाना गिराने पर गुस्से में आकर

ज़रा सोचिए कि कुत्ते के अंदर कितनी वफ़ादारी होती है कि उसने अपनी जान देकर अपने मालिक की जान बचाई।

### कुत्ते की वफादारी

अजाइबुल मख़्तूकात में एक वाकिआ लिखा है कि एक आदमी ने किसी को कृत्ल करके उसकी लाश किसी कुँए में डाल दी। मक्तूल का कुता वारदात के वक्त उसके साथ था। वह कुता रोज़ाना उस कुँए पर आता और जब कभी कातिल उसके सामने आता तो वह उसे देखकर भौंकने लगता। लोगों ने जब बार-बार इस बात को देखा तो उन्होंने उस जगह को खुदवाया। वहाँ से मक्तूल की लाश बरामद हुई और उस कातिल को सज़ाए मौत दी गई।

## शैतान के तजरिबों का निचोड़

एक बार शैतान की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा तू कौन है? वह कहने लगा, मैं शैतान हूँ। उन्होंने फुरमाया, तुम लोगों को गुमराह करने के लिए बड़े डोरे डालते फिरते हो। तुम्हारे तजिरबे में कौन सी बात आइ है? वह कहने लगा कि आपने तो बड़ी अजीब बात पूछी है। यह कैसे हो सकता है कि मैं आपको अपनी सारी ज़िंदगी का तजिरबा बता दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, फिर क्या है बता दे। वह कहने लगा, तीन बातें मेरे तजिरबात का निचोड़ हैं।

- 1. पहली बात यह है कि अगर आप सदका करने की नीयत कर लें तो फ़ौरन दे देना क्यों कि मेरी कोशिश यह होती है कि नीयत करने के बाद बंदे को भुला दूँ। जब मैं किसी को भुला देता हूँ तो फिर से याद नहीं होता कि मैंने नीयत की भी थी या नहीं।
- 2. दूसरी बात यह है कि जब आप अल्लाह तआला से कोई वादा करें तो उसे फौरन पूरा कर देना क्योंकि मेरी कोशिश यह होती है कि मैं उस बादे को तोड़ दूँ। मसलन कोई वादा करे कि ऐ अल्लाह! मैं यह गुनाह नहीं करूंगा तो मैं ख़ास मेहनत करता हूँ कि वह इस गुनाह में ज़रूर मुब्तला हो।
- 3. तीसरी बात यह है कि किसी गैर-महरम के साथ तन्हाई में न बैठना क्योंकि मैं मर्द की कशिश औरत के दिल में पैदा कर देता हूँ और औरत की कशिश मर्द के दिल में पैदा कर देता हूँ।

हूं जार जारत का कारास नव का वल न नवा कर बता हूं। मैं यह काम अपने चेलों से नहीं लेता बल्कि मैं अपने आप ये काम करता हूँ।

# शैतान तहज्जुद में हाज़िर

एक बुज़ुर्य के बारे में आता है कि एक रात उनकी तहज्जुद की

नमाज कज़ा हो गई। उन्होंने उनके अफ़सोस की वजह से सुबह उठकर अल्लाह के सामने गिड़िंग ज़कर माफ़ी मांगी। कुछ दिनों के बाद फिर वह रात को सोए हुए थे। उस रात जिहाद की वजह से बहुत ज्यादा थकावट थी। तहज्जुः की नमाजु कुजा होने का वक्त करीब या। कोई आदमी आया और उन्हें पकड़कर जगाया और कहने लगा, जी आप उठें और जल्दी से नमाज पढ़ लें। तहज्जुद का बक्त जा रहा है। वह बुज़्र्ग उठ बैठे और कहने लगे तु तो मेरा बड़ा भला चाहने वाला है कि ऐन वक्त पर जगा दिया। तुम्हारी मेहरबानी। यह तो बता कि तू कौन है? वह कहने लगा कि मैं शैतान हूँ। उन्होंने कहा, शैतान तो किसी को तहज्जुद के लिए नहीं जगाता। तूने मुझे कैसे जगा दिया, तुम तो किसी का भला नहीं चाहते? वह कहने लगा, मैं आपका भला आज भी नहीं चाह रहा है। वह बज़र्ग 🕏 हैरान हुए कि और फ़रमाने लगे कि तूने मुझे तहञ्जुद के लिए जगापा और कह रहा है कि मैं भला नहीं चाह रहा। वह मरदूद कहने लगा वजह यह है कि जब आपकी पहली तहज्जुद की नमाज़ कज़ा हुई थी तो उस वक्त आप इतना रोए थे कि आपको उस रोने पर इतना अज मिला कि सालों की तहज्जुद पर भी इतना अब नहीं मिल सकता। आप आज भी सो गए थे। तहज्जुद का वक्त जा रहा था। मैंने सोचा कि अगर आप आज भी इतना रोए तो आपको आज फिर उतना अज मिल जाएगा। इसिलए मैंने बेहतर समझा कि आपको जगा दू ताकि आपको सिर्फ् रात की तहज्जुद का अन्न मिले।

# इमाम राज़ी रह० पर इंतिकाल के

### वक्त शैतान का हमला

इमाम राज़ी रह० एक बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने वजूद बारी तआला के बारे में एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अल्लाह तआला

के वजूद के बारे में सौ दलीलें दीं। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो शैतान ने आकर कहा, राज़ी! खुदा तो मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं ख़ुदा तो मौजूद है। वह कहने लगा, दलील पेश करो। उन्होंने एक दलील दी। शैतान ने उस दलील को तोड़ दिया। उन्होंने दूसरी दलील दी मगर उसने उसको भी तोड़ दिया। उन्होंने तीसरी दलील दी। उसने उसको भी तोड़ दिया। आख़िर उन्होंने अपनी जमा की हुई सौ दलीलें दीं। और उसने उन सौ की सौ दलीलों को तोड़ दिया। अब इमाम राज़ी रह० घबरा गए लेकिन क्योंकि उनके दिल में इख़्लास था। इसलिए अल्लाह तआला ने उनके ईमान की हिफ़ाज़त की। उस वक्त आपके पीर व मुर्शिद शेख़ नजमुद्दीन कुबरा रह० दूर दराज़ किसी जगह वुज़ू फ़रमा रहे थे। अल्लाह तजाला ने उन्हें इमाम राज़ी रह० की परेशानी के बारे में कश्फ़ से इत्तिला दी। उन्होंने गुस्से में आकर वह लोटा जिससे बुजू फ़रमा रहे थे दीवार पर दे मारा और इमाम राज़ी को पुकार कर कहा, अरे राज़ी! तू यूँ क्यों नहीं कह देता कि मैं अल्लाह तआ़ला को बग़ैर दलील के एक मानता हूँ। उस वक्त शेख़ नजमुद्दीन कुबरा रह० का गुस्सा भरा चेहरा इमाम राज़ी रह० के बिल्कुल सामने था। इमाम राज़ी रह० ने यही कहा तो शैतान उनसे दूर हो गया।

### इमाम अहमद बिन हंबल रह०

### पर शैतान की शैतानियत

जब इमाम अहमद बिन हंबल रह० का आख़िरी वक्त आया तो तलबा ने उनके सामने कलिमा तैय्यबा को दौर करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ सुनकर इमाम अहमद बिन हंबल रह० ने फ्रमाया, "ता।" फिर थोड़ी देर के बाद आवाज़ निकाल कर कहा, "ता।" उनके शागिर्द हैरान हुए कि पूरा किलमा पढ़ने के बजाए सिर्फ "ला" पढ़ रहे हैं। जब थोड़ी देर बाद उनकी तिबयत संभली और होश में आए तो कुछ बातें भी करने लगे। इस दौरान एक तालिब इल्म ने पूछा, हज़रत! जब हम किलमा पढ़ रहे थे तो आप पूरा किलमा पढ़ने के बजाए सिर्फ ला कह रहे थे। इसकी क्या वजह थी? इमाम साहब रह० ने फरमाया, उस वक़्त शैतान मेरे सामने था और वह मुझसे कह रहा था, अहमद बिन हंबल! तू ईमान बचाकर दुनिया से जा रहा है और मैं उस मरदूद से कह रहा था, "ला।" अभी नहीं, अभी नहीं बिल्क जब तक मेरी रूह निकल नहीं जाती उस वक़्त मैं तुझसे अमन में नहीं हैं।

## एक आबिद की शैतान से कुश्ती

अह्याउल उलूम में लिखा है कि बनी इस्राईल में एक आबिद रहता था। यह हर वक़्त इबादते इलाही में लगा रहता था। एक बार उनके पास कुछ लोग हाज़िर हुए और कहने लगे, हज़रत! यहाँ एक ऐसी कौम रहती है जो एक पेड़ की पूजा करती है। अगर हो सके तो उन लोगों को इस पेड़ की पूजा से किसी तरह रोक दिया जाए। यह सुनकर उनको गुस्सा आया और कुल्हाड़ा कंघे पर रखकर उस पेड़ को काटने के लिए चल दिए।

रास्ते में उन्हें शैतान एक बूढ़े आदमी की शक्ल में मिला। उस मरदूद ने उनसे पूछा, जी आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, फलाँ पेड़ को काटने के लिए जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, सुम्हें उस पेड़ से क्या वास्ता? तुम अपनी इबादत में मश्गूल रहो। एक बेकार के लिए अपनी इबादत क्यों छोड़ते हो? इबादतगुज़ार ने कहा, यह भी इबादत है। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें वह पेड़ काटने नहीं दूंगा। आख़िर दोनों में

मुक़ाबला हुआ वह आबिद बहुत जल्द उस पर हावी हो गया। और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया। शैतान ने अपने आपको <sub>बेबस</sub> देखकर एक चाल चली। अच्छा एक बात सुन। आ<mark>बिद</mark> ने उसे छोड दिया। शैतान कहने लगा कि अल्लाह तआ़ला ने तुझ पर फर्ज तो नहीं किया। तेरा इससे कोई नुक्सान नहीं है। तू तो उसकी पूजी भी महीं करता। अल्लाह के बहुत से नबी आए। अगर अल्लाह चाहता तो वह किसी नबी के ज़रिए इसको कटवा देता। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि तो तू इसको काटने का इरादा छोड़ दे। लेकिन आहिट ने सही इरादे के साथ कहा कि नहीं मैं तो उसको ज़रूर काटूंगा। यह सुनकर शैतान ने फिर उससे लड़ाई शुरू कर दी और वह आबिद फिर सही इरादे की बरकत से उसके सीने पर चढ़ बैठा। अब शैतान ने एक और पैंतरा बदला। वह कहने लगा कि तू एक ग़रीब आदमी है। दुनिया वालों पर बोझ बना हुआ है। अब मैं आर-पार बात कहता हूँ कि तू इस काम से जाज़ आ जा। मैं तुझे तीन दीनार दे दिया करूंगा जो रोज़ाना अपने सिरहाने से मिल जाया करेंगे। इस रक्म से तेरी ज़रूरतें भी पूरी होंगी, गूरीब लोगों की मदद भी करना और अपने रिश्तेदारों पर एहसान मी। इस तरह तुम्हें बहुत से ज़्यादा सवाब मिलेगा। जबकि पेड़ के काटने से सिर्फ् पेड़ के काटने का सवाब मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। उस आबिद ने शैतान की यह बात मान ली। इस तरह उसे अपने तिकए के नीचे से रोज़ाना तीन दीनार मिलना शुरू हो गए। कुछ दिनों के बाद वह दीनार मिलना बंद हो गए तो उसे फिर शैतान पर गुस्सा आया और फिर कुल्हाड़ा उठाकर पेड़ को काटने के लिए चल दिया। रास्ते में वही बूढ़ा फिर मिला और पूछा कि अब कहाँ जाने का इरादा है। आबिद ने कहा कि उसी पेड़ को काटने जा रहा हूँ। उस बूढ़े शैतान ने कहा कि तू उसको नहीं

काट सकेगा। चुनाँचे अब फिर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। अब की बार वह बूढ़ा ग़ालिब आ गया और आबिद के सीने पर चढ़ गया। आबिद ने हैरान होकर उससे पूछा कि क्या बात है कि इस बार तू मुझ पर गालिब आ गया? शैतान ने कहा, पहली बार तेरा गुस्सा ख़ालिस अल्लाह के लिए था। इसलिए अल्लाह तआला ने तुझे गालिब रखा। अब क्योंकि इसमें दीनारों के लालच की मिलावट थी इसलिए मैं तुझ पर गालिब आ गया।

### शैतान की सवारी और उसका मकर

एक आदमी की बड़ी तमन्ना थी कि शैतान से मेरी मुलाकात हो और उससे बात करूं। एक बार उसकी मुलाकात शैतान से हो गई। उसके पास बड़े जाल थे। उस आदमी ने पूछा तुम कौन हो? कहने लगा, शैतान हूँ। उसने जाल की तरफ़ इशारा करते हुए पूछा ये सारा कुछ क्या है? किस लिए लिए फिरते हो? कहने लगा कि ये फंदे हैं और जाल हैं जिनमें लोगों को पकड़ता हूँ। उसने पूछा, मेरे लिए कौन सा जाल है? शैतान कहने लगा कि तेरे लिए किसी जाल की ज़रूरत ही नहीं है। उसने कहा, वाह! मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि जाल के बगैर तेरे हाथ आ जाऊँ। शैतान ने कहा, अच्छा देख लेना। बात आई गई हो गई।

उसके बाद वह आदमी अपने घर की तरफ रवाना हुआ। सस्ते में दिरया था। जब वह दिरया के किनारे पहुँचा तो किश्ती जा चुकी थी। लिहाज़ा उसने फैसला कर लिया कि यह दिरया पार करके जाता हूँ। किनारे पर ही एक बुढ़िया आफत की पुड़िया जो हड़िड़यों को ढांचा बन चुकी थी, लाठी लेकर बैठी रो रही थी। उसने पूछा, अम्मा क्या हुआ? कहने लगी, मुझे दिरया के पार जाना था। किश्ती जा चुकी है और मैं अकेली हूँ। मैं यहाँ रह भी नहीं सकती। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। तू मुझे भी किसी तरह साथ ले जा। मेरे बच्चे तुमको दुआएं देंगे। उसने कहा, मैं तुझे कैसे लेकर जाऊँ? तुम खूद तो जाओंगे, मैं तो हड्डियों का ढांचा हूँ। कंधों पर उठाकर ले जाना। उसने कहा, नहीं, नहीं मैं नहीं ले जाता। उसने उसे बड़ी दुआएं दी और कहा, तुम्हारा भला होगा। मेरे बच्चे अकेले हैं। मैं घर पहुँच जाऊँगी तो वे भी दुआएं देंगे। उसके दिल में बुढ़िया के बारे में हमदर्दी आ गई। उसने कहा, अच्छा, चर्ले मैं आपको उठा लेता हूँ। पहले तो उसने सोचा कमर पर उठा लेता हूँ। फिर कहने लगा कि कहीं फिसल न जाए लिहाज़ा कहने लगा कि चलो मेरे कंधों पर बैठ जाओ। वह बुढ़िया को कंघों पर बिठाकर दरिया कें अंदर दाख़िल हो गया। चलते-चलते जब वह दरिया के बिल्कुल बीच में पहुँचा तो बुढ़िया ने उसके बाल पकड़कर खींचे और कहने लगी, ऐ मेरे गधे तेज़ी से चल। वह आदमी हैरान होकर पूछने लगा कि तू कौन है? उसने कहा मैं वही हूँ जिसने तुझे कहा था कि तुझे काबू में करने के लिए किसी जाल की ज़रूरत नहीं है। अब देख कि तुझे मैंने बगैर जाल के कैसे फंसाया। तुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मैं गैर महरम हूँ। तूने मुझे कंधे पर कैसे बिठला लिया था।

#### शैतान का नंगा फिरना

एक बुज़ुर्ग जा रहे थे। उन्होंने शैतान को नंगा देखा। उन्होंने कहा ओ मरदूद! तुझे आदिमयों के बीच इस चलते हुए शर्म नहीं आती। वह कहने लगा, खुदा की क्सम! यह आदिमी नहीं हैं। अगर ये आदिमी होते तो मैं इनके साथ ऐसा न खेलता जिस तरह लड़के गेंद से खेलते हैं। आदिमी तो वह जिन्होंने अल्लाह के ज़िक के ज़िरए मेरे बदन को बीमार किया है।

#### कहीं शहादत का रुत्वा न मिल जाए

एक बुज़ुर्ग दीवार के साथ चारपाई बिछाकर सोए हुए थे। उनके पास शैतान आया और उन्हें जगा दिया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? वह तेज़ी से कहने लगा, यह दीवार गिरने वाली है। बस तू एक तरफ हट जा। जब उन्होंने जल्दी में सुना तो वह एक तरफ हट गए। जैसे ही वह एक तरफ हट दीवार नीचे गिर गई। वह बुज़ुर्ग कहने लगे, भई! तेरा भला हो, तू मेरा कितना मला चाहने वाला है, तू कौन है? वह कहने लगा, मैं शैतान हूँ। उन्होंने कहा, शैतान तो कभी किसी का भला नहीं करता। तूने कैसे भलाई की? वह कहने लगा, मैंने अब भी कोई भलाई नहीं की। वह हैरान होकर कहने लगे, यह भलाई तो है कि तूने मुझे दीवार के नीचे दबने ने से बचा लिया। शैतान ने कहा, यही तो मेरा फन था। अगर आप वहीं लेटे रहते और दीवार गिर जाती तो अचानक दीवार के नीचे दबने की वजह से शहादत की मौत आती। मैंने आपको पहले ही जगा दिया कि कहीं आपको शहादत का हत्वा न मिल जाए।

#### सौ दलीलें दे दीं मगर फिर भी...

इमाम राज़ी रह० ने वजूद बारी तआला पर सौ दलाइल जमा किए। एक बार उनकी शैतान से मुलाकात हो गई। वह शैतान से काफ़ी देर बहस करते रहे। इस दौरान उन्होंने फ्रम्मया कि ऐ इबलीस! मेरा अल्लाह पर ईमान बड़ा पक्का है। तू मुझे बहका नहीं सकता। इब्लीस ने कहा हर्गिज़ नहीं। यह सामने देहाती खेत में हल चला रहा है। इसका ईमान आपसे ज़्यादा पक्का है। आपने पूछा वह कैसे? उसने कहा, अभी तमाशा देखें। चुनौंचे शैतान एक अजनबी आदमी की सूरत में उस देहाती के पास पहुँचा और कहने लगा कि खुदा मौजूद नहीं है। उसने दो बड़ी-बड़ी गालियाँ दीं और पाँच से जूती निकाली कि उसकी पिटाई करे। इब्लीस वहाँ से भागा और इमाम राज़ी रह० से कहने लगा, देखा इसका ईमान इतना कवी है कि वह सुनना भी गवारा नहीं करता कि कोई खुदा के वजूद का इंकार करे। मरने मारने पर तुल गया। आपसे मैंने बहस शुरू की। आपने दलाइल देने शुरू किए। गोया यह बात सुन ली कि खुदा मौजूद नहीं है। अब रही दलाइल की बात तो मैं कवी दलीलें दे दूंगा तो आप फिसल जाएंगे। आपके दिल में ज़रा शक पैदा हो गया तो आप ईमान से महरूम हो जाएंगे।

#### शैख़ जीलानी रह० पर शैतान का दाँव

एक बार शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रह० जंगल में मुराक़बा कर रहे थे। अचानक एक नूर ज़ाहिर हुआ जिसने माहौल को मुनव्बर करके रख दिया। हज़रत रह० मुतव्बजेह हुए तो आवाज़ आई, ऐ अब्दुल क़ादिर जीलानी! हम तेरी इबादत से इतने खुश हैं कि हम ने तुम से कलम उठा लिया। अब तू जो चाहे कर। तेरे गुनाह तेरे आमालनामे में नहीं लिखे जाएंगे। जब शैख़ अब्दुल क़ादिर रह० ने यह बात सुनी तो आपने इस बात को क़ुरआन व हदीस पर पेश किया जो सच्चे गवाह हैं। एक आयत सामने आई कि अल्लाह तआला ने महूबब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाया,

#### ﴿ واعبد ربك حتى ياليك اليقين

ऐ महबूब! आप इबादत करते रिहेए हत्तांकि आप इसी हाल में पर्दा फ्रमा आएं।

शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी रह० ने सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो यह हुक्म दिया गया है। फिर अब्दुल क़ांदिर जीलानी की यह मजाल कहाँ कि उससे क़लम हटा लिया जाए। लिहाज़ा समझ गए कि यह तो शैतान का चक्कर है। उन्होंने फ़ौरन पढ़ा "ला हौला बला क़ुळाता इल्ला बिल्लाह।" यह किलमाल क़ैतान के लिए तोप के गोले की तरह हैं। चुनौंचे जब यह गोला लगा तो वह भाग खड़ा हुआ मगर भागते दूसरे फ़ायर कर गया क्योंकि वह बड़ा ख़तरनाक दुश्मन है। कहने लगा, अब्दुल क़ादिर जीलानी। मैंने अपनी इस चाल से हज़ारों औलिया को घोका दिया है मगर तू अपने इल्म से बच गया। आप रह० ने फिर फ्रमाया, "ला हौला बला कुळाता इल्ला बिल्लाह।" कि ओ मरदूद! मैं अपने इल्म की वतह से नहीं बचा बिल्क मैं अपने परवरदिगार के फ़ज़ल की बजह से बचा हैं।



## 

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٍ. ﴾

रामी वा ह्या और

इएफ्त व पाकदामनी

# रार्म व हया और इपृफ्त व पाकदामनी

## परवानए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्म व हया का अजीब नमूना

हदीस पाक में आया है कि हज़रत सअद बिन अबि वक्कास रिज़यलाहु अन्हु ने एक जगह पर जिहाद के लिए कदम बढ़ाया। आगे दुश्मन थे। उन्होंने सोचा कि हम इनको किसी तरह इनके दीन के रास्ते से हटाएं। चुनाँचे उन्होंने अपनी औरतों से कहा कि बेपर्दा होकर गलियों में निकल आएं ताकि इनकी निगाहें इघर-उघर उठें। इस तरह उनके साथ अल्लाह की जो मदद है वह ख़त्म हो जाए। जब हज़रत सअद बिन अबि वक्कास ने देखा तो उन्होंने बुलन्द आदाज़ से ऐलान किया,

## ﴿ لُلْ لِلْمِوْمِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَيْصَادِهِمْ. ﴾

ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचा रखें।

यह ऐलान सुनकर पूरे लश्कर के लोगों ने अपनी निगाहों को इस तरह नीचे कर लिया कि किसी की निगाह किसी ग़ैर-औरत पर न पड़ी यहाँ तक कि लश्कर जब लौटकर आए तो उनसे किसी ने पूछा यह तो बताओं कि वहाँ के मकानों की बुलन्दी कैसी थी? फ्रमाने लगे, अमीर लश्कर ने नज़रें झुकाने का हुक्म दिया तो हम ने मकानों की ऊँचाई की तरफ ध्यान ही न दिया, सुब्हानअल्लाह।

(वाकिआत फकीर 1/119)

## <mark>हज़रत मरयम रज़ियल्लाहु अन्हा</mark>

# की इप्फुत व पाकदामनी

ं बीबी मरयम रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह तआला की नेक बंदी गुज़री हैं। अभी पैदा भी नहीं हुईं। माँ के पेट में हैं। उनकी माँ उनके लिए दुआ कर रही हैं,

﴿ وَيِّي إِنِّي لَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَعْنِي مُعَرُّوا أَفْتَقُولُ مِنْي ﴾

ऐ अल्लाह मेरे पेट में जो भी है मैंने उसे तेरे लिए वक्फ़ कर दिया, तू इसे क़ुबूल फ़रमा ले।

चुनाँचे अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने फ़्रमाया,

हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके ख़ालू थे। वह उनके ज़िम्मेदार बने। हज़रत मरयम अलैहास्सलाम मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ की हालत में रहतीं और सारा दिन इबादत में मश्गूल रहा करती थीं। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की तरफ़ से ऐसी रहमत होती कि उनके लिए बेमौसम के फल भेजे गए। लोगों के अंदर उनके इबादत और तक्वे की धाक बैठी हुई थी। लोग बहुत इज़्ज़त करते थे।

उनके साथ एक वाकिआ पेश आया। क़ुरआन मजीद ने इस वाकिए को तफ़्सील से बयान किया है और एक सूरत का नाम भी सूरः मरयम रखा।

﴿ وَاذْكُو فِي الْكِنْبِ مُرْبَهَ إِذَ الْسَكَاتُ مِنْ آهْلِهَا مَكَّالاً شَرْقِيًّا ﴾

ुं उन्होंने गुस्त के लिए अपने मकान की मश्रिकी (पूरब) सिम्त को - अपने लिए ख़ास कर लिया।

से मुफ़िस्सरीन ने लिखा है कि ईसाइयों ने मिश्स्क

बें इसी लिए किब्ला बना लिया कि वह मिश्रिक की तरफ गयीं। जब वह मिश्रिक की तरफ गयीं तो وَالْمُعَالِّكُونِ وَالْمُعَالِّكُ وَالْمُعَالِكُ وَالْمُعَالِّكُ وَالْمُعَالِكُ وَالْمُعَالِّكُ وَالْمُعَالِّكُ وَالْمُعَالِّكُ وَالْمُعَالِكُ وَالْمُعَالِّكُ وَالْمُعَالِكُ وَالْمُعَالِّكُ وَالْمُعَالِّكُ وَالْمُعَالِّكُ وَالْمُعَالِكُ وَالْمُعِلِّكُ وَالْمُعَالِكُ وَالْمُعَالِكُونُ وَالْمُعَالِكُونُ وَالْمُعَالِكُونُ وَالْمُعَالِكُونُ وَالْمُعَالِكُونُ وَالْمُعَالِكُونُ وَالْمُعَالِكُونُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعَلِّكُونُ وَالْمُعَالِكُونُ وَالْمُعَالِكُونُ وَالْمُعَلِّكُ وَالْمُعَالِكُونُ وَالْمُعَلِّكُ وَالْمُعِلِّكُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعَالِكُ وَالْمُعَلِّكُ وَالْمُعَالِكُ وَالْمُعَالِكُونُ وَالْمُعَلِّكُ وَالْمُعَلِّكُ وَالْمُعَالِكُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِّكُمُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِّكُ وَالْمُعِلِكُمِلْكُونُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَ

<sub>अहले</sub> दिल के तड़पा देने वाले वाकिआत

﴿ الى اعود بالرحمٰن منك ان كنت تقيا. ﴾

मैं तुझ से अल्लाह रम्बुलइज़्ज़त की पनाह मांगती हूँ कि तुझ से मेरी हिफ्तज़त फ्रमाए, तेरे चेहरे से तो तक्वा ज़ाहिर होता है। उस चक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि

उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलाहस्सलाम न पहचान लिया कि बीबी मरयम घबरा गई इसलिए उन्होंने फौरन अल्लाह तआला का पैगाम पहुँचा दिया कि ﴿انصافارسول ربك में तेरे रब का भेजा हुआ नुमाइंदा हूँ ﴿انصافارسول ربك منازك المنازك أله तािक सुझे सुथरा बेटा दे।

अब इस बात को सुनकर मरयम रिजयल्लाहु अन्हा की परेशानी बजाए कम होने के उल्टा और ज़्यादा बढ़ गई। मरयम सोचने लगीं कि मैं पहले तो इससे अल्लाह की पनाह मांग रही थी मगर जो इसने बात कह दी उसने तो मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया। लिहाज़ा कहने लगीं ﴿انسى يكون لى فالم ﴿ الله عَلَيْهِ كُلُونُ لَيْ فَالَمُ और न मैंने ﴿وَلَمِ الله الله عَلَيْهِ الله وَلَمْ الله عَلَيْهِ الله وَلَمْ الله وَلِمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلِمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلِمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَالله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَالله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَالله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلِمْ الله وَلِمُ الله وَلِمُ

क्योंकि उनकी ज़िंदगी में दोनों काम नहीं थे इसलिए मरयम कहने लगीं कि जब सबब मौजूद नहीं तो मेरे बेटा कैसे पैदा होगा? अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया ﴿فَالُ كَذَلِكُ कि ऐसा ही है कि न तेरा निकाह हुआ और न तूने गुनाह किया। ﴿كــــذلك﴾ 'कज़ालिका' के लफ्ज़ के साथ अल्लाह तआला ने मरयम रिज़यल्लाहु अन्हा की पाकदामनी पर मुहर लगा दी। अल्लाह तआ़ला हर एक को ऐसी बेटी अता फ्रमाए जिसकी पाकदामनी पर ऐसी मुहर लगी हुई हो। आगे आसान है। मरयम! यह बेटा तुझे परवरदिगार ने देना है किसी ज़ुल्फ़ों वाली सरकार ने नहीं देना, इसलिए तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी वक्त मरयम रज़ियल्लाहु अन्हा को हमल के आसार महसूस होने शुरू हो गए। उस वक्त मरयम परेशान हो गयीं। वह खजूर के एक पेड़ के साथ जाकर बैठ गर्यों। जिब्रील अलैहिस्सलाम तो चले गए मगर बीबी मरयम गुमज़दा हैं, परेशान हैं, जिंदगी का गुज़रा ज़माना सामने है। वह दिल ही दिल में कहने लगीं, ऐ अल्लाह! मैं तो तेरी

दो सबब हुआ करते हैं, या निकाह के ज़रिए या गुनाह के ज़रिए।

जाएगा, लोगों में बदनामी होगी, मेरी ज़िंदगी कैसे गुज़री और यह ग्यमला कैसा पेश आया। मरयम रज़ियल्लाहु अन्हा उस पेड़ के साथ ऐसे बैठीं जैसे कोई हारा हुआ जरनैल हुआ करता है। उस चक्त इतनी घबराहट थी कि दिल कह रहा था कि इस ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है। लिहाज़ा कहने लगी:

इबादत करते हुए उम्र गुज़ारने वाली बंदी हूँ, मैंने अपनी उम्र एतिकाफ़ में गुजारी, लोगों में मेरी नेकी और तक्वे के चर्चे हैं मगर आज मैं इस हाल में बैठी हुई हूँ कि जब लोगों के सामने यह बात ज़ाहिर होगी तो मैं उनको क्या चेहरा दिखाऊँगी, मेरी सारी इबादत पर पानी फिर

#### ﴿يا لِيني مِن قِبل هذا وكنت نسيا منسيا. ﴾

#### ऐ काश! मैं तो इससे पहले मर चुकी होती और भूली विसरी चीज़ बन चुकी होती।

मालूम हुआ कि जो अफ़ीफ़ा औरतें होती हैं उन्हें अपनी बदनामी और बेइज़्ज़ती से हमेशा डर लगा करता है। वह अल्लाह की पनाह मांगती हैं, वे मर जाने की पसंद करती हैं मगर कोई ऐसा काम नहीं करतीं। जब बीबी मरयम ने ऐसी बात कही तो ﴿﴿﴿ وَالْعَالَ وَالْ اللّهِ وَالْكَالُ وَالْ اللّهِ وَالْكَالُ وَاللّهُ وَالْكَالُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### ﴿ وهزى الله بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ﴾

तुम्हारे ऊपर तर खजूरे गिरेंगी, उनको खा लेना और तुम्हारे नीचे पानी जारी कर दिया गया है उसको पी लेना। उसके बाद जब तुम्हारे हाँ बच्चे की विलादत हो तो उस बच्चे जबीन पर नबुच्चत के नूर की किरने फूटते देखकर उस बच्चे की जबीन को बोसे देना। उससे तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। मरयम! अगर लोग तुझ से पूछें कि यह क्या मामला है तो कहना ﴿الْى نَلُوت الرَّحْمَا صَوْمًا ﴾ कि मैंने तो रहमान के लिए रोज़ा रखा हुआ है ﴿الْى نَلُوت الرَّحْمَا صَوْمًا ﴿ अगज किसी बंदे से मी मैं बात नहीं कहंगी। उस वक्त की शरिअत में बोलने से भी रोज़ा दूट जाता था। उम्मते मुहम्मदिया के लिए अल्लाह तआ़ला ने आसानी

पैदा कर दी कि बोलने की इजाज़त अता फ्रमा दी। लिहाज़ा जब बीबी मरयम बच्चे को लेकर आती हैं ﴿فَالْتُ الْمِلْمُ وَالْمُلِّ الْمُلِّ الْمُلِّ الْمُلِّ الْمُلِّ الْمُلِّ الْمُلْكِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللل

> اتنَّى الكتب وجعلتي نبيا وجعلتي مباركا اين ما كنت واوصلي بالصلوة ما دمت حيا.

सुब्हानअल्लाह! अल्लाह रब्ब्लइज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से अपनी प्यारी बंदी वो पाकदामनी की गवाही दिलवाई, सुब्हानअल्लाह। (ख़ुत्बात ज़्लफ़ुक्क़ार 5/175-179)

## सैय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा

#### ने पहली का चाँद न देखा

अल्लाह तआला ने सैय्यदा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाह अन्हा को अजीब हया अता फुरमाई थी। एक दफा चाँद की पहली तारीख़ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ आपकी बेटी फातिमा तश्रीफ़ लायीं थीं। पूछा फ़ातिमा! क्या तुमने चाँद देखा है। अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! मैंने चाँद नहीं देखा। फुरमाया, बेटी तुमने क्यों नहीं देखा? वह ख़ामोश हो गर्या। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, इसकी क्या वजह थी? सैय्यदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, ऐ अब्बा जान! मेरे दिल में ख़्याल आया कि आज पहली का चाँद है सब लोग चाँद की तरफ देख रहे होंगे। मैंने इस बात को शर्म व हया के ख़िलाफ पाया। इसलिए मैंने आज चाँद नहीं देखा, सुबहानअल्लाह। अल्लाह तआ़ला हमें भी ऐसी बेटियाँ अता करे जिनमें ऐसी हया हो और अल्लाह तआला हमें भी ऐसी ज़िंदगियाँ अता फरमाएं कि हमारी ज़िंदगी से गुनाह निकल जाएं।

## निगाहे शरिअत में पसन्दीदा औरत कौन?

औरत की सिफात में से सबसे बेहतर सिफ़्त के बारे में एक बार सहाबा किराम में बात चल रही थी। कोई कुछ कह रहे. ये, कोई कुछ कह रहे थे। इसी दौरान हज़रत अली रिज़यल्लाहु अन्तु उठकर बर

तश्रीफ़ ले गए। वहाँ पहुँचकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से बात हुई। उनको भी बताया कि आज तो मस्जिद में इस उनवान पर बातचीत हो रही थी। उन्होंने फरमाया कि मैं बताऊँ कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसन्दीदा औरत कौन है? फ़रमाया, बताएं। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सबसे पसन्दीदा औरत वह है जो न ख़ुद किसी ग़ैर-महरम (ग़ैर-मर्द) की तरफ देखे और न कोई गैर-महरम उसको देख सके यानी इतनी हया वाली हो कि उसकी अपनी निगाहे भी ना-महरम पर पड़ें और वह इतनी पर्दादार हो कि गैर-महरम भी उसको न देख सके। जब उन्होंने यह बताया तो अली रिज़यल्लाह अन्ह् मस्जिद में तश्रीफ लाए और अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के महबूब! फातिमा ने अल्लाह की पसन्दीदा औरत की दो सिपतें बतायीं हैं। जब ये दो सिफ्तें बयान कीं तो नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ातिमा तो मेरे दिल का ﴿فَاطَمَهُ بِنَعْهُ نِي ﴾ दुकड़ा है। मालूम हुआ कि जो औरत ख़ुद पर्दादार हो कि गैर-महरम उसको न देख सके और ख़ुद भी ग़ैर-महरम को न देखने वाली हो यह . औरत अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की पसन्दीदा औरत है।

## हज़रत आएशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गवाही क्यामत तक

हज़रत आएशा रिज़यल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी में भी एक अजीब वाकिआ पेश आया। अल्लाह रब्बुलइज़्जत की भी अजीब मशीयत होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गृज़वा बनी मुस्तलक में तश्रीफ़ ले गए। जब आप वहाँ से वापस आने लगे तो काफ़िले ने चलना था। काफ़िले के लोग जैस-जैसे तैयार होते चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऊँट होते थे। चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हज़रत आएशा रिज़यल्लाहु अन्हा ने सोचा कि कािफ़ले ने जाना है पता नहीं कितना वक़्त लग जाए, क्यों न हो कज़ाए हाजत से फ़ारिग़ हो जाऊँ। क़ज़ाए हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे। लिहाज़ा आप ज़रा दूर चली गयीं तािक फ़्राग़त हािसल कर सकें। जब फ़्राग़त हािसल करके वापस आयीं तो आपने होवज में बैठना था जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता था।

इतने में आपने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ या वह कहीं टूटकर गिर गया है: सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त होगा, मैं जाकर हार देख लेती हूँ। आप हार ढूंढने वापस तश्रीफ़ ले गयीं। पीछे सहाबा किराम ने सोचा कि आप तश्रीफ़ तो ले आयी थीं, लिहाज़ा होवज में बैठ गयी होंगी। इसलिए चार-पाँच आदिमयों ने होवज को उठाकर ऊँट पर रख दिया। आपकी उम्र कम थी और वज़न भी कम था, चार-पाँच आदिमी उठाने वाले तो उनको पता भी न चला कि आप अंदर बैठी हुई हैं या कि नहीं।

अब क्रिफ़िले के लोग तो वहाँ से चले गए। जब वापस आयीं तो आपने देखा कि वह जगह तो ख़ाली है और क्रिफ़्ला जा चुका है। आपको इत्मिनान था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा तो किसी न किसी को भेजेंगे, इसलिए आप वहीं बैठ गयीं। थोड़ी देर के बाद नींद ग़ालिब आ गई। लिहाज़ा अपने ऊपर चादर ली और सो गयीं।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम की आदत मुबारक थी कि सहाबा में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता कि जब सारा काफ़िला चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वहाँ आकर देखें कि कहीं कोई चीज़ पीछे पड़ी तो नहीं रह गई। लिहाज़ा एक बदरी सहाबी हज़रत सफ़वान बिन मोतल रज़ियल्लाहु

अन्ह जो पक्की उम्र के थे, उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर तैनात फ़रमाया था। वह जब उस जगह पर आए तो किसी को उस जगह पर लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि यह तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहतरम बीवी हैं। उन्होंने ऊँची आवाज़ में الله واله الم 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन' पढ़ा । उनकी البدراجعون. आवाज़ सुनकर आपकी आँख खुल गई। आपने जो चादर अपने ভুपर ली हुई थी उससे अपने आपको पूरी तरह ढांप लिया। उन्होंने आपके लिए ऊँट को बिठाया, आप ऊपर बैठ गर्यी, उन्होंने मुहार पकड़ी और चल पड़ें यहाँ तक कि जब वह उस काफिले के पास पहुँच तो काफिले में जो मुनाफ़िक मौजूद थे उन्होंने देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ न कुछ बात होगी। वे तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में बे जिससे मुसलमानों को परेशान कर सकें और नबी अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुँचा सकें। लिहाज़ा उन्हें बातें करने का मौका मिल गया।

लिहाज़ा जब मदीना पहुँचे तो नबी अकरम सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला। आपको बड़ा सदमा हुआ। लोगों में यह बात आम होना शुरू हो गई। हज़रत आएशा रिज़यल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि मैं आकर एक महीने तक बीमार रही और कमज़ोर भी हो गई। एक दिन मैं एक सहाबिया उम्मे मस्तह रिज़यल्लाहु अन्हा के साथ कज़ाए हाजत के लिए रात को बाहर निकली। वह एक जगह पर कदम उठाने लगीं तो उनको ठोकर लगी। उन्होंने अपने बेटे के बारे में बद्दुआ कर दी। मैंने कहा, तुम अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हो? वह कहने लगी तुम्हें पता नहीं कि वह तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहा है? मैंने पूछा कि क्या बात कह रहा है? उस वक़्त उन्होंने सारी तप्रसील बता दी कि आपके बारे

में सारे शहर में यह बातें हो रही हैं। फरमाती हैं कि जब मैंने ये बातें सुनीं तो मेरे दिल पर बड़ा सदमा हुआ। मैं घर आई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतिज़ार करने लगी। आप जब मस्जिद से तश्रीफ़ लाए तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आपने मेरे सलाम का जवाब दिया मगर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं दूसरी तरफ़ से आई मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ़ कर लीं। आपकी ख़ामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दीं कि इस वक्त महबूब की तबियत पर बोझ है और आप कोई बात नहीं करना चाहते।

मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ-बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके। मैंने इजाज़त चाही, अल्लाह के महबूब ने इशारे से फ्रमा दिया कि हाँ चली जाओ। फ्रमाती हैं कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी वालिदा ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि मेरी वालिदा की आँखें रो-रो कर सुर्ख़ हो चुकी हैं, परेशान चेहरे के साथ खड़ी हैं। मैंने पूछा, अम्मी! क्या हुआ? वालिदा ख़ामोश हैं। आँखों से आँसू टपंकना शुरू हो गए। मैंने पूछा अम्मी! मेरे अब्बू किधर हैं? उन्होंने इशारा कर दिया। मैंने देखा कि चारपाई पर बैठे अल्लाह का क़ुरआन पढ़ रहे हैं। एक-एक आयत पर आँखों से आँसू टप-टप गिरते हैं। अल्लाह के हुज़ूर में दुआएं मांग रहें हैं। फ़रमाती हैं कि मैंने जब गम का माहौल देखा तो मेरी तबियत और ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं? जिन पर मुझे मान था, जो मेरी ज़िंदगी के रखवाले थे वह भी आज मुझसे नाराज़ हैं, माँ-बाप भी आज जुदा हैं, मैं आज कहाँ जाऊँ? दिल में ख़्याल आया कि क्यों न हो कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जेह हूँ। इसलिए फ़रमाती हैं कि मैंने वुज़ू किया और घर के एक कोने की तरफ़ जाने लगी। माँ ने पूछा आएशा! किधर जा रही हो? उनको डर तग गया

था कि बेटी गुमज़दा है, ऐसा न हो कि बेटी कोई संगीन फैसला कर ले। फरमाती हैं कि उस वक्त मैंने अम्मी को कहा, अम्मी! मैं अपने रब के हुज़ूर दुआएं करने जा रही हूँ। गोया यूँ कहना चाहती थीं कि अम्मी! हाईकोर्ट तो नाराज़ हो गए, अब मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही हूँ। फ़रमाती हैं कि मैंने मुसल्ला बिछाया और सज्दे में सर रखकर दुआएं मांगनी शुरू कीं कि ऐ मिस्कीनों के परवरदिगार! ऐ फ़रियादियों की फ़रियाद सुनने वाले अल्लाह! ऐ मज़लूमों के परवरदिगार! ऐ कमज़ोरों के सुनने वाले आका! तेरे मक्बूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया, अल्लाह! तूने ही उनकी मदद की, अल्लाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बात बनी तो भी आपने बरा'त दिलवाई, अल्लाह! मरयम रज़ियल्लाहु अन्हा पर बात बनी थी तो आप ने ही उनकी पाकदामनी की गवाही दिलवाई, अल्लाह! आज तेरे महबुब की हुमैरा तेरे दरवाज़े पर हाज़िर है और फ़रियाद करती है कि मेरे बारे में भी इसी तरह की बातें की जा रही हैं, परवरदिगार! तू हुमैरा की मदद फ़रमा। मेरे आका ने भी इस वक्त मेरे साथ बात करना छोड़ दी, अल्लाह! तेरे सिवा कोई ज़ात जो दुखी दिलों को तसल्ली दे सके, जो ग़मज़दा दिलों को इत्मिनान दे सके। रो-रो दुआएं कर रही हैं।

उधर दुआएं मांगी जा रही हैं और इधर आका ने मस्जिद नबवी में मिल्लिस मशावरत काएम की हुई है। हज़रत अबू बक्र रिज़यल्लाहु अन्हु तो घर में थे। बाकी सहाबा जमा थे। मुहिद्दिसीन ने उसका अजीब मज़र लिखा, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गमज़दा बैठे थे, सहाबा किराम के चेहरों पर उदासी थी। उन्होंने अपने महबूब के चेहरे पर गमज़दा देखा जिसकी वजह से उनकी तिबयत भी अजीब बन चुकी थी। लिहाज़ा कुछ सहाबा किराम सिसकियाँ ले-ले कर रो रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारों से पूछा, इस मामले में तुम क्या मश्चरा देते हो? सबसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, उमर! तुम इस मामले में क्या कहते हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर कहा, ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह तआला ने आपको इज़्ज़त और शराफ़त बस्सी, आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को बैठने की इजाज़त नहीं है। जब अल्लाह तआ़ला ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है कि उस पर एक गंदी मक्खी को बैठने की इजाज़त नहीं तो आपकी जीवन साथी ऐसी कैसे हो सकती हैं जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो। इसलिए मुझे तो यह चीज़ ठीक नज़र नहीं आती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, उस्मान! तुम बताओ क्या मामला हो सकता है? हज़रत उस्मान ने नबुव्वत की सोहबत का हक अदा कर दिया। अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह तआ़ला ने आपको ऐसा बनाया कि बादल आपके सर पर साया किए रखता है, आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता कि ऐसा न हो कि किसी का कदम आपके साए पर पड़ जाए, जब अल्लाह तआ़ला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया कि किसी गैर के कदम आपके साए पर नहीं पड़ सकते तो यह कैसे मुमिकन हो सकता है कि किसी को आपकी मोहतरम बीवी पर क़ुदरत हासिल हो जाए। लिहाज़ा यह चीज़ तो हमारे वहम व गुमान से भी बाहर है। उनकी बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु जलैहि वसल्लम ख़ामोश हो गए। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अली! तुम बताओ क्या मामला हो सकता है? हज़रत अली ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! एक बार आपके जूते के साथ गंदगी लगी हुई थी, आप चाहते थे कि पहन लें मगर अल्लाह तआ़ला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा या और आपको इतिला दे दी यी कि आपके जूते के साय

गंदगी लगी हुई है। जब जूते पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया था अगर आपके घरवालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों न बता दिया जाता। इसलिए यह बात मुझे ठीक नज़र नहीं आती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश हो गए। आपकी गृमगीनी को देखकर हज़रत अली दोबारा बोले और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी! अगर आपकी तबियत बहुत ज़्यादा ग़मज़दा है तो आप चाहें तो तलाक दे दें। आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है, अल्लाह तआ़ला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देंगे। उनकी यह बात सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तड़पे और खड़े हो गए। उन्होंने उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाह् अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी आप यह इर्शाद फ्रमाइए कि यह निकाह आपने अपनी मर्ज़ी से किया था या आपको इशारे से बताया गया था? यह आपकी पसंद थी या किसी और की पसंद थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया कि यह तो मेरे रब की तरफ से इशारा था। हज़रत उमर फ़रमाने लगे, ऐ अल्लाह के नबी! अब आप मुझे छोड़ दीजिए और उन मुनाफिकों को छोड़ दीजिए, मेरी तलवार जाने और मुनाफ़िक़ों की गर्दनें जानें, वे ऐसी तौहीनी की बात . कैसे कर सकते हैं। रब्बे करीम की पसंदीदा के बारे में वे ऐसी बातें कर रहे हैं, यह नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हज़रत उमर को प्यार की निगाहों से देखकर हज़रत उमर के गुस्से को ठंडा किया। दिल से गोया कह रहे हों कि उमर! अल्लाह तेरा निगहबान हो, तूने मेरे गृम को हल्का कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि चंसल्लम की तबियत को इत्मिनान आ गया। आप उठे और मञ्जिस बर्खास्त हो गई।

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ जाते हैं कि मेरी हुमैरा किस हाल में है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तक देते हैं। हज़रत अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु की बीवी ने दरवाज़ा खोला। नबी अकरम सल्लल्लाह् <sub>अंतैंहि</sub> वसल्लम ने देखा कि उनका रो-रो कर बुरा हाल हो चुका है। जब सिद्दीके अकबर की तरफ़ देखा तो उनकी आँखें भी रो-रो कर सर्ख हो चुकी हैं और सूझ चुकी थीं। आपने पूछा हुमैरा नज़र नहीं आ रही, हुमैरा कहाँ हैं? उन्होंने कोने की तरफ़ इशारा किया। उस वक्त हजरत आएशा रिज़यल्लाहु अन्हा सज्दे में दुआएं मांग रही थीं। बाद में फरमाती हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तश्रीफ लाए थे तो मेरे दिल में बात आई थी कि मैं उसी वक्त आका के कदमों में चिमट जाऊँ और जी भरकर रो लूँ कि मेरे साथ यह क्या मामला पेश आ रहा है मगर मेरे दिल ने कहा आएशा! तूने अपने रब के सामने अपनी फ़रियाद बयान कर ली है, अब अपने रब से ही मांग ले, तेरा रब तेरा निगहबान होगा। लिहाज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हुमैरा! आपकी आवाज़ सुनते ही हुमैरा ने रूज्दा पूरा किया और आकर चारपाई पर ख़ामोश बैठ गर्यों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि दसल्लंग कृरीब बैठ गए। आपने प्यार से समझाया कि अगर तुझसे कोई ऐसी गुल्ती हो गई है तो अपने रब से माफी मांग ले। रब्बे करीम गुनाहों को माफ् करने वाला है। फ्रमाती हैं कि उस वक्त तो मैं सब्र के साथ बैठी थी। आपकी यह बात सनकर मेरे जब्त के बांध टूट गए, मेरी आँखों से औंसू आना शुरू हो गए। मैं रोती रही मगर ख़ामोश थी। रोते हुए मैंने कहा, मैं वही बात में अपना गुम और शिकवा अपने रब से कहती اشكوبني وحزني الي الله हूँ। फ़रमाती हैं मैंने ये अल्फ़ाज़ कहे और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम के चेहराए अनवर की तरफ़ देखा। आपकी पेशानी पर पसंदीदा पसीने के कतरे देखे और आपके अंदर वह हसीन कपकपी देखी जो 'वही' के नाज़िल होने के वक्त हुआ करती थी। महब्ब सल्लल्लाह अ**लैहि वसल्लम के** ऊपर गुनूदगी सी तारी हो गई<u>। आ</u>पने अपने ऊपर चादर कर ले ली। फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी। मेरे दिल में ख़्याल था कि अल्लाह तआ़ला इल्का कर देंगे या नींद में कोई ख़्याब दिखा देंगे और वज़ाहत फ़रमा देंगे। मगर मेरे बाप और मेरी माँ पर कुछ लम्हे बड़े अजीब थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि तड़प रहे थे कि 'वही' नाज़िल हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फैसला होता है। वालिद की आँखों में भी आँस् और वालिदा की आँखों में भी आँसू। फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी। थोड़ी देर बाद मेरे आका ने चेहराए अनवर से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहराए अनवर कपड़े से ऐसे बाहर निकला जैसे बादल हटता है तो चौदहवीं का चाँद नज़र आता है। फ़रमाने लर्गी, मैंने चेहराए अनवर पर बशाशत देखी, मैं समझ गई कि अल्लाह तआ़ला ने रहमत फरमा दी।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ्रमाया, आएशा! मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है। अल्लाह तआला ने इर्शाद फ्रमाया है:

> الخيطات للخيشين والخييثون للخيطات والطيئت للطيبين . والسطيسون لسلطيئات اولاً على مسوون صعبا يقنولون.

अल्लाह तआला ने तेरी बराअत नाज़िल फ्रमा दी। फ्रमाती हैं कि उस क्क्त मेरी वालिदा फ्रमाने लगीं, आएशा! उठ और नबी अकरम सल्लल्लाहुं अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा फ्रमा। फ्रमाने लगीं, मेरी तवज्जेह रब की तरफ गई। फ्रमाने लगीं, मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने महबूब की हुमैरा की फरियाद को हुबूल फरमा लिया। उनकी पाकदामनी की गवाही में हुरआन पाक की अट्टारह आयतें नाज़िल फरमा दी गयीं। यही नहीं उनकी बराअत नाज़िल फरमा दी गई बल्कि आगे फरमा दिया कि तुम्हें इतना अरसा जो परेशान रहना पड़ा उसके बदले में ﴿ المعالمة المعالمة والمعالمة المعالمة المعالمة हिए मगफिरत और अल्लाह तआला की तरफ से बड़ा अज है।

जब पाकदामन इंसान की ज़िंदगी में परेशानी आती है तो फिर अल्लाह तआला खुद उनकी पुश्तपनाही फ्रमाया करते हैं। आज भी जो इंसान नेकोकारी की ज़िंदगी और परहेज़गारी की ज़िंदगी बसर करेगा अल्लाह तआला की मदद व नुसरत उसके साथ होगी। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कितनी अच्छी हैं कि आपने इस बात से मना फ्रमाया कि कोई भी ऐसा काम किया जाए जो हया के तकाज़ों के ख़िलाफ हो। आपने एक-एक सहाबी को हया का ऐसा नमूना बना दिया था कि उनकी निगाहें पाकीज़ा, उनका दिल पाकीज़ा और उनकी ज़िंदगी गुनाहों से पाकीज़ा होती थी। अल्लाह तआला हमें भी उनकी पाकदामनी वाली ज़िंदगियों का नमूना अता फ्रमा दे और हमें भी हया और गैरत वाली ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ्रमा दे। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 5/183-191)

## मैं अंधा हुआ उस वक़्त से जब से हुआ तू बेहया

हम अपने असलाफ़ की ज़िंदगियों को देखें तो ये चीज़ें हमें उनमें अजीब व ग़रीब नज़र आती हैं। इमाम आज़म अबूहनीफ़ा रह० एक बार तक्सीफ़ ले जा रहे थे। एक आदमी हम्माम से नहाकर निकला तो उसने ऐसा तहबंद बांधा हुआ था कि उसके घुटनों से ऊपस था यानी जिस्म का वह हिस्सा मर्द के लिए छिपाना ज़रूरी है, वह नंमा था तो आपने अपनी आँखों को फ़ौरन बंद कर लिया। वह आदमी क़रीब

आया और कहने लगा ऐ नौमान! आप कब से अंधे हुए? आपने फरमाया, जब से तुझसे हया रुख़्तत हुई तब से मैं अंधा हो गया हूँ। (खुत्बात ज़लफ़ुक़्क़ार 8/229)

# शर्म व हया की पैकर की बरकत से कहत रुख़्सत हुआ

हज़रत शेख्न अब्दुलहक मुहिंद्देस देहलवी रह० एक अजीब बात लिखते हैं कि जिस इंसान की ज़िंदगी पाकदामनी की ज़िंदगी होगी अल्लाह तआला उस इंसान की दुआओं को कभी रद्द नहीं फ़रमाया करते। उसके बाद उन्होंने एक वाकिआ नक़ल किया। फ़रमाते हैं कि देहली में एक दफ़ा कहत पड़ा। बारिश नहीं होती थी। लोग परेशान, जानवर पेरशान, चरिन्दे परिन्दे परेशान, न सब्जा था न पानी था, हर तरफ़ ख़ुश्की ही ख़ुश्की नज़र आती थी। इस परेशानी के आलम में लोग उमला की ख़िदमत में आए कि आप हमारे लिए कोई दुआ कीजिए। उन्होंने नमाज़े इस्तिस्का के लिए शहर के सब लोगों को बुलाया। छोटे-बड़े, मर्द व औरत सब इकड़े हुए। उन्होंने नमाज़ अदा की और अल्लाह तआला से रो-रो कर दुआएं मांगते दिन गुज़र गया मगर कूबूलियत के कोई आसार ज़ाहिर नहीं हो रहे थे।

जब अस्र का वक्त हुआ तो देखा कि एक सवारी पर कोई सवार है और एक नौजवान आदमी उस सवारी की नकेल पकड़कर जा रहा है। वह करीब से गुज़रा तो रुका। उसने आकर पूछा कि लोग क्यों जमा हैं? बताया गया कि यह लोग अल्लाह तआला से उसकी रहमत की दुआ मांग रहे हैं मगर कुबूलियत के कोई आसार ज़ाहिर नहीं हो रहे हैं। वह कहने लगा, अच्छा मैं दुआ मांगता हूँ। वह आदमी सवारी के तरफ गया और वहाँ जाकर पता नहीं उसने क्या बात कही कि कोड़ी देर के बाद आसमान पर बादल आ गए और सब ने देखा कि छम-छम बारिश बरसने लगी। सब हैरान थे। जिन उलमा को उस लड़के की बात का पता या वह उसके पीछे गए कि हम पूछें कि इस बात में क्या राज़ था? जब उससे जाकर पूछा कि अल्लाह तजाला की यह रहमत कैसे आई? तो वह कहने लगा कि इस सवारी पर मेरी माँ सवार थीं उन्होंने पाकीज़ा ज़िंदगी गुज़ारी, पाकदामनी वाली ज़िंदगी गुज़ारी, यह अफ़ीफ़ा ज़िंदगी गुज़ारने वाली औरत है। जब मुझे पता बला कि आप की दुआ क़ुबूल नहीं हो रही है तो मैं उनके पास आया और उनकी चादर का कोना पकड़कर दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह! मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने पाकदामनी की ज़िंदगी गुज़ारी। ऐ अल्लाह! अगर आप को यह अमल कुबूल है तो आप रहमत की बारिश अता फ़रमा दीजिए। अभी दुआ मांगी ही थी कि परवरदिगार ने रहमत की बारिश अता फ़रमा दी, सुब्हानअल्लाह।

# मुल्के यमन से हरम तक इफ्फ्त की मशाल

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम में हया वाली सिफ़्त कूट-कूटकर भर दी थी कि उनकी निगाहें ग़ैर की तरफ़ उठती ही नहीं थीं। हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु के दौर में एक औरत यमन से चली और मदीना तैय्यबा अकेली आई। उसने महीनों का सफ़र किया। वह रात को भी कहीं ठहरती होगी। उसके पास माल भी था। उसे जान और इज़्ज़त व नामूस का भी ख़तरा था। हज़रत उमर को पता चला तो आपने उसे बुलवाया। पहले यह पूछा कि अकेली क्यों आई? उसने कोई उज़ पेश किया। फिर आपने एक सवाल पूछा कि बताओं कि तुम जवान उम्र की औरत हो तुमने अकेले सफ़र किया। आबादियों से भी गुज़री, वीरानों से भी गुज़री। तुम्हें जान व माल और इज़्ज़त व आबस्त का भी ख़तरा था। यह बताओं कि तुमने यमन से मदीना तक के लोगों को किस हमल पर पाया? उसने जवाब दिया, ऐ अमीरुल मुमिनीन। मैं यमन से चली

और मदीना तक पहुँची और मैंने रास्ते के सब लोगों को ऐसे पाया जैसे ये सब के सब एक माँ-बाप की औलाद होते हैं। उन सब की निगाहें इतनी पाकीज़ा थीं कि जवान उम्र औरत सैंकड़ों मील का सफ़र करती थी और उसे अपनी इज़्ज़त व आबरू का कोई ख़तरा नहीं हुआ करता था।

## ग़म व दुख में भी पर्दा न छूट पाया

हदीस पाक में आता है कि एक औरत थी जिसका जवान बेटा मर गया। वह नबी अतैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर हुई। उदास और गुमगीन थी, रो रही थी। मगर बिल्कुल पर्दे वाले कपड़ों के अंदर लिपटी हुई थी। एक सहाबी ने कह दिया, देखो यह बूढ़ी औरत है। इसका जवान बेटा मर गया है लेकिन यह ख़ुद कितने कपड़ों में लिपटी हुई है। तो वह सहाबिया उनको कहने लगीं, मेरा बेटा ही तो मरा है मेरी हया तो नहीं मरी कि मैं अपने जिस्म से कपड़े हटा दूं। तो ऐसे वक्त में भी जब माँ बच्चे की वजह से इतनी गमज़दा होती है कि उसे अपना होश नहीं रहता। सहाबियात रिज़यल्लाहु अन्नहम इस हालत में भी पर्दे का लिहाज़ करती थीं तो फिर आम हालात में कितना लिहाज़ करती होंगी।

## पर्दे का मुख़ालिफ हक्का-बक्का

हज़रत मदनी रह० एक बार सफ़र कर रहे थे। एक अंग्रेज़ अपनी मेम साहिबा को लेकर आया और सामने बैठ गया। अब मेम तो बेपर्दा थी। जब उसको पता चला कि हज़रत मदनी रह० हैं तो उसने छेड़-छाड़ शुरू कर दी। कहने लगा कि देखा इस्लाम अपनी औरतों को घरों में जेल की तरह कैद रखता है। इम तो अपनी औरतों को आज़ादी देते हैं। देखिए यह मेरे साथ धूम फिर रही है। ज़िंदगी की ऐश व आराम के दिन गुज़ार रही है। हज़रत मदनी रह० पहले तो सुनते रहे। फिर आपने सोचा कि सीधी तरह तो मानने वाला नहीं। टेट्री उंगली से खीर निकालनी पड़ेगी। गर्मी का मौसम था। आपका शागिर्द भी आपके साथ या। और कुदरतन शिकंजी बनाने के लिए कुछ नींबू और चीनी वगैरह अपने साद्य रखवाई हुई थी। आपने उसे इशारा किया कि जरा शिकजी के दो गिलास बनाओ। बहुत गर्मी है। उसने धर्मस से ठंडा पानी निकाला, चीनी मिलाई और नींबू काटा। अब जब अंग्रेज़ के सामने नींबू काटा तो उसके मुँह में भी पानी आ गया। वह भी बड़ा शौक की नज़रों से शिकंजी को देख रहा है। अब उससे हज़रत मदनी रह० ने पूछा कि क्या मामला है? आप बड़ी मुहब्बत भरी नज़रों से इस शिकंजी को देख रहे हैं? उसने कहा, जी -आपको पता है कि गर्मी है। प्यास है और नींबू तो चीज़ ही ऐसी है कि उसको देखकर मुँह में पानी आता है। अब हज़रत ने उस पर चोट लगाई कि जिस तरह गर्मी के मौसम में प्यासा नींबू देखे तो उसके मुँह में पानी आता है तो यह मेम साहिबा बैठी हैं। इसकी देखकर जितने भी लोग रेल में हैं सबके मुँह में पानी आ रहा है। अब तो वह ऐसा शर्मिन्दा हुआ कि उसकी नज़रें नीचे लगे गईं।

### 

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَازَيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْد.

शुक्र व इमितनान (एहसान करना) और

सब्र व तवक्कुल

# युक्र व इभेतनान

## शुक्रे इलाही पर रब की तरफ से हैरतअंगेज़ बढ़ौत्तरी

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी था। वह बेचारा बहुत ही ग़रीब था। वह दुकड़े-दुकड़े को तरसता था। एक दफा उनकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। वह कहने लगा, हज़रत! आप कलीमुल्लाह हैं और कोहे तूर पर जा रहे हैं। आप मेरी तरफ से अल्लाह तआला की ख़िदमत में यह फ्रियाद पेश कर देना कि मेरी आने वाली ज़िंदगी का सारा रिज़्क एक ही दम दे दें तािक में कुछ दिन तो अच्छी तरह से ख़ा पी कर जाऊँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी फ्रियाद अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की ख़िदमत में पेश कर दी। परवरदिगार आलम ने उसकी फ्रियाद क़ुबूल फ्रमाई और उसे कुछ बकरियाँ, गेहूँ की चंद बोरियाँ और चीज़ें उसके मुक्दूदर में थीं वे सब अता फ्रमा दीं। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने काम में लग गए।

एक साल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सालम को ख़्याल आया कि
मैं उस बंदे का पता तो करूं कि उसका क्या बना। जब उसके घर
गए तो आपने देखा कि उसने आलीशान मकान बनाया हुआ है।
उसके दोस्त आए हुए हैं। उनके लिए दस्तरख़्वान लगे हुए हैं। उन पर
किस्म-किस्म के खाने लगे हुए हैं और सब लोग खा पीकर मज़े उड़ा
रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यह सारा मंज़र देखकर बड़े दिना
हुए। जंब कुछ दिनों बाद कोहे तूर पर हाज़िर हुए और अल्लाह
तआला से हम कलाम हुए तो अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार आतम!
आपने उसे जो सारी ज़िंदगी का रिज़्क़ अता फरमा दिया था। वह सो

योड़ा सा या। और अब तो उसके पास कई गुना ज़्यादा नेमतें हैं। अल्लाह तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया, ऐ मेरे प्यारे मूसा! अगर वह रिज़्क अपनी ज़ात पर इस्तेमाल करता तो उसका रिज़्क वही था जो हमने उसको दे दिया था लेकिन उसने हमारे साथ नफ़े की तिजारत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह! उसने कौनसी तिजारत की? अल्लाह तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया कि उसने मेहमानों को खाना खिलाना शुरू कर दिया और मेरे रास्ते में ख़र्च करना शुरू कर दिया और मेरे रास्ते में एक रुपया ख़र्च करता है मैं उसे कम से कम दस गुना ज़्यादा दिया करता हूँ। क्योंकि उसको तिजारत में नफ़ा ज़्यादा हुआ है इसलिए उसके पास माल व दौलत बहुत ज़्यादा है।

## शुक्रे इलाही की इंतिहा को छुआ तूने...

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त से अर्ज़ किया ऐ अल्लाह ﴿﴿﴿ اللهَ ﴿ اللهَ لهَ لَا اللهَ ﴿ اللهَ لهَ لَا اللهَ لهَ لَا اللهَ لهَ لَا اللهَ لهَ لَا اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ لهَ اللهُ ا

# **ह**ज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शुक्रगुज़ार बीवी

ठजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को मक्का मुकर्रमा में छोड़ गए। उस वक्त वह एक ऐसी वादी थी जहाँ हरियाली का नाम व निशान भी न था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए और उनका निकाह क्षीला बनू जरहम की एक लड़की से हुआ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार के लिए जाते थे और उससे जो कुछ मिलता था उसी से गुज़ारा होता था। शिकार एक हवाई रोज़ी होती थी। लिहाज़ा कभी शिकार मिलता और कभी नहीं मिलता।

एक बार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम श्रिकार के लिए गए हुए थे कि पीछे रुज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलने घर आए। उन्होंने अपनी बहु से पूछा कि सुनाओं क्या हाल है? वह कहने लगी, बस ज़िंदगी गुज़र रही है। कभी शिकार मिलता है कभी नहीं मिलता। बहुत तंगी का वक्त गुज़र रहा है। बहरहाल गुज़ारा हो रहा है। उसने इस तरह नाशुकी के बोल बोले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ देर इतिज़ार किया और फिर फरमाया, अच्छा मुझे वापस जाना है। जब तुम्हारे शौहर आएं तो उन्हें मेरा सलाम कह देना और उनसे कह देना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं हैं। इसे बदल लेना। यह कहकर वह चले गए। वह औरत हजुरत इक्राहीम अलैहिस्सलाम की बात न समझ सकी। जब हज़रत इस्माईल असैहिस्स्लाम घर वापस आए तो उनकी बीवी ने उन्हें हज़रत इब्राहीम असैहिस्संलाम का पूरा पैगाम सुना दिया। वह फरमाने लगे कि वह तो मेरे वालिद ये। मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी अलबता वह मुझे एक पैगाम दे गए हैं कि घर की चौखट अच्छी नहीं, इसे बदल देना यानी तुम्हारी बीवी नाशुक्री है, इसे बदल देना। चुनाँचे उन्होंने अपनी बीदी को तलाक देकर फ़ारिंग कर दिया। कुछ अरसे के बाद एक और क़बीले की लहकी के साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। अब यह औरत बड़ी सब व शुक्र करने वाली थी। साल दो साल के बाद रुज़रत इब्राहीम अबैहिस्सलाम फिर तश्रीफ लाए। अब की बार भी

हज्रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। चुनौंचे उन्होंने बहू से पूछा, सुनाओं क्या हाल है? वह कहने लगी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इतना नेक ख़ाविन्द अता कर दिया। अल्लाह तआला ने मुझे इतने अच्छे अख्लाक वाला, अच्छे किरदार वाला, मुत्तकी और परहेजगार और मुहब्बत करने वाला ख्राविन्द दिया है। मैं तो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा खाना, पीना कैसा है? कहने लगीं, रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में है जो मिलता है हम दोनों खा लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं और अगर नहीं मिलता तो सब्र कर लेते हैं। जब उसने शुक्र की अच्छी-अच्छी बातें कीं तो हज़रत इंब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुश हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया, अच्छा अब मैं चलता हूँ। तुम अपने ख़ाविन्द को मेरी तरफ से सलाम कह देना और कहना कि तुम्हारे घर की चौखट बड़ी अच्छी है, लिहाज़ा तुम इसकी हिफ़ाज़त करना। यह कह कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए। जब हजुरत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस घर तश्रीफ लाए तो उनकी बीवी ने उनको पैगाम दिया। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पैगाम सुना तो वह बड़े ख़ुश हुए और कहने लगे, वह मेरे वालिद थे और मुझे पैगाम दे गए हैं कि तुम एक अच्छी बीवी हो। मुझे तुम्हारी कृद्रदानी करनी है और तुझे ज़िंदगी भर अपने साथ रखना है। यह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वह बीची थीं जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से उम्मीद से हुई और उनकी नसल इस औरत से आगे चली।

## शुक्रगुज़ार सवाली की दरबारे रिसालत में दिलजोई

एक बार नबी अलैहिस्साम तश्रीफ़ फ़रमा थे। आपके पास एक सवाली आया। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी! मैं मुहताज हूँ इसलिए अल्लाह के लिए मुझे कुछ दे दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक खजूर यी। आपने वह खजूर उठाकर उस सवाली को दे दी। उस सवाली ने खजूर तो ले ली मगर इत्मिनान न हुआ वह और ज़्यादा का तलबगार हुआ। आख़िर नबी अलैहिस्सलाम ने उसे मेज ही दिया। थोड़ी देर बाद एक और सवाली आया उसने भी सवाल किया। नबी अलैहिस्सलाम ने एक खजूर उसको भी दे दी। वह खजूर लेकर बहुत ही ख़ुश हुआ कि मुझे अल्लाह के महबूब के हाथों से खजूर मिली है। वह आप सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम का शुक्र अदा करने लगा कि आप का बड़ा एहसान है कि आपने मुझे एक खजूर अता कर दी। जब उसने नेमत की कद्भदानी की तो अल्लाह के महबूब ने अपनी बीवी से कहा कि उम्मे सलमा के पास जाओ और पूछो कि क्या अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के लिए कुछ मौजूद है। वह गयीं और उम्मे सलमा ने उसके हाथ चालीस दीनार भेजे। अल्लाह के महबूब सल्ललहु अलैहिस्सलाम ने वह चालीस दीनार उस दूसरे सवाली को अता फरमा दिए।

# दौलत के नशे में अपनी पिछली हालत को न मूलिए

सुल्तान महमूद गृज़नवी रह० एक बड़ा नेक मुसलमान था और बादशाह गुज़रा है। उसके पास एक गुलाम था जिसका नाम अयाज़ था। वह एक देहाती आदमी था लेकिन जब वह बादशाह के पास आया तो एक अच्छा ख़िदमतगार साबित हुआ। बादशाह को उसकी ख़िदमत पसन्द आ गई। इसलिए बादशाह ने उसे अपने साथियों में शामिल फ़रमा लिया। अब दूसरे लोगों के दिलों में हसद पैदा हुआ कि इसकी इतनी हिम्मत अफ़ज़ाई क्यों होती है? अब वह हासिदों ने आपस में मशवरा करते रहते कि हम इसको कैसे बादशाह की नज़र से गिराएं ताकि यह यहाँ से दफा हो जाए और दूर हो जाए। चुनाँचे वह

मौका की तलाश में रहते थे। हसद की आँखें नहीं होंती मगर उसके कान बहुत बड़े होते हैं। इसलिए हासिद लोग छोटी-छोटी बातें सुनकर बतंगड़ बनाने की कोशिश करते हैं। एक दिन उन लोगों ने मिलकर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत! हम आपके करीबी हैं। पढ़े लिखें हैं, ख़ानदानी लोग हैं और अमीरों में भी हैं लेकिन आपकी मुहब्बत की नज़र जो अयाज़ पर है वह और किसी पर नहीं है। बादशाह ने कहा ठीक है मैं आपको कभी इसका जवाब दूंगा।

एक दिन बादशाह ने एक फल मंगवाया जो बहुत की कढ़वा था। उसने उसकी फांके बनवायीं और एक-एक फांक अपने साथियों में बांट दी। एक फांक अयाज़ को भी दी। अब जिसने भी वह फल खाया उसे बहुत कढ़वा लगा। हर एक ने कहा कि बादशाह सलामत! यह फल तो बहुत कढ़वा है। लेकिन जब बादशाह ने अयाज़ को देखा तो वह मज़े से फल खा रहा था। बादशाह ने पूछा, अयाज़! आपको फल कढ़वा नहीं लग रहा है? अर्ज़ किया, बादशाह सलामत! कढ़वा तो बहुत है। बादशाह ने कहा, आप तो बड़े आराम से खा रहे हैं। कहने लगा, मुझे ख़्याल आया कि आपके जिन हाथों से मैं ज़िंदगी में सैंकड़ों मीठी चीज़ें लेकर खा चुका हूँ अगर इन हाथों से आज कढ़वी चीज़ भी मिल गई तो मैं उसको कैसे वापस कर्क? लिहाज़ा मुझे वापस करते हुए शर्म महसूस हुई और मैंने कढ़वी चीज़ भी खा ली।

मौलाना रोम रह० फ्रमाते हैं कि काश! हमारे अंदर भी यह ख़ूबी पैदा हो जाए कि हम हर हाल में अल्लाह तआला की नेमतों का इस्तेमाल करते हुए उसकी शुक्रगुज़ारी बजा लाएं। जिस परवरदिगार ने हमें हज़ारों ख़ुशियौं अता फ्रमायीं अगर कभी कोई गृम और तकलीफ़ की बात पेश्च आ जाए तो हमें चाहिए कि हम न तो अल्लाह तआला की शिकायत करें और न ही उसका दर छोड़ें। आज तो अल्लाह तआला की नेमतों की इतिहा नहीं। उसके बावजूद हमें शुक्र करने का पता ही नहीं।

#### हर हाल में अपने से अदना को देखिए

एक साहब ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी। तंगदस्ती इतनी थी कि जूता भी टूट गया। गर्मी का मौसम था। गर्म ज़मीन नंगे पाँव चलते हुए यह मस्जिद से घर की तरफ लौटने लंगे तो दिल में ख़्याल आया परवरदिगार! मैं तो आपके सामने सज्दा में जाता हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, मस्जिद की तरफ आता हूँ, मुझे तो आपने जूता भी अता नहीं किया। अभी यह बात सोच ही रहा था कि सामने से एक लंगड़े आदमी को आते हुए देखा, वह बैसाख़ियों के बल चलकर आ रहा था। फौरन दिल पर चोट लगी कि ओहो! मैं तो जूते के न होने की शिकायत करता रहा, यह भी तो इंसान है जिसे परवरदिगार ने टांगे भी अता न कीं। यह लकड़ियों के सहारे चलता हुआ आ रहा है तो जब अपने से नीचे वाले को देखा तो दिल में शुक्र की कैफियत पैदा हुई। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्कार 5/19)

#### शुक्रे इलाही में पत्थर भी रो पड़ा

(खुत्वात ज्ञुलफ़ुक्कार ४/194)

दो नाशुक्रों का अंजाम

हज़रत मौलाना बदरे आलम साहब रह० "तर्जुमानुस्सुन्नत" में एक हदीस नकल फ्रमाते हैं कि बनी इसाईल में तीन आदमी थे। उनमें से एक आदमी कोढ़ का मरीज़ था। उसके पास एक आदमी ने आकर कहा, क्या आपको कोई परेशानी है? उसने कहा, मैं कौन सी परेशानी आपको बताऊँ? एक तो मैं कोढ़ का मरीज़ हूँ जिसकी वजह से लोग मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। दूसरे रिज़्क की बड़ी तंगी है। उस आदमी ने कहा, अच्छा अल्लाह तआला आपकी बीमारी को भी दूर कर दे और आपके रिज़्क में भी बरकत अता फ्रमा दे। नतीजा यह निकला कि अल्लाह तआला ने उसकी बीमारी भी दूर कर दी और अल्लाह तआला ने उसे एक ऊँटनी अता फ्रमाई। उस ऊँटनी की नसल इतनी बढ़ी कि वह हज़ारों ऊँटों और ऊँटनियों के रेवढ़ का मालिक बन गया। जिसकी वजह से वह बड़ा अमीर आदमी बन गया और रहने के लिए महल बना लिए।

दूसरा आदमी गंजा था। वह आदमी उस गंजे के पास आया और पूछा कि क्या तुम्हारी कोई परेशानी है? उसने कहा, जनाब मेरे सर पर तो बाल ही नहीं हैं। जिसके पास बैठूं वही मज़ाक करता है। जो कारोबार करता हूँ, ठीक नहीं चलता। उसने कहा अच्छा अल्लाह तआला तुझे सर पर ख़ूबसूरत बाल भी अता करे और तुझे अल्लाह तआला रिज़्क भी दे। चुनाँचे अल्लाह तआला ने उसे एक गाय अता की। उस गाय की नसल इतनी बढ़ी कि वह हज़ारों गायों के रेक्ट्र का मालिक बन गया। वह भी आलीशान महल में बड़ी ठाठ की ज़िंदगी गुज़ारने लग गया।

तीसरा आदमी आँखों से अंधा था। वह आदमी उस अंधे के पास गया और उसे पूछा, भई! आपको कोई परेशानी तो नहीं? उसने कहा, जी मैं तो दर-ब-दर की ठोकरें खाता हूँ। लोगों के घरों से जाकर मांगता हूँ, हाथ फैलाता हूँ। मेरी भी कोई ज़िंदगी है। दुकड़े मांग-मांग कर खाता फिरता हूँ। मैं न अपनी माँ को देख सकता हूँ और न बाप को। इसके अलावा रिज़्क की तंगी भी है। उस आदमी ने उसकी बीनाई के लिए और रिज़्क की फराइसी के लिए दुआ कर दी। अल्लाह तआला ने उसे बीनाई भी दे दी और उसको एक बकरी दे दी। उस बकरी का रेवढ़ इतना बढ़ा कि वह हज़ारों बकरियों का मालिक बन गया। इस तरह वह भी आलीशान महल में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ाने लग गया। कई सालों के बाद वह सीनों अपने दक्स के सेठ कहलाने लगे।

काफी अरसा गुज़रने के बाद वही आदमी पहले के पास आया।

उसने उसे कहा कि मैं मुहताज हूँ। अल्लात के नाम पर मांगने के लिए आया हूँ। उसी अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है। आपके पास तो कुछ भी नहीं था। आज इतना कुछ आपके पास है। आप इसमें से उसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दें। जब उसने सुना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं या तो उसका पारा चढ़ गया और कहने लगा, ज़लील किस्म के लोग मांगने के लिए आ जाते हैं। ख़बरदार ऐसी बात आइन्दा न करना। मैं अमीर, मेरा बाप अमीर, मेरा दादा भी अमीर आदमी था। हम तो ख़ानदानी अमीर हैं। तुम कौन हो इस बात को करने वाले कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। चले जाओ यहाँ से वरना मैं जूते लगवाऊँगा। चुनाँचे उसने कहा, अच्छा मियाँ! नाराज़ न होना, तुम जैसे थे अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे। वह जब यह कहकर चला गया तो उसके जानवरों में एक बीमारी पड़ गई और उसके सब ऊँट मर गए। और कोढ़ की बीमारी दोबारा लग गई। गौया वह जिस पोज़ीशन में था उसी पोज़ीशन में दोबारा लौट आया।

उसके बाद वह दूसरे आदमी के पास गया और उसे कहा, मैं मुहताज हूँ। मैं उसी अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ जिसने आपको सब कुछ दिया है। आपके पास तो कुछ भी नहीं था। आज इतना कुछ है। जब उसने यह बात की तो वह बड़ा गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम मुफ़्तख़ोर हो। हम ने कमाकर इतना बनाया है। मैंने फलां सौदा किया तो इतनी बचत हुई और फ़लां सौदा किया तो इतने कमाए। लोग मुझे बड़ा बिजनिस माइन्डेड कहते हैं। मेरी तो यह खून पसीने की कमाई है। ऐसे ही पेड़ों से तोड़कर नहीं लाए और नयह चोरी का मास है। अब चल जा यहाँ से घरना दो धप्पड़ लगाऊँमा। जब उस अमीर आदमी ने ख़ूब डांट-डपट की सो उसने कहा, मई नाराज न होना तुम जैसे थे अल्लाह तुम्हें दोबारा वैसे ही कर दे।

बुनौबे उसके सर के बाल भी गायब हो गए और अल्लाह तआ़ला ने उसकी गायों में एक ऐसी बीमारी पैदा कर दी जिससे सब गायं मर गर्यी। इस तरह जैसा पहले था वैसा ही बन गया।

इसके बाद वह तीसरे के पास गया और कहा, भई! मैं अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ, मुहताज हूँ। आपके पास कुछ भी नहीं था। अल्लाह तआ़ला ने आपको सब कुछ दिया। अब उसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दो। जब उसने यह बात की तो उसकी आँखों में आँसु आ गए। वह कहने लगा, भई! तुमने बिल्कुल सच कहा। मैं तो अंधा था लोगों के लिए तो रात को अंधेरा होता है और मेरे लिए तो दिन में भी अंधेरा हुआ करता था। मैं तो दर-दर की टोकरें खाता था। लोगों से मांग-मांग कर ज़िंदगी गुजारता था। मेरे भी कोई हालात थे? कोई अल्लाह का बंदा आया। उसने मुझे दुआ दी। अल्लाह तआला ने मुझे बीनाई भी दे दी और इतना रिज़्क भी दे दिया। आज आप उस अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आए हैं तो मियाँ! इन दो पहाड़ों के बीच हजारों बकरियाँ फिर रही हैं। जितनी चाहो तुम अल्लाह के नाम पर ले जाओ। जब उस अमीर आदमी ने यह बात की तो मुखातिब कहने लगा, मुबारक हो। मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मुझे तीन बंदों की तरफ आज़माइश बनाकर भेजा था। दो तो अवकात भूल गए मगर तुमने अपनी अवकात को याद रखा है। अल्लाह तआला तेरे माल में और ज्यादा बरकत अता फरमाए। चुनाँचे कहते हैं कि वह आदमी बनी इस्राईल का सबसे बडा अमीर कबीर आदमी था। साबित हुआ कि बंदा अगर अपनी अवकात और बुनियाद को याद रखे तो अल्लाह तआला बरकत दे देते हैं।

#### कौमे सबा का इवतरनाक अंजाम

कुरजान मजीद में एक कौम का ज़िक़ है जिसे कौबे सबा कहते

हैं। मुफ़िस्सरीन ने लिखा है के उस ज़माने में उनके दोनों तरफ़ बागात होते थे। फलों की इतनी ज़्यादती थी कि उनके हाँ का दस्तूर था कि जहाँ से भी कोई फल तोड़ना चाहता था तो तोड़ सकता था। कोई मनाही नहीं थी। इस तरह वह हर चक्त फल खाँया करते थे। अल्लाह तआला ने उस कौम से फ़रमाया ﴿كَارِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُورُورِاكُورِاكُورِاكُورِاكُو

जब पानी सूख गया तो सब बागात के पेड़ सूख गए और नतीजा यह निकला कि वह अल्लाह तआला की नेमतों से महरूम कर दिए गए और खाने को भी तरसने लगे। अल्लाह तआला कुरआन पाक में इसका ज़िक फरमाते हैं। मेरे दोस्तो! क्यामत के दिन आप यह नहीं कह सकेंगे कि हमें कोई कुरआन सुनाने वाला नहीं आया था। जो हमें खोल-खोल कर बताता कि हम पर अल्लाह तआला की कितनी-कितनी नेमतें हैं। अल्लाह तआला फरमाते हैं:

﴿لقد كان لسبا في مسكنهم اية جنتن عن يمين و شمال. (سبا: ١٥)

कौमे सबा के घरों में बड़ी निशानियाँ हैं। वह जिन रास्तों पर चलते थे उनके दाईं तरफ बाग़ात होते थे और बाईं तरफ भी बागात होते थे।

<sup>﴿</sup>كلوا من رزق ربكم واشكروا لهُ بلدة طيبة وربٌ غلور. (مسا: ١٠٠٠) ﴿

अौर फ्रमाया कि मेरा दिया हुआ रिज़्क खाओ। और मेरा शुक्र अदा करो, कितना पाकीज़ शहर है। तुमसे कोई कोताही हो जाए तो माफी मांग लेना। तुम्हारा परवरदिगार तो मगुफ्रिरत करने वाला है। मगर वह इस नेमत की कृद्ध न कर सके और कहने लगे, استان و अल्लाह। दिमियान में कोई खुली जगह और वीराने होते तािक एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए पता चलता कि सफर क्या है? लिहाज़ा अल्लाह तआ़ला ने उनके बाग़ात को ख़त्म कर दिया। और फ्रमाया दिया:

﴿ ذَالِكَ جِزِينَهُم بِمَا كَثِرُوا وَهُلُ نَجْزَى الا لَكُفُورِ. (سِيا: ١٧)﴾

उन्होंने नेमतों की नाकृद्री की और हमने उनको नेमतों की नाकृद्री का यह बदला दिया और नाशुकों का यही बदला होता है। (खुत्यात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 8/48-45)

## सर पर शिकवे की पट्टी

राबिया बसिरया रह० एक बार कहीं खड़ी थीं। उनके क्रीब से एक नौजवान गुज़रा। उसने अपने सर पर पट्टी बांधी हुई थी। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? उसने कहा, अम्मा! मेरे सर में दर्द है जिसकी वजह से पट्टी बांधी हुई है। पहले तो कभी दर्द नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, बेटा! आपकी उम्र कितनी है? वह कहने लगा, जी! मेरी उम्र तीस साल की है। यह सुनकर फ्रमाने लगीं, "बेटा! तेरे सर में तीस साल तक दर्द नहीं हुआ तूने शुक्र की पट्टी कभी नहीं बांधी। तुझे पहली दफा दर्द हुआ तो सूने शिकवे शिकायत की पट्टी फ़ौरन बांध ली है। हमारा हाल भी यही है कि हम सालों उसकी नेमतें और सुकून की ज़िंदगी गुज़ारते हैं। हम उसका तो शुक्र अदा नहीं करते और जब ज़रा सी तकलीफ पहुँचती है तो फ़ौरन शिकवे करना शुक्र कर देते हैं।

# आँखो की कद व कीमत और उसका शुक्र

हमारे एक दोस्त एक अजीब वाकिआ सुनाने लगे। एक साहब का एक्सीडेंट हुआ। उसकी आँख के ऊपर का पर्दा कट गया। कहने लगे. दो घंटे गुज़रते तो आँख पर मिट्टी जम जाए। आम आदमी महसुस नहीं कर सकता कि हवा में कितनी बारीक-बारीक जर्रात मिटटी की शक्ल में होते हैं जो जमते रहते हैं। अक्सर आप देंखें कि अगर कोई चीज़ रखें दूसरे दिन उस पर मिट्टी नज़र आएगी। हमारी आँख के ऊपर अल्लांह तआ़ला ने पर्दा बना दिया। यह बंद होता है और ख़ुलता है, बंद होता है और ख़ुलता है। इसके साध-साय थोड़ा-थोड़ा पानी अंदर से निकलता है तो पानी के साथ-साथ जैसे किसी चीज़ को झाड़ू लगाते हैं। यह अल्लाह तआ़ला ने झाड़ू का इतिजाम किया हुआ है। यह बंद होता है खुलता है। झाडू चल रहा होता है। जब उसकी आँख का ऊपर वाला गोश्त का पर्दा कट गया तो आँख हर वक्त बिल्कुल खुली रहने लगी। मुसीबत यह बनी की हवा में तैरने वाले ज़र्रात की वजह से आँख पर मिट्टी की तह आ जाए तो थोड़ी देर के बाद धोना पड़े। फिर मिट्टी जम जाए फिर धोना पड़े। कोई पचास दफा धोना पड़े। अब एक दिन में पचास दफ़ा पानी डाला नहीं जाता। लोग अयादत करने आए तो कहने लगे, आँख का छोटा सा पर्दा था। कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह तआला की कितनी बड़ी नेमत है। हम में कितने हैं जो सत को सोते वक्त इस नेमत का शुक्र अदा करते हैं? मांगते तो सब हैं मगर उसके देने का शुक्र अदा करने वाले थोड़े हैं। इसकी बुनिवादी वजह दिल मैं गुफ़लत होती है। जब गुफ़लत हो तो इंसान का रवैच्या और होता है। जब दिल में घ्यान हो, नारिफत हो, फिर रवैय्या कुछ और होता है। (खुत्वात मुत्कुक्ककार 1/165-166)

## नेमत की नाकदी पर मिलकर रहती है सज़ा

अज़ीज़ तलबा! नेमतों की कद्रदानी उनकी मौजूदगी में करते रहना। कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह रुब्नुलइज़्ज़त का जलाल ज़िहर हो जाए। एक औरत तन्दूर में रोटियाँ पकाया करती थी। अल्लाह तआ़ला ने उसको बेटा दिया। उसका बेटा चलने फिरने की उम्र का हो गया। उसे अपनी माँ के साथ बहुत मुहब्बत थी। लिहाज़ा वह माँ के साथ ही हर बक्त चिमटा रहता था। माँ चाहती थी कि रोटियाँ पकाते वक्त यह कहीं खेले, आराम करे, सो जाए। लेकिन वह फिर उठकर आ जाता था। एक दिन वह बड़ी तंग हुई। लिहाज़ा उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और कहा, ख़बरदार! अगर अब मेरे पीछे आया तो में मासंगी। आँखें बंद कर और सो जा। उसके बाद उसने काम शुक्त कर दिया। थोड़ी देर बाद बच्चा उठा और रोता हुआ फिर आ गया। वह अनपढ़ जाहिल थी। लिहाज़ा उसने गुस्से में कह दिया,

"तुझे सुलाया था, तू हमेशा की नींद ही सो जाता तो बेहतर था।"

अल्लाह तआला ने उसकी बददुआ को क़ुबूल फ्रमाया लिया। मगर अल्लाह तआला ने उस वक्त बच्चे को मौत न दी। वह बच्चा बड़ा हुआ। स्कूल के अंदर तालीम में फर्स्ट आया यहाँ तक कि कामयाब बिजनिस मैन बना और वह इतना ख़ूबसूरत था कि जब वह गलियों में चलता था तो मर्द लोग उसे देखकर रक्ष्क करते थे कि जवान बेटा हो तो ऐसा होना चाहिए।

माँ ने उसके रिश्ते के लिए अपने पूरे ख़ानदान में से चुनकर लड़की ढूंढी। शादी के लिए तैयारियाँ पूरी कर लीं। अभी शादी में एक दो दिन बाकी थे कि कोई काम करते हुए उस नौजवान का पाँव फिसला, वह गर्दन के बल गिरा और उसकी जान निकल गई। अब जब माँ ने उसकी लाश देखी तो वह अपना दिमागी तवाजुन खो बैठी और पागल हो गई। वह इतना बड़ा सदमा बरदाश्त न कर सकी।

अब वह गिलयों में पागलों की तरह फिरती रहती और तिनके चुगती रहती। लड़के उसे पागल कहकर छेड़ते थे। मगर वह पागल नहीं थी। उससे अल्लाह तआ़ला ने जलाल में आकर बेटे वाली नेमत से ली थी। गोया बद्दुआ के वक़्त अल्लाह तआ़ला ने उसे फ़रमा दिया था कि अच्छा! मैंने तुम्हें बेटे की नेमत दी थी और तू उसकी नाक़द्री करते हुए बद्दुआ देती है कि तू सोया ही रह जाता। हाँ मैं अभी इसको मौत न दूंगा बल्कि मैं इस नेमत को परवान चढ़ने दूंगा यहाँ तक कि जब यह फल पककर तैयार हो जाएगा तो मैं तैयार हुए फल को तोडूंगा ताकि तुझे एहसास हो कि तूने मेरी किस नेमत की नाक़द्री की है। वह औरत अपने बेटे की याद में यह एढ़ा करती थी-

آوے مائی تیوں اللہ وی لیادے تے تیریاں نت وطناں تے لوڑاں کملی کر کے چھوڑ میوں تے میں کھھ مکلیاں دے رولال

यह आजिज़ इसी लिए बार-बार कहा करता है कि नेमतों की कृद्रदानी के लिए नेमतों के छिन जाने का इंतिज़ार न करना। जब अल्लाह नेमत को छीन लेता है तो फिर दोबारा नाकृद्र को नहीं दिया करते। इसलिए नेमत की मौजूदगी में उसकी कृद्रदानी की आदत डालें। घर नेमत है, औलाद नेमत है, माँ-बाप नेमत हैं, बहन-भाई नेमत हैं, मुसलमान भाई नेमत हैं, सेहत नेमत है, सकून नेमत है, रिज़्के हलाल नेमत है। अल्लाह तआला ने हमें ये सब नेमतें अता कर दी हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी ज़रूर कृद्रदानी करें।

(खुत्वात ज़्ल्फ़ुक्कार 12/62)

# अल्लाह की ख़ुशी मालूम करने का ज़रिया

बनी इस्नाईल के एक आदमी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से

पुछा कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह रब्बुलइञ्जत ख़ुश हैं या नहीं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व हे तूर पर तश्रीफ़ ले गए। उन्होंने जाकर पूछा, परवरिदगार आलम ये लोग पूछते हैं कि हमें यह कैसे मालुम हो कि अल्लाह रब्बुलङ्ज्जुत हम से राज़ी हैं या नहीं। अल्लाह तआला ने फरमाया कि मूसा उन लोगों से कह दो कि अगर ये लोग अपने दिल में मुझसे खुश हों तो मैं (परवरिदगार) उनसे खुश हूँ और अगर ये अपने दिल में मुझसे शिकायतें रखते हैं तो मैं भी इनसे नाखुश हूँ। कितनी आसान तर्तीब बता दी। अब हम अपने दिल में देखें कि अगर दिल से राजी हों तो यह समझ लें कि अल्लाह तआला हम से राज़ी हैं और अगर दिल में शिकवे हैं, फ़ला बच्चा छोटी उम्र में मर गया, कारोबारी हालत ख़राब है कि जिधर हाथ डालता हूँ, सोना मिट्टी हो जाता है। अगर इस किस्म के शिकवे और शिकायतें हैं तो फिर समझ लें कि उधर से भी जवाब मांगा जाएगा कि बतला तूने भी नेमतों का हक अदा किया या कि नहीं?

# सब्र व इस्तिकृलाल (जमाव)

### सब्र की फुज़ीलत

एक बार अल्लाह तआला ने हज़रत भूसा अलैहिस्सलाम 'रर ''वही'' भेजी कि ऐ मूसा! क्या आप को ऐसा अमल बताऊँ कि जिसके करने से जिन चीज़ों पर सूरज और चाँद निकलता है वे सब चीज़ें आपके लिए मग़फिरत की दुआ करें। उन्होंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह! वह कौन सा अमल है, ज़रूर इशांद फरमाएं। अल्लाह तआला ने इशांद फरमाया, अगर मख़्तूक़ से पहुँचने वाली ईज़ा पर सब्न करोगे तो फिर सब चीज़ें तुम्हारी मग़फिरत के लिए दुआ करेंगी।

## सब्ने अय्यूब अलैहिस्सलाम

सैय्यदना अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के पैगम्बर थे। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने उनको माल दिया, औलाद दी, हत्तािक हर तरह की नेमतें दी थीं। शैतान कहने लगा कि उनकी सारी इबादतें इसिलए हैं कि उनको दुनिया का माल व दौलत मिला हुआ है, ज़रा लेकर देखें कि तो फिर पता चले। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के चाहने से उनका जितना माल था वह सारा का सारा माल किसी वजह से बर्बाद हो गया। कहने लगा, औलाद तो है। ऐसी बीमारी आई कि उनकी जितनी औलाद थी वह सारी की सारी उनकी आँखों के सामने मर गई। शैतान कहने लगा, सेहत तो है। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने उनके जिस्म पर चेचक के दानों की तरह दाने निकाल दिए। यहाँ तक कि उनकी ज़बान और आँखों के सिवा पूरा जिस्म उन दानों से भर गया। वह दाने इतने बड़े ज़ब्ज़ बन गए कि उसमें कीड़े भी पड़ गए।

मुफ़िस्सीरीन ने लिखा है कि इस बीमारी में अठ्ठारह साल गुज़र गए और हर दिन अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की तरफ से सब्र की वजह से उनके दर्जात बुलंद होते, ज़बान से कोई शिकवा व शिकायत की कोई बात न निकलती। यहाँ तक कि अगर कोई कीड़ा जिस्म के ज़ब्म से गिरता था तो वह उसको भी उठाकर वापस रख देते थे कि जब मेरे जिस्म को अल्लाह तआला ने तेरी मिज़ा बनाया तो नीचे क्यों गिर रहा है।

अठ्ठारह साल के बाद शैतान बहुत परेशान हुआ कि यह तो अल्लाह के ऐसे ख़ास बंदे हैं कि इसनी आज़माईशों में भी अपनी ज़बान से कोई बेसब्री या नाशुक्री का लफ़्ज़ नहीं निकाला। शैतान को परेशान देखकर उसके चेलों ने उसे कहा कि मियाँ! तुम ने जिस तरह उनके बाप को भूल में डाला था, क्यों न हम उन पर वहीं गुर हकीम और तंबीब की शक्ल में गया और कहने लगा कि देखों मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आया हैं ताकि तुम्हारे मियाँ को सेहत हासिल हो जाए। वह ख़ुश हुई, हर बीदी चाहती है कि शौहर को सेहत मिले। कहने लगा कि उसका इलाज मेरे पास मौजूद है मगर हमारे हाँ दस्तूर यह है कि जैसे तुम अर्थ के ख़ुदा को सज्दा करते हो, एक दफ़ा मुझे भी सज्दा कर लो तो मैं एक ऐसा इलाज आज़माऊँगा कि तुम्हारा शौहर सेहतमंद हो जाएगा। बीवी ने सुना तो ख़ामोश हो गई। कहने लगीं कि मैं उनके पास जाऊँगी और उनसे पूछेंगी। लिहाजा तफ्सीर में लिखा है कि वह आपके पास आयीं और उन्होंने आकार पूछा। हजुरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया और फ़रमाया, तूने उस क्क़्त उस मरदूद को क्यों न कहा कि तू शैतान है, यह क्यों कहा कि पूछकर बताऊँगी? अगर अल्लाह ने मुझे सेहत दे दी तो मैं तुझे सौ कोड़े लगाऊँगा कि तुने ईमानी गैरत क्यों नहीं दिखाई और ऐसे शैतान मरदूद को उसी वक्त मुँह पर जवाब क्यों न दे मारा। आपका जवाब सुनकर शैतान और नाउम्मीद हो गया। सोचने लगा कि दो चार साल और इसी तरह मुख्रें तो हो सकता है कि यह बीमारी से परेशान हो जाएं।

आज़माएं। कहने लगा, हौं। लिहाजा वह उनकी भीवी के पास एक

एक दिन उसने क्या सुना कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआं मांग रहे थे कि ऐ अल्लाह! मेरी ज़िंदगी का जो वक़्त गुज़रा वह तो गुज़र गया, जब यह बीमारी और गम तेरी ही तरफ से है तो अगर आप मुझे सौ साल की ज़िंदगी भी देंगे तो मैं सौ साल भी इस हाल में आपको नहीं भूलूँगा। जब शैतान ने यह सुना तो वह कहने लगा कि वाक़ई यह अल्लाह रक्कुलइज़्ज़त के वह ख़ास बंदे हैं कि जिनके ऊपर मेरा कोई दांव नहीं चल सकता।

अल्लाह तआला ने फिर अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को सेहत दी। बीमारी की हालत में बीवी को कहा था कि सौ कोड़े लगाऊँगा। लिहाज़ा बात भी पूरी करनी थी। अब अल्लाह तआ़ला ने उनकी बीवी के ऊपर रहम खाया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम एक पेड़ की छोटी-छोटी, पतली-पतली टहनियाँ मिसवाक के बराबर इकड़ी कर लो और एक सौ को बांधकर उसके जिस्म पर एक दफा मारोगे तो सौ कोड़े समझे जाएंगे। यहाँ से एक बात निकली कि जब परवरदिगार आलम किसी बंदे की गुलती और कोताही को माफ करना चाहते हैं तो रब्बे करीम उसका रास्ता ख़ुद बता दिया करते हैं। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह तआ़ला जब किसी बंदे की बढ़िशश करना चाहते हैं तो उसके किरामन कातिबीन यानी जो फ़रिश्ते रोज़ाना नेकी और बुराई लिखते हैं, उन में से नेकी के फ़रिश्ते को तो रोजाना बदलते रहते हैं मगर गुनाह लिखने वाले फ्रिश्ते को नहीं बदलते। वह वही फरिश्ता रहता है। चुनाँचे क्यामत के दिन उस बंदे के आमालनामें में गुनाह तो लिखे होंगे और उन गुनाहों पर यवाही देनें के लिए एक फ्रिश्ता होगा। जबकि उसकी नेकियों की गवाही देने के लिए जितनी उसकी ज़िंदगी के दिन थे, उतने ही फरिश्ते खड़े होंगे। रब्बे करीम फरमाएंगे, मेरे बंदे की नेकियों पर जब इतने गवाह हैं तो मैं इसके गुनाहों वाले एक गवाह को कैसे कुबूल कर लूं। अल्लाह तआ़ला फ़रमाएंगे कि जाओ मैंने बंदे को माफ़ फ़रमा दिया ।

बहरहाल अल्लाह तजाला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत अता फ्रियाई और औलाद व माल व मताज सब कुछ अता किया और और फ्रियाया ﴿المارة हमने उसे सब्र करने वाला पाया। ﴿المارة वह मेरी ही तरफ़्रिक्तू करने वाला था। ﴿المارة وقدم المالة على المالة على ألمالة ألمالة

# हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी और लख़्ते जिगर (बेटी) का सब्ब व तवक्कुल

इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी पेट से थीं। क़ुरआन बतासा है कि उन्होंने दुआ मांगी ﴿وَرَادُ قَالَتَ امْرَاتَ عَمْرَانَ ﴾ और जब इमरान की बीवी ने कहा,

﴿ ربى انى نفرت لك ما في يطني محررا فتقبل مني﴾

ऐ मेरे परवरदिगार! जो कुछ मेरे पेट में है मैंने इसे तेरे लिए दक्फ़ कर दिया। बस तू मुझसे कुबूल फ़रमा ले।

ग़ौर कीजिए कि एक नबी की बीवी दुआ मांग रही है रब के लफ़्ज़ के साथ, ख़ालिक या मालिक के लफ़्ज़ के साथ नहीं। अल्लाह की क़दरत कि बेटी पैदा हो गई.

﴿ فَلَمَا وَضَعَتِهَا قَالَتَ وَبِ انِّي وَضَعَتِهَا أَنْثَى ﴾

् जब उसने बेटी को जना तो कहने लगी, ऐ मेरे परवरदियार! मैंने तो बेटी को जना है।

﴿ولِس الذكر كالاتلى﴾ और बेटा बेटी की तरह तो होता। ورانى और मैंने इसका नाम मरयम रखा है।

﴿ واني إعيلها بك وذويتها من الشيطُّن الرجيم. ﴾

मैं इसके बारे में और उसकी औलाद के बारे में शैतान मरदूद से तेरी पनाह मांगली हूँ।

इस दुआ के जवाब में अल्लाह तजाला भी रब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाते हैं :

﴿ لِمُعْلِلُهَا وَبِهَا بِقِبُولُ حَسَنَ وَالْبِيِّهَا ثِبَانًا حَسَنًا وَكُلُلُهَا وَكُوبًا. ﴾

फिर रब उने उसको क्रुयूल कर लिया, बेहतर क्रुबूल करना और ज़करिया (अलैहिस्सालम) ने उसकी परवरिश की।

रब ने कैसे क़ुबूल किया? यह मरयम रिज़यल्लाहु अन्हा एक दफ़ा अकेली थीं और ज़करिया अलैहिस्सलाम कहीं तबलीग पर चले गए थे। वापस आने में देर हो गई। परेशान थे कि पीछे खाने की कोई चीज़ नहीं थी। शायद मरयम भूखी रही होगी। नींद भी आई होगी या नहीं। जब आप हुजरे में दाख़िल हुए तो देखा कि मरयम रिज़यल्लाहु अन्हा मेहराब के अंदर बैठी हुई वे मौसम के फल खा रही हैं। هُولِيا المعراب जब ज़करिया अलैहिस्सलाम दाख़िल हुए मेहराब के अंदर وعلى عليها زكريا المعراب कहा के अंदर وعلى عليها زكريا المعراب ألمواب أله والمائية من يشاء بغير الله مناه هُولِيا من ويشاء بغير الله مناه هُولِيا المعراب (अल्लाह) जिसे चाहता है बेहिसाब अता कर देता है।

यह सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह तआला से दुआ मांगी ﴿منالك دعازكريا ربه ضالك ما ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा ﴿منالك دعازكريا ربه في ऐ परवरदिगार! मुझे बेटा अता फ़रमा और बेटा भी ऐसा हो जो पाकीज़ा हो, तैय्यब हो। इस तरह क्यों म्मंगा? इसलिए कि औलाद का होना एक ख़ुशी और उसका नेक होना उससे बढ़कर ख़ुशी तो बेटा मांगा पाकीज़ा और तैय्यब, सुव्हानअल्लाह।

वह क्योंकि जानते थे कि ऐ अल्लाह! तू मरयम को बेमौसम फल अता कर सकता है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हिड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और मेरे बाल सफ़ेद हो गए। ऐ अल्लाह! इस बुढ़ापे में मुझे बेमौसम फल अता कर सकता है। इस बुढ़ापे में मुझे भी बेटा दे सकता है। तो अल्लाह तआला ने उनको भी बुढ़ापे में बेटा अता फरमाया है।

# बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के सब्र व तवक्कुल की कृद्रदानी

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्स्लाम अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हुक्म पर बीबी हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम से लेकर बैतुल्लाह के क़रीब ऐसी जगह पर आबाद करते हैं जिसके बारे में अल्लाह तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया,

﴿ بُواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم (سورة ابواهيم ٣٧) ﴾

जब वहाँ चलने लगे तो बीवी साहिबा पूछने लगीं। आप हमें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब न दिया। दोबारा भूछने पर भी कोई जवाब न दिया। तीसरी बार पूछा, क्या आप हमें अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हुक्म की वजह से छोड़कर जा रहे हैं? अब उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। जब उन्होंने यह बताया तो बीबी हाजरा फ़रमाने लगीं कि अगर आप हमें अल्लाह के हुक्म पर छोड़कर जा रहे हैं तो अल्लाह तआला हमें ज़ाए नहीं फ्रमाएंगे। अब देखिए अल्लाह की एक बंदी अल्लाह पर तवक्कुल करती है और ऐसी जगह जहाँ पानी नहीं मिलता और कोई हरियाली दिखाई नहीं देती, वह अल्लाह के नाम पर वहाँ रहने का इरादा कर लेती हैं। रब्बे करीम की कद्रदानी देखिए कि यही नहीं कि सिर्फ उनको पीने के लिए अल्लाह तआला ने पानी अता किया बल्कि जमज़म का एक ऐसा चश्मा जारी फ़रमा दिया कि जिससे आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान अपने घरों में बैठकर ज़मज़म पिया 📆ते हैं। कहाँ इलाके के लिए पानी नहीं था और कहाँ ऐसा चश्मा कि कम व बेश बीस लाख आदमी हज पर जाते हैं और कम व बेश हर बंदा अपने साथ ज़मज़न का पानी भरकर साता है। ऐ मालिक! वह कैसा चश्मा है जो इतने बंदों की

ज़रूरतों को पूरा कर रहा है।

एक बार हमें ज़मज़म के कुँए को देखने का शौक पैदा हुआ।
क्योंकि किताबों में लिखा है कि उसको देखना भी इबादत है। अल्लाह
तआला की शमन कि हमारे एक क्रीबी दोस्त की वहाँ इ्युटी थी। वह
हमें लेकर गए। जब वह हमें अंदर ले गए तो उन्होंने कहा अंदर झांक
कर देखें। उन्होंने वहाँ ख़ास लाइनों का इंतिज़ाम किया हुआ था। जब
उन्होंने तेज़ लाइटें अंदर डालीं और हमने अंदर झांकर देखा तो मालूम
हुआ कि इसकी गहराई तो इतनी नहीं है। मगर नीचे जैसे पाइप में से
पानी आ रहा होता है तो इस तरह हमें धारें नज़र आयीं। हमने उससे
पूछा, जी यह क्या मामला है? वह कहने लगे कि हम आम लोगों में
यह बात नहीं करते। मुझे कई बार ज़मज़म में जाने का मौक़ा मिला।
नीचे सात जगहें ऐसी हैं जिनसे पानी उबल रहा है। वाह मेरे मौला!
आप कितने कृददान हैं कि बीबी हाजरा के तयक्कुल के सदके पूरी
मख़्तूक को ज़मज़म पहुँचा रहे हैं। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 12/130)

## रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का माफ करना और बरदाश्त

एक बार हज़रत इमाम हुसैन रिज़यल्लाहु अन्हु ने फ़्रमाया कि अगर कोई बंदा मेरे एक कान में गाली निकाले और दूसरे कान में माफी मांग ले तो मैं उसी वक़्त माफ़ कर दूंगा। उनका "वल आफ़ीना अनिन्नास" पर ऐसा अमल था। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 10/137)

# बेटे के मरने पर सहाबिया का सब्र व जमाव

एक सहाबिया रंज़ियल्लाहु अन्हा के हाँ बेटा पैदा हुआ। शीहर जिहाद पर गया हुआ है। जिस दिन शीहर को आना है तो उस दिन कुछ घंटे पहले बेटा मर गया। अब परेशान बैठी हैं कि शौहर इतने दिनों बाद में आएगा और जब यह मालूम होगा कि बेटा मर गया है तो उसे कितना सदमा होगा। दिल में अफ्सोस होगा। काश! बच्चे को गोद में लेकर प्यार ही कर लेता। जब सहाबिया बहुत परेशान हुई तो उसने बच्चे को नहलाकर कपड़ा डालकर चारपाई पर रख दिया। किसी को इत्तिला न दी। शौहर घर आए तो पूछा क्या बना? बताया कि अल्लाह ने बेटा दिया। पूछा मेरा बेटा कहाँ है? कहा वह सकून में है। शौहर समझे कि सो रहा है। चुनौंचे शौहर ने खाना खाया, रात हो गई। मियाँ-बीवी इकठ्ठे भी हुए। सफर की बातें भी हुई लेकिन इस औरत को देखिए जो माँ थी। उसके दिल पर क्या गुज़र रही होगी जिसके मासूम बेटे की लाश सामने चारपाई पर पड़ी हुई हो। लेकिन वह ख़ाविन्द की ख़ुशी की ख़ातिर सीने पर सिल रखकर इस राज़ को छिपाए बैठी है कि मेरे ख़ाविन्द का दिल गृमज़दा न हो। वह उसके साथ खाना भी खा रही है। हंस बोल भी रही है। दोनों मिल भी रहे हैं यहाँ तक कि इसी हाल में सुबह हो गई। सुबह शौहर से पूछती हैं कि मुझे एक बात बताइए। शौहर ने कहा पूछो। कहने लगी, अगर कोई किसी को अमानत दे और फिर कुछ अरसे बाद दापस मांगे तो वह खुशी से देनी चाहिए या गमज़दा होकर। शौहर ने कहा कि खुश होकर। कहा कि आपको भी अल्लाह तआ़ला ने अमानत दी थी। आपके आने से कुछ देर पहले अल्लाह ने वह अमानत वापस ले ली। अब जाइए और खुशी-खुशी अल्लाह के हवाले कर दीजिए, अल्लाह् अकबर। इस सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुस्ने माअशरत का हक अदा कर दिया। सुबह को शौहर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा कि अल्लाह के नबी! मेरे घर में यह मामला हुआ। मेरी बीवी ने मेरी ख़ुशी के लिए इतना सद्र व ज़ब्त दिखाया। अल्लाह के नबी ने दुआ दी। लिहाज़ा अल्लाह तआला ने उस रात में बरकत डाली और वह औरत अपने शौहर के मिलने की उम्मीद से हुईं। अल्लाह तआला ने उनको एक बेटा दिया जो हाफ़िज़ क़ुरआन भी और हाफ़िज़ हदीस भी बना।

# सैय्यदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु

#### का माफ् व दरगुज़र करना

हजरत हुसैन रिज्यल्लाहु अन्हु घर में तश्रीफ़ लाए थे। एक मेहमान आया । आपने उसे बिठाकर बांदी से फरमाया, जो इस मेहमान के लिए कुछ लैकर आओ। घर के अंदर कुछ शोरबा था। उस बांदी ने वहीं शोरबा गर्म किया। प्याले में डालकर लाने लगी। जब दरवाज़े में से दाखिल होने लगी तो बेतवज्जेही की वजह से उसका पाँव अटका और वह शोरबा नीचे गिरा। उसक कुछ कृतरे आपके जिस्म मुबारक पर भी गिरे। क्योंकि शोरबा गर्म था और गर्म शोरबा जिस्म पर पड़े तो जिस्म जलता है। आपको तकलीफ़ हुई। इसलिए हज़रत हुसैन रजियल्लाह अन्ह ने उस बांदी की तरफ गुस्से के साथ देखा। वह बांदी पहचान गई कि आ<mark>पको बहुत गुस्सा आया मगर वह आपकी ज़िंदगी</mark> के उसूल और कायदों को जानती थी। जब आपने गुस्से और जलाल से उसकी तरफ़ देखा तो वह फ़ौरन कहने लगी, ﴿والكاظِمِين العِظْ क़ुरआन पाक की वह आयत जिसमें अल्लाह तआ़ला ने मोमिनों की सिफात गिनवाते हैं कि वे तो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। आपने फ़ीरन फरमाया, मैंने अपने गुस्ते को पी लिया। वह कहने लगी, इंसानों को माफ़ करने वाले। आपने फ़रमाया, आ ﴿والعالِين عن الناس} ﴿وَاللَّهُ بِحِبِ الْمَحْسَيْنِ﴾ , भैंने तेरी गुल्ती को साफ कर दिया । कहने लगी, अल्लाह तआला नेक्प्रेकारों से मुहब्बत करते हैं। आप फरमाने लगे, जा मैंने तुझे आस्ताह के रास्ते में आजाद कर दिया।

# आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

## का माफ् व दरगुज़र करना

एक बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रह० ने एक आदमी को देखा जो उनकी ग़ीबत कर रहा था। आपने फ़रमाया, ऐ दोस्त! अगर तू सच्चा है तो ख़ुदा मुझे बख़्श दे और अगर तू झूठा है तो ख़ुदा तआ़ला तुझे बख़्श दे, सुब्हानअल्लाह कितना आसान जवाब दिया है। बात ही समेट दी।

एक और आदमी ने एक बार आपकी ग़ीबत की तो आपने उसे फ्रांग्या, ऐ दोस्त! जितना तुझे मेरे ऐबों का पता है उससे बहुत ज्यादा ऐब ऐसे हैं जिनका अभी तुझे पता ही नहीं है। इसके बाद उस आदमी को एक हज़ार दीनार हदिए के तौर पर पेश किए। जब उस बंदे ने आपका यह हुस्ने सुलूक देखा तो उसे शर्म आई। चुनाँचे माफी मांगी और कहने लगा, मैं तसदीक करता हूँ कि आप रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के बेटे हैं।

(खुत्बात जुलफुक्कार 10/137)

# सब्र व तहम्मुल की इंतिहा तो देखिए

एक बार एक आदमी इमाम आज़म रह० को ज़हनी परेशानी देने के लिए मजमे में कहने लगा। आपकी माँ बेदा है। आप उनका निकाह मेरे साथ कर दें। अब यह कितना गुस्सा दिलाने वाली बात थी कि बूढी माँ के लिए निकाह का पैगाम भेज रहा है। आपने बड़ी नरमी से जवाब दिया, मेरी माँ आकिल व बालिग हैं। उनसे पूछकर फैसला किया जाएगा। यह आदमी रुख़्तत होकर आगे जाकर गिर पड़ा। गर्दन टूट गई और वहीं मर गया। इस पर आपने फरमाया, अबूहनीफ़ा के सब्र ने एक उनहमी की जान ले ली।

#### सताने वालों को दुआओं का तोहफा

एक बार इब्राहीम बिन अदहम रह० ने सर के बाल उतरवा दिए। वह किश्ती में सवार होकर जा रहे थे। उस वक्त किश्तियाँ इतनी बड़ी होती थीं कि उनमें दो तीन सौ आदमी आसानी से बैठ सकते थे। आप किश्ती में ज़िक्र व अज़कार में मश्रगूज़ हो गए। जब छोटे बच्चों ने चमकता हुआ सर देखा तो उनको अच्छा लगा। छोटों को क्या यह तो बड़ों भी अच्छी लगती है। सर के बाल उतस्वाएं तो उस पर हाथ फेरने का अपना मज़ा होता है। एक बच्चे ने पास आकर ्र उनके सर के ऊपर हाथ फेरा तो उसको बड़ा मज़ा आया। दूसरे बच्चे ने भी हाथ फेरा तो उसे भी बड़ा मज़ा आया। उसने तीसरे को यहाँ तक कि बच्चे बारी-बारी आते और सर पर हाथ फेरकर जाते रहे। उनमें से एक बच्चा कुछ ज़्यादा ही शरारती था। जब वह आया तो उसे शरारत सुझी और उसने हाथ फेरने के बाद एक धप्पड़ सा लगा दिया। उसके बाद दूसरे बच्चे ने भी थप्पड़ लगा दिया। उसके वाद तीसरे ने भी लगा दिया। बच्चे उनको थप्पड़ लगाते रहे और बड़े उनको देखकर हंसते रहे। किश्ती के सब आदमी उनका मज़ाक उड़ाते रहे। यहाँ तक कि अजीब बदतमीज़ी का तूफ़ान बर्पा हुआ। जब .उन्होंने अल्लाह के एक वली को इस तरह बहुत ज़्यादा ईज़ा पहुँचाई तो फिर अल्लाह रब्बुलइञ्ज़त की गैरत भी जोश में आ गई। अल्लाह रब्ब्लइज्ज़त ने उनको इल्हाम फ्रमाया। ऐ इब्राहीम बिन अदहम। इन्होंने तुफ़ाने बदतमीज़ी बर्पा करने में हद कर दी है अगर आप इस वक्त दुआ करें तो मैं किश्ती को उलट दूँ और सब गुर्क हो जाएं। जैसे ही इल्हाम हुआ हज़रत ने हाथ उठाकर यह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह! आप इन सबके दिलों कि किश्ती उलट दीजिए और इनको नेक बना दीजिए। चुनाँचे दुआ कुबूल हुई और किश्ती में जितने थे सब ने मरने से पहले विलायत का मुकाम हासिल किया।

## इङ्स्त अक्दस थानवी रह० की तहम्मुल मिज़ाजी

हज़रत अक्दस थानवी रह० एक जगह तक़रीर करने के लिए तर्शिफ़ ले गए। वहाँ स्टेज पर उन्हें एक चिट मिली। उस पर लिखा था, 'अशरफ़ अली आप काफ़िर हैं, हराम की औलाद हैं और ज़रा संमलकर बात करना।' आपने यह पढ़कर बहुत मुहब्बत से जवाब दिया, भाई यह पर्ची आई है। सारे मज़मे को पढ़कर सुनाई और फिर कहा, अगर में काफ़िर हूँ तो लो अब कलिमा पढ़ लेता हूँ, "ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसलूल्लाह" और जो दूसरी तोहतम है उसका जवाब यह है कि इतिफ़ाक़ से इस मज़मे में मेरे वालिद के निकाह के गवाह मौज़ूद हैं, उनसे पूछ लें और तीसरी बात ज़रा संभलकर बात करने की है तो न में चंद्रा मांगन आया हूँ न रिश्ता मांगने आया हूँ, मैं संमलकर बात क्यों कहां। मैं तो हक़ त्यान कहांगा।

#### एक अफ़सर ने क़ुली का दिल जीत लिया

एक आदमी गर्वमेंट के किसी महकमे में अफ़सर था। उसने अपनी ज़िंदगी की दास्तान में अपना एक बहुत ही दिलचस्प वाकिआ लिखा है। मैं आपको वाकिआ सुना देता हूँ।

वह रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। उसे एक बार किसी सरकारी दौरे पर एक शहर में से दूसरे शहर जाना था। उसे रेलगाड़ी के ज़रिए जाना था। वह स्टेशन पहुँचा और उसने टिकट ख़रीदा। गाड़ी जिस लाइन पर खड़ी थी उसे वहाँ पहुँचना था। उसने सामान उठाने के लिए क़ुली को बुलाया और उसे कहा, कि भई! मेरा सामान फ़लौं प्लेटफार्म पर पहुँचा दो। उसने कहा, जी बहुत अच्छा और सामाना उठा लिया। क्योंकि वक्त कम था। इसलिए वह तेज़ी से प्लेटफार्म की तरफ़ चला। पीछे से क़ुली भी सामान उठाकर भागा। वह आदमी तेज़-तेज़ चलकर

प्लेटफार्म पर बोगी के दरवाज़े पर जल्दी से पहुँच गया लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से क़ुली वक़्त पर न पहुँच सका। उस वक़्त उसको बहुत गुस्सा आया। यहाँ तक कि गार्ड ने सीटी दे दी और गाड़ी चलना शुरू हो गई। वह उस पर चढ़ नहीं सकता था क्योंकि उसका सामान पीछे था। आख़िर उसे गाड़ी छोड़नी पड़ी।

जब वह गाड़ी से रह गया तो उसे बहुत अफ़सोस हुआ कि मेरा प्रोग्राम मिस हो गया। जब गाड़ी चल दी और मुसाफिरों को अल्विदा कहने वाले लोग भी चले गए तो उस वक्त वह कुली पसीने से तर सामान उठाए हुए उसके पास आया। उसके चेहरे पर बड़ी नदामत और शर्मिन्दगी थी। वह कहने लगा, साहब मुझे माफ् कर दें, भैंने यहाँ पहुँचने की बहुत कोशिश की लेकिन रास्ते में इतनी मीड़ थी कि सस्ता नहीं मिल रहा था। उसके दिल में ख़्याल आया कि अब गाड़ी तो जा चुकी है। अब मैं अगर इस बेचारे पर गुस्सा करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? चुनाँचे उसने उसे प्यार से कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह को ऐसा ही मंज़ूर था। चलो कल चला जाऊँगा। जैसे ही उसने यह कहा, उस क़ुली के चेहरे पर सकून आ गया और कहने लगा, अच्छा मैं आपका सामान आपकी गाड़ी में पहुँचा देता हूँ। चुनौंचे उसने उसका सामान गाड़ी तक पहुँचा दिया। उसने वह रात वहीं गुज़ारी। अगले दिन वह वक्त से कुछ ज़्यादा पहले स्टेशन पर पहुँच गया। जब वह पहुँचा तो उसने देखा कि वही कुली पहले से उसका इतिजार कर रहा था। जैसे ही उसने देखा तो उससे ऐसे गर्मजोशी से मिला जैसे कोई बड़ा अज़ीज़ होता है। उसके बाद उस क़ुली ने उसका सामान सर पर उठा लिया और कहने लगा, साहब! ु आज तो अभी रश नहीं है लिहाज़ा आज तो पहुँचा ही दूंगा। जब कुली ने उसका सामान प्लेटफार्म पर पहुँचा दिया तो उसने उसे पैसे देने खाहे तो वह कहने लगा, नहीं साहब! मैं पैसे नहीं लूंगा क्योंकि मेरी गुलती की वजह से आपकी ट्रेन मिस हुई थी। उसने पैसे देने की बड़ी कोशिश की लेकिन कुली ने मिन्नत समाजत करनी शुरू कर दी कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं ज़्यादा खुश हूंगा। आख़िर उसने पैसे नहीं लिए।

सुली ने उसे गाड़ी में बिठाया और बोगों के बाहर उसके साथ वाली खिड़की खोलकर खड़ा हो गया और गाड़ी के चलने के वक्त तक वह उसे बड़ी एहसानमंदों वाली नज़रों से देखता रहा और जब गाड़ी चलने लगी तो उस क़ुली ने उसे ऐसी मुहब्बत से अल्विदा किया कि उसे पूरी ज़िंदगी में कभी किसी रिश्तेदार ने इतनी गर्मजोशी के साथ अल्विदा नहीं किया था।

उसने इस वाकिए के बाद लिखा कि लेट होने का जो गुम था वह तो रात को ही ख़त्म हो गया था लेकिन उसकी मुहब्बत भरी अलिवदाई नज़र आज बीस साल गुज़रने के बाद भी मेरे दिल में ठंडक पैदा कर देती है। अब देखिए कि वह बंदा दो गालियाँ देकर अपने दिल का गुस्सा ठंडा भी कर सकता था और वह सुनकर घर चला जाता लेकिन उसने माफ कर दिया। और उस माफ करने का नतीजा निकला कि उसने एहसान माना। उस दिन भी उसका सामान पहुँचाया और अगले दिन भी सामान पहुँचाया यहाँ तक कि जब तक वह रवाना न हुआ और प्लेटफ़ार्म पर ही खड़ा रहा। उसके लिए दुआएं भी करता रहा और उसे मुहब्बत भरी नज़रों से अलविदा भी किया। जी हाँ! जब इंसान दूसरों की ग़ल्तियों को माफ कर देता है तो उनकी गुल्तियों की तकलीफ़ तो याद नहीं होती माफ़ कर देने का मज़ा उसे ज़िंदगी भर नसीब होता रहता है। इसलिए जब कभी कोई माफ़ी मांगने आए तो सबसे पहले अपनी आख़िरत के बारे में सोचें कि अगर मैंने आज उसको माफ़ न किया तो फिर मैं क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुलइञ्जृत से किस मुँह से माफी मांगूगा।

(खुत्बात जुलफुक्कार 10/244-246)

# ख़ुदावंद तआला के फ़ैसले पर तसलीम व रज़ा

- 1. हज़रत मौलाना मुहम्मद याकूब नानीतवी रह० से किसी ने कहा, हज़रत! अंग्रेज़ की हिन्दुस्तान पर पकड़ मज़बूत होती जा रही है, क्या ये औलिया कुछ भी नहीं कर सकते? मौलाना याकूब नानौतवी रह० ने फरमाया, एक तस्बीह युमाने की बात है मगर क्या
- करें ऊपर से ऐसा करने की इजाज़त नहीं है।
  2. सातवीं सदी हिजरी में तातारी फ़ित्ना उठा। उस वक्त तिष्करातृत औलिया को लिखने वाले ख्वाजा फरीदुदुदीन अतार रह०

ज़िंदा थे। उन्हें पता चला कि तातारी लश्कर उनके शहर के अतराफ़ आ रहा है। जिस चक्त इत्तिला मिली उस चक्त वह प्याले में कुछ पी रहे थे। उन्होंने उस प्याले को दूसरी सिम्त धुमा दिया। जब प्याले को धुमाया तो लश्कर रास्ता भूल गया। पूरे का पूरा लश्कर किसी और

सिम्त में चला गया। एक साल इसी में गुज़र गया। एक साल बाद दोबारा पता चला कि तातारी लश्कर इस शहर कर तरफ आ रहा है। उन्होंने फिर इरादा किया कि मैं कुछ करूं।

कर तरफ़ आ रहा है। उन्होंने फिर इरादा किया कि मैं कुछ करूं। मगर इल्हाम हुआ कि प्यारे! मर्ज़ी तो हमारी चलती है। ये कृज़ा और कृद्र के फ़ैसले हैं जो आपको तसलीम करने पड़ेंगे। चुनाँचे ख़ामोश

होकर बैठ गए कि ऐ अल्लाह! जब तेरी रज़ा यूँ ही है। जब तेरी रज़ा व कद्र के फैसले ऐसे ही हैं तो हम कट जाएंगे। फिर नतीजा यह निकला कि वह तातारी लश्कर आया। उन्होंने शहर को फ़तेह किया और लोगों का क़त्लेआम किया। ख़्वाजा फ़रीदुद्दीन अत्तार रह० भी उन्हीं शहीद होने वालों में से थे।

3. जब रेश्मी रूमाल की तहरीक चल रही थी। उस वक्त औलिया और उलमा में अंग्रेज़ के ख़िलाफ बड़ा गुस्सा था। मौलाना ताज महमूद अमरोही रह० एक मौके पर बात करते हुए बड़े जलाल में आ गए। फ्रसाने लगे जी चाहता है कि एडवर्ड के महल में घुसकर अपने हाथों से उसका गला दबा दूं मगर क्या करूं ऊपर से ऐसा करने की इजाज़त नहीं है।

- 4. हज़रत ख़्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रह० एक महकिल में फ़रमाने लगे कि अगर मैं एक तवज्जेह करूं तो पूरे मजमे को तड़पा कर रख दूँ मगर क्या करूं मुझे ऊपर से ऐसा करने की इजाज़त नहीं है।
- 5. एक बार ख़्त्राजा अब्दुल्लाह अहरार रह० के सामने बताया गया कि बादशाह बड़ा नाफरमान बनता चला जा रहा है। फ्रमाने लगे, अगः तसर्रुफ करूं तो बादशाह नंगे पाँव दौड़ता हुआ अभी चलकर यहाँ आ जाए मगर क्या करूं कि ऊपर से ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। (ख़ुत्बात ज़ुलफ़ुक्क़ार 5/160)

#### मर्ज़ी मौला अज़ हमा औला

जब तातार का फितना उठा तो ख़्याजा फ्रीदुद्दीन अत्तार रहठ को इत्तिला मिली कि तातारी इस शहर पर हल्ला बोलने वाले हैं। उन्होंने उठकर दुआ मांगी। ऐ अल्लाह हमें इस फित्ने से महफ़ूज़ फ्रमा। जो लश्कर शहर की तरफ चला था इस दुआ की बरकत से रास्ता भूल गया। और किसी तरफ जा निकला। चुनाँचे अल्लाह तआला ने पूरे शहर को बचा लिया। अगले साल तातास्यों ने फिर शहर का रुख़ किया तो इस बार ख़्वाजा फ्रीदुद्दीन रहठ ने दिल में इरादा किया कि मैं दुआ मांगू। मगर इल्हाम कर दिया गया कि देरे बंदे! यह मेरी मिशयत है। अब सर झुकाना पड़ेगा। आपने पहले दुआ मांगी थी जिसे हमने क़ुबूल कर लिया। अब मत हाथ उठाना। यह क्ज़ा व कद्र के फ़ैसले हैं, इसे होकर रहना है। चुनाँचे हज़रत रहठ ने दुआ न मांगी और नतीजा यह निकला कि तातार आए और पूरे शहर को तहस-नहसं कर दिया। उसी दौरान ख़्वाजा फ़रीदुद्दीन रह० भी उन्हीं के हाथों शहीद हो गए। (खुत्वात ज़ुलफ़ुक्क़ार 6/126)

#### हज़रत इमाम शाफुई रह० ने साफा उतारकर...



# तवाज़ो व इन्किसारी और

उजाब व विज्ञ

## तवाज़ो इन्किसारी

# सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की आजिज़ी और फनाइयत

अपने आपको मिटाने की बेहतरीन मिसाल तो सिद्दीके अकबर रिज़यल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी में मिलती हैं। महबूब दो आलम सिल्ल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सिद्दीकियत की बशारत देते हैं, अशरा मुबश्शरा में उनका ज़िक्र फ़रमाते हैं, ओहद से कहते हैं कि ओहद! क्यो हिलता है तेरे ऊपर सिद्दीक है, अपनी ह्यात में उनको मुसल्ले पर खड़ा फ़रमाते हैं, हिजरत के वक़्त रफ़ीके सफ़र बनाते हैं। मगर इस सब कुछ के बावजूद हज़रत सिद्दीके अकबर की यह हालत थी कि जब अपने आप पर नज़र डालते तो कांप उठते। रो पड़ते और रो-रो कर कहते, काश! मेरी माँ ने मुझे जना ही न होता। काश! मैं किसी मीमिन के बदन का बाल होता। काश! मैं कोई परिन्दा होता, काश! मैं घास का कोई तिनका होता जिसे कोई जानवर ही खा लेता।

उनकी बेनपुसी का यह आलम या कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में इर्शाद फुरमाया :

कं शिव हो है कि ज़मीन के ऊपर चलती हुई किसी लाश को देखे तो उसको चाहिए कि वह अबू कृहाफा के बेटे (अबूबक) को देखे तो उसको चाहिए कि वह अबू कृहाफा के बेटे (अबूबक)

सुब्हानअल्लाह! फिर अल्लाह रब्बुइर्ज़त ने उन्हें गार में ﴿اللَّهُ की बशारतें दीं क्योंकि ख़्वाहिशात ख़त्म हो गयी थीं। हवाए

नफ्सानी का नाम व निशान न रहा था। इंसानियत की हकीकत नसीब हो चुकी थी। वह ज़िंदा तो थे मगर दुनिया में नहीं थे बल्कि उनके दिल व दिमागु अर्श के ऊपर पहुँचे होते थे।

## ख़ैबर को फ़तेह करने वाले की आजिज़ी और इन्किसारी का आलम

(खुत्बात ज्ञुलफुक्कार ३/230)

# अब्दाल का मुकाम कैसे मिला

हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रह० अब्दाल के मुकाम पर कैसे पहुँचे? फ़रमाया कि एक बार शहर वालों ने कहा कि काफ़ी दिन हुए हैं बारिश नहीं हुई। लगता है कि शहर में कोई ऐसा गुनाहगार है कि जिसके गुनाहों की वजह से अल्लाह तआ़ला ने रहमत की बारिश को रोका हुआ है। फ़रमाया कि अभी वे बातें कर ही रहे थे कि मैंने दिल में सोचा कि बायज़ीद! तुम्हें इस शहर में रहने का कोई हक नहीं। तुम ही गुनाहगार हो जिसकी वजह से अल्लाह तआ़ला ने अपनी रहमतों को रोका हुआ है। मैं अपने को पूरे शहर वालों से सबसे कमतर समझ कर शहर से बाहर निकल गया। मेरे मालिक ने मेरी आजिज़ी को ख़बूल करके मुझे अब्दाल का मुक़ाम अता फ़रमा दिया, सुन्हानअल्लाह।

### सैय्यदुत्ताएफा रह० का तवाज़ो

मशाइख़ में इतनी आजिज़ी होती है कि अगर हमारे सामने खुल जाए तो हम हैरान हो जाएं। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रह० से एक आदमी ने आकर कहा कि फ़लाँ, बुज़ुर्ग तो लोगों को बड़े इस्तिख़ारे करने के बाद बैअत करते हैं लेकिन आपके पास जो भी आता है आप उसे बैअत कर लेते हैं। फ़रमाया कि मैं तो हर एक को इसलिए बैअत कर लेता हूँ कि अगर क्यामत के दिन मेरे मुरीद अपने पीर को जहन्नम में जाता हुआ देखेंगे तो कोई तो उनमें से ऐसा होगा जो पीर की शफ़ाअत करेगा। किसी एक की शफ़ाअत से अल्लाह तआला पीर को भी जन्नत में जाने की तौफ़ीक़ दे देंगे। (ख़ुत्वात ज़लफ़क्कार 3/210)

### दारुलउलूम के बानी की शाने फ्नाइय्यत

हज़रत अक़्दस मीलाना मुहम्मद कासिम साहब नानौतवी रह० की बात सुनाए बग़ैर महफ़िल के मज़ा ही नहीं आता। अल्लाह तजाला ने उनको इल्म व अमल में बहुत बुलन्द मुक़ाम अता किया था। उस दौर में शाहजहाँपूर इंडिया में साल में एक बार सारे मज़हबों के लोग इकठ्ठे होते थे। और अपने-अपने मज़हब की तबलीग़ करते थे। मुसलमान उलमा ने सोचा कि हम किन को बुलाएं। जब हज़रत मौलाना कृसिम साहब नानौतवी रह० का नाम सामने आया तो सब मुतमइन हो गए कि अच्छा है कि हज़रत तश्रीफ़ लाएं और दीन इस्लाम की हक्क़ानियत पर बयान फ़रमाएं। चुनाँचे उन्होंने हज़रत से राब्ता किया। हज़रत ने कहा कि मैं बहस से एक दिन पहले वहाँ ट्रेन के ज़रिए पहुँच जाऊँगा। जब उन उलमा ने यह जवाब सुना तो वे मुतमइन हो गए कि चलो हज़रत तश्रीफ़ ले आएंगे।

जिस दिन हज़रत रह० ने आना था उस दिन लोगों ने उनके इस्तिकबाल की तैयारियों कीं और स्टेशन पर पहुँच गए। हज़रत की बातिनी बसीरत (दिल की आँख) के वाकिए मशहूर थे। हदीस शरीफ मोमिन बंदे की फ़िरासत ﴿تقوا لمراسة المؤمن فاندُ ينظر بنور اللَّهُ में है कि (समझ) से डरो वह अल्लाह के नूर से देखता है। चुनाँचे हज़रत ने अपनी बातिनी बसीरत से भांप लिया कि क्योंकि लोगों को मेरे आने की पहले से ख़बर है ऐसा न हो कि वह इस्तिक्बाल के लिए इकठ्ठे हो जाएं। मैं तो पहले ही बिगड़ा हुआ हूँ, मेरा नफ़्स कहीं और न बिगड़ जाए। चुनाँचे यह सोचकर आप मंज़िल से एक स्टेशन पहले ही नीचे उतर गए कि मैं अगले शहर तक का सफ़र पैदल ही तय कर लूंगा। तकरीबन पाँच मील का सफ़र बनता था। आपने पैदल चलना शुरू कर दिया। इधर जब ट्रेन पहुँची तो लोगों ने देखा कि ट्रेन में हज़रत तश्रीफ़ नहीं लाए। बहुत हैरान हुए कि क्या बना। उनमें से एक बड़े आलिम ने कहा कि शहर के मुसाफिरख़ाने या होटल से मालुमात करो कहीं वहाँ आकर ठहर न गए हों। चुनौंचे उन्होंने होटलों, में पता किया तो वहाँ भी कासिम के नाम से कोई आदमी नहीं था। एक होटल मे खुर्शींद हसन का नाम नज़र आया।

इधर जिस स्टेशन पर हज़रत उतरे थे वहाँ से अगले शहर जब रवाना हुए तो रास्ते में एक नहर पार करना पड़ी। जंब हज़रत वह नहर पार करने लगे तो पाजामा पानी में भीग गया। जब उस नहर से बाहर निकले तो उस वक्त कोई ख़ादिम, कोई शागिर्द, कोई रफ़ीके सफ़र साथ न था। अकेले जा रहे थे, सुब्हानअल्लाह। यह दीवाना अल्लाह की मुहब्बत में फ़ना होकर दीने इस्लाम का नुमाइन्दा बनकर जा रहा था। जब आप नहर से बाहर निकले तो आपने चादर बांध ली, पाजामा उतार लिया। हाथ में छड़ी थी, सफ़र करना भी ज़रूरी था। सूखने का इतिज़ार भी नहीं कर सकते थे। चुनाँचे उस छड़ी को कंधे पर रख लिया और उसके पीछे अपना पाजामा लटका लिया। दीन इस्लाम का नुमाइन्दा इस फ़क़ीराना चाल से जा रहा है। लोग इस्तिक्बाल के लिए जमा हैं और यह फ़क़ीर अल्लाह की याद में मस्त अपनी मंजिल की तरफ चल रहा है। शहर में पहुँ कर आप ने ख़र्शीद हसन (यह आपका असली नाम है और क़ासिम ाक़ब है) के नाम से होटल में एक कमरा बुक करवा लिया और होचा कि आज आराम कर जूँ। कल वहस से एडलं तयशुदा जगह पर पहुँच जाऊँगा। दूसरी तरफ़ जब लोग ढूंढते ढूंढते होटल पहुँचे तो खुर्शीद का नाम देखा। पहचान लिया कि यह हज़रत ही होंगे। उन्होंने होटल वाले से पूछा कि यहाँ इस कमरे में कौन हैं? उसने कहा कि एक मौलाना है। दुबले, पतले और हलके फुलके से हैं। उन्होंने कहा, बस वही है जो देखने में पतला है। वह ﴿سِطة في الجسم तो नहीं ﴿سِطة في الجسم

जुरूर हैं। अल्लाह तआ़ला ने इल्म के एतिबार से उसे बड़ा वज़न अता फरमाया है। चुनाँचे वह हज़रत के पास गए और मिलकर अर्ज़ किया हज़रत! आप यहाँ पर हैं और हम तो आपके इस्तिकबाल के ेलिए स्टेशन पर गए हुए थे। हज़रत रह० ने फ़रमाया, हाँ मैं भी इसीलिए आ गया कि आप मेरे इस्तिकबाल के लिए स्टेशन पर गए हुए थे। वे बड़े हैरान हुए कि यह क्या फरमा रहे हैं। फिर हज़रत ने उनको आजिज़ी और इन्किसारी का अनमोल दर्स दिया और बड़ी इसरत से अपने बारे में फरमाया, "दो लफ़्ज़ पढ़ लिए हैं जिसकी वजह से दुनिया जान गई वरना क़ासिम अपने आपको ऐसे मिटाता कि किसी को नाम का भी पता न चलता।

मेरे दोस्तो! जब अपने दिल में अपने आपको मिटाने की यह कैफ़ियत हो तो अल्लाह तआला ऐसे लोगों को ऊपर उठाया करते हैं। आज जहाँ तक इल्म का नाम रहेगा मौलाना कृासिम साहब रह० का नाम भी वहाँ तक रहेगा, सुब्हानअल्लाह।

(खुत्थात जुलफुक्कार 12/145-148)

# तालिबाने उलूमे नबुब्बत के सामने तवाज़े की मिसाल

एक बार हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि हदीस पढ़ा रहे थे कि एकदम बारिश शुरू हो गई। तलबा ने अपनी कितावें समेटी और कमरे में भाग गए। हज़रत रह० ने रूहमाल बिछाया और तलबा की जूतियाँ उसमें डालीं और उसकी गठरी बांधकर सर पर रखी और कमरे में ले आए। तलबा ने देखा तो उनकी चीख़ें निकल गयीं। कहने लगे हज़रत! हम खुद जूते उठा लेते। हज़रत रह० ने जवाब दिया, "बच्चो! तुम सारा दिन الرسول) (अल्लाह और रसूल का इल्म) पढ़ते हो रशीद अहमद तुम्हारे जूते न उठाए तो और क्या करेगा।

# शेख्न तरीकृत के सामने आजिज़ी व इन्किसारी

हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर साहब रह० एक बार दस्तरख़्वान पर बैठे। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि और हज़रत

मौलाना फुज़लुर्रहमान गंजमुरादाबादी रह० भी साथ थे। हज़रत हाजी साहब रह० ने एक प्लेट में दाल दी और एक रोटी हज़रत गंगोही रह० के हाथ में पकड़वा दी और फरमाया कि वहाँ पीछे दस्तरख़्वान के कोने पर बैठकर खा लो और खुद दस्तरख़्वान पर तरह-तरह की नेमर्ते खानी शुरू कर दीं। आज का कोई मुरीद होता तो पीर से बदज़न हो जाता कि पीर तो मसावात (बराबरी) नहीं आती। इस पीर को आदाबे मअशरत नहीं आता। इस पीर को तो शरिअत का पता ही नहीं। यह बंदे को बंदा नहीं समझता। उसके अंदर तो तकब्बुर है. इसके अंदर तो उजब है, इसके अंदर तो दुनिया की मुहब्बत है। मालूम नहीं क्या:क्या फ़तवे लग जाते। मगर वह कामिल थे। तालिब सादिक थे। वह जानते थे कि इसमें कोई हिकमत होगी। लिहाजा औराम से बैठकर खाना शुरू कर दिया। इधर हाजी साहब रह० अपने खाने में बिरयानी और बोटियाँ खा रहे हैं और उधर दाल ही दी हुई थी। योड़ी देर खाना खाते रहे। थोड़ी देर के बाद कहा, मियाँ रशीद अहमद! जीतो यह चाहता था कि तुझे उधर जुतों में बिठा देता कि वहाँ बैठकर खाना खाओ मगर तुम पर एहसान किया कि तुम्हें अपने दस्तरख्वान के कोने पर बिठा लिया। यह कहने के बाद हज़रत हाजी साहब रह० ने उनकी तरफ् देखा। हज़रत गंगोही रह० ने मुस्कराकर कहा, "हजरत! मेरी अवकात तो यही है कि मैं जूतों में बैठने के काबिल भी नहीं था। आपने एहसान फ्रमाया कि अपने दस्तरख्वान के कोने पर बिठा लिया। जब हज़रत हाजी साहब रह० ने देखा कि ऐसी बात को सुनकर भी नफ़्स भड़का नहीं, चमका नहीं बल्कि आजिज़ी का बोल निकाला है तो फ्रमाया, अलहम्दुलिल्लाह अब काम बन गया। इस इम्तिहान के बाद हज़रत हाजी साहब रह० ने उनको निस्वत इलका फरमाई।

#### ख़्वाजा अब्दुल मालिक रह० की इन्किसारी

अभी मास्टर नजम साहब मुझे मजमे में बैठे सामने नज़र आए। उनको देखकर मुझे एक बात याद आ गई जो एक बार इन्होंने सुनाई थी। वह खुद इसके चश्मदीद गवाह हैं मगर हमने सुनी है। क्योंकि वह बात मौजू के बारे में है इसलिए आपको भी सुना देते हैं।

एक बार हज़रत मास्टर साहब हज़रत ख़्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रह० की महफ़िल में खानवाल में तश्रीफ़ फ़रमा थे कि उस वक्त हज़रत के एक मुरीद आए। उस मुरीद का ताल्लुक ऐसे इलाक़े से या जहाँ हज़रत सिद्दीकी रह० के एक और पीर भाई रहते थे। उनको भी इजाज़त व ख़िलाफ़त थी और वह भी बड़े शेख्न थे। हज़रत भी अपने इलाक़े के शैख़ और आलिम थे और वह भी अपने इलाक़े के बड़े शेख़ और आलिम थे। मैं इस वक़्त उनका नाम बताना सही नहीं समझता। जब महफ़िल में यह मुरीद हाज़िर हुए तो हज़रत सिद्दीकी रह० ने उनसे पूछा, भई! आते हुए फ़लौं शेख्न से मिलकर आए हैं? उसने बताया कि हाँ। हज़रत मैं उनसे मिलकर आया हूँ।

यह वह दौर था जब हज़रत सिद्दीकी रह० पर अल्लाह तआ़ला ने फ़तूहात का दरवाज़ा खोल दिया था। दुनिया की रेल-पेल थी। दुनिया कदमों में बिछी हुई थी। हज़रत ने पूछा, अच्छा जब मिलकर आएं हैं तो उन्होंने क्या फ़रमाया? उसने झिझकते-झिझकते हुए कहा कि सलाम भी भेजा है मगर हज़रत ने पहचान लिया कि यह कोई बात छिपा रहा है।

पीर आख़िर पीर होते हैं। हमारे हज़रत मुशिंदे आलम रह० एक बार कराची में तश्रीफ फ्रमा थे। एक साहब आए तो किसी ने कहा कि हज़रत। यह फ़लॉं आदमी इस काम के लिए आया है। हज़रत रह० ने गुस्से से फ्रमाया, मैं लानत करता हूँ उस पीर पर जिसके पास मुरीद आए और उसे पता न चले कि यह किस मक्सद के लिए आया है। अल्लाह तआला अपने प्यारे बंदों को तो फिससत अता फरमा देते हैं।

जब हज़रत सिद्दीकी रह० पहचान गए कि कोई बाप छिपा रहा है तो फ़रमाया कि बताओ। अब वह ख़ामोश रहा । हज़रत ने सख़ी फ्रसाई कि बताओं और जिस तरह उन्होंने कहा ठीक उसी तरह बताओं कि जिस तरह यह बात पैश आई है। जब हुक्म दिया तो वह साहब भी सीघे हो गए और कहने लगे, हज़रत! जब मैं उनसे मिला तो बताया कि मैं हज़रत सिद्दीकी रह० की ख़िदमत में जा रहा है तो उन्होंने मुझे कहा कि उनको मेरा सलाम पहुँचा देना और यह कहना कि दुनिया और आख़िरत वे दो बहनें हैं जो एक निकाह के अंदर यह बताकर कहने लगा, ﴿ان تجمعوا بين الانحين हज़रत मुझे तो बात कुछ भी समझ में नहीं आई इसलिए मैंने कहना मुनासिब न समझा। हज़रत ने जब यह बात सुनी तो रोना शुरू कर दिया। हम जैसा होता तो हम कहते कि बड़े ज़ाहिद बने फिरते हैं। क्या हमारे अंदर दुनिया की मुहब्बत है, हम भी तो अल्लाह की मुहब्बत में दीन का काम कर रहे हैं। हम इसके सौ जवाब दे देते मगर वहाँ तो आजिजी थी।

हज़रत सिद्दीकी रह० काफी देर तक सर ज़ुकाकर रोते रहे। आख़िर सर उठाया और ठंडी सांस लेकर फरमाया, अलहम्दुलिल्लाह अभी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारी इस्लाह फरमाते रहत हैं, सुब्हानअल्लाह। हमारी यह हालत है कि अगर कोई हमें इस्लाह की बात कह दें तो तोबा, यह तो गोली की तरह लगती है और हर मुमकिन मुख़ालिफत पर उत्तर आते हैं। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक्कार 9/148)

# बुरा कहने वालों को बुरा न कहिए

हज़रत ख़्वाजा फुजल उस्ती हुरैशी की ख़ानकाह मिस्कीनपूर श्रीफ

में दूर दराज़ से सालिकीन आकर कयान करते और तज़कियए नफ़्स और तसफियए क्लब (नफ्स और दिल की इस्लाह) की मेहनत करते थे। आमतौर पर यह हज़रात फुज़ के वक्त कुज़ाए हाजत के लिए बस्ती से बाहर वीराने में जाते तो वापसी पर कुछ सूखी लकड़ियाँ मी उठाकर ले आते । हज़ारत मौलाना अब्दल गुफ़्रूर मदनी रह० की आदत श्ररीफ्त थी कि लकड़ियों का बहुत बड़ा गठ्ठर सर पर उठाकर लाते! मुकामी लोग इतना बड़ा गठ्ठर देखकर हैरान होते और आपस में तन्त्र व मज़ाक् काते। ये बातें किसी ज़रिए हज़रत हुरैशी रह० को पहुँचीं तो हज़रत रह० ने हज़रत मौलाना अब्दल गुफ़ुर रह० को ब्लाकर फरमाया, पौलाना आप इतना बड़ा गठुठर सर पर न लाया करें। बस योड़ी सी लकड़ियाँ भी ले आएंगे तो ख़ैर के काम में शिरकत हो जाएगी। हज़रत मौलाना अब्दुल गृफ़्रूर मदनी रह० ने अर्ज़ किया, हज़रत! मुझे इसमें कोई मशक्कत नहीं उठाना पड़ती। मैं अपने शौक से ले आता हूँ। हज़रत क़्रैशी रह० ने फ़रमाया, मौलाना! यहाँ के मुकामी लोग जाहिल हैं। ये लोग आपकी कुद्र नहीं जानते। लिहाजा आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। हज़रत मौलाना मदनी रह० पूछा, रूज़रत आख़िर क्या बातें करते हैं? फ़रमाया कि भौताना! जब इतना बड़ा गठ्ठर सर पर ला रहे होते हैं तो ये लोग आपकी तरफ इशारा करके कहते हैं देखो पीर हुएँशी ने ख़ुरासान से गघा मंगवाया है। इज़ात मौलाना अब्दुल गृफ़्रूर मदनी रह० ने फ़ौरन कहा, इज़रत! ये लोग पुझे पहचानते हैं इसीलिए गधा कहते हैं, सुस्हानअल्लाह तवाजे का क्या आलम था ((खुत्यात जुलफुक्कार 3/150)

#### हज़रत सईद अहमद रह० की तवाज़ो

हज़रत मीलाना सईद अहमद गोहानी रह० अहमदपूर शरकिया के ख़लीफ़ाओं में से वे। यहाँ भी तश्रीफ़ लाते वे। हज़रत मौलाना हकीम

मुहम्मद यासीन साहब के शेख्न थे। इस आजिज़ को भी कई बार यहाँ उनके जूतों में बैटना नसीब हुआ है। उस वक्त छोटी उप्र थी। ज़ियारत नसीब हुई। वह एक बार झंग तश्रीफ़ लाए हुए थे। उनकी महिफ्ल में जाकर बैठा तो यह एक मज़पून बयान कर रहे थे। कहने लगे, फ़कीरो! तुम तो बहुत अच्छे हो। फ़कीरो! तुम तो बहुत अच्छे हो। फुक्तिसे! तुम तो बहुत अच्छे हो। यह सब ख़लीफ़ा हज़रात दिल के कानों से सुनें। उलगा, हज़रात भी दिल के कानों से सुनें। उस्ताद लोग भी दिल के कानों से सुनें। फ़रमाया, फ़कीरो! तुम तो बहुत अच्छे लोग हो कि दीन की मुहब्बत में यहाँ पहुँचे हो। मुझे नेक समझते हो, अल्लाह वाला समझते हो। इस हुस्ने जुन को लेकर तुम यहाँ आए हो। फ़क़ीरों! तुम तो बहुत-बहुत अच्छे हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम जन्नती हो, मैं तो कहता हूँ कि तुम जन्नती हो। बार-बार जन्नत के तिन्करें किए। सोचने वाला सोचता है कि जी यह तो जन्नत की टिकटें तक्सीम करने में लगे हुए हैं। हमारे जैसा कोई बदगुमान होता तो हम उठकर ही आ जाते कि जी यह क्षेख्न भी क्या जो दुनिया में बैठे जन्नत की टिकरें बांट रहा है। नहीं, कभी-कभी मशाइख़ बात इस अंदाज़ से करते हैं कि हक़ीकृत को समझने की जुरुरत होती है। ज़ब बार-बार कहा कि तुम जन्नती हो तो आड़िए में कह दिया कि मैं लिखकर देने को तैयार हूँ कि तुम सब जन्नती हो है यह कहने के बाद फ़रमाया, हाँ! रहा तुम्हारे पीर का मामला तो वह खटाई में है। क्यामत के दिन मुझे तो जुंजीरों बांधकर पेश किया जाएगा। मैं जब तक साबित न कर दूंगा कि मैंने इस अमानत का हक अदा कर दिया है। उस वक्त मेरी ज़ंजीरों को नहीं खोला जाएगा. (खुत्बात जुलकुंद्रकार ३/१५१) अल्लाह् अकबर।

## मामला तुम्हारे पीर का तो खटाई में है

याद रखें कि किसी गरीब या गुमाहगयार को कम नज़र से न

देखा करें क्योंकि क्या पता है कि वह ग़रीब आदमी अल्लाह की नज़र बें उस अभीर आदमी के मुकाबले बहुत ज़्यादा पसन्दीदा हो और क्या पता है कि वह गुनाहगार आदमी ऐसी तीबा कर ले कि अल्लाह तआला उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दें।

एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे। रास्ते में आपने एक गुनाहगार आदमी को देखा। वह अपने गुनाहों पर बहुत ही नादिष और शर्षिन्दा हो रहा था। आपने उससे पूछा तुम्हारी क्या ख़्वाहिश है? वह कहने लगे कि मैंने बड़े-बड़े गुनाह किए हैं। मेरी तो बस यही तमन्ना है कि मेरा मालिक मुझे माफ कर दे। फिर थोड़ा सा आगे जाकर आपने एक इबादत गुजार आदमी को देखा। आपने उससे भी पूछा कि तुम्हारी ख़्वाहिश क्या है? उसने कहा इस गुनाहगार आदमी की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी ख्र्याहिश है कि अल्लाह षेरा हशूर उसके साथ न करे। अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ''वही'' नाजिल फुरमा दी कि ऐ मेरे प्यारे रुहुल्लाह! आप इन दोनों से कह दें कि मैंने दोनों की दुआओं को कुबूल कर लिया। जो गुनाहगार मुझसे रहम तलब कर रहा था मैंन उसके गुनाहों को नेकियों में बदलकर उस पर जन्नत वाजिब कर दी और इबादत गुज़ार ने यह दुआ मांगी थी कि मुझे इसके साथ इकठ्ठा न करना क्योंकि वह गुनाहगार जन्नत में पहुँच चुका है इसलिए अब मैं इस इबादतगुज़ार को जन्नत की बजाए जहन्नम में दाख़िल करूंगा। इससे हमें सबक मिलता है कि न तो हम अपनी इबादत पर नाज़ कर्ने और न ही किसी गुनाहगार को नफ़रत की निगाह से देखें। (खुत्बात जुलफुक्कार 12/167)

# शराबी की आजिज़ी व बेकसी पर मग़फिरत

एक बार सुफ़ियान सूरी रह० सोए हुए थे। उनको ख़्वाब में किसी

बुज़ुर्ग की ज़ियारत हुई और फ़रमाया गया कि तुम्हारे पड़ौसी का जनाज़ा तैयार है, तुम जाकर उसका जनाज़ा पढ़ो। सुिफ़यान सौरी रह० जानते थे कि उनका पड़ौसी बड़ा शराबी बंदा है। अब वह उठ बैठे लेकिन बड़े हैरान थे कि इस पड़ौसी के बारे में मुझे फ़रमाया गया कि जाओ इसका नमाज़ जनाज़ा पढ़कर आओ! फिर उनके दिल में ख़्माल आया कि हो सकता है कि इसकी कोई वज़ह. हो। चुनौंचे उन्होंने घरवालों से पुछदाया कि इसकी मौत के वक्त इसकी आँखों में आँसू थे और यह अल्लाह तआता से यूँ फ़रियाद कर रहा था, 'ऐ दुनिया और आख़िरत के मालिक! उस आदमी पर रहम फ़रमा जिसके पास न दुनिया है न आख़िरत है।'

इस आजिज़ी के सदके अल्लाह तआला ने मौत के वक्त उसके गुनाहों को माफ फ्रमा दिया, सुब्हानअल्लाह।

(खुत्बात जुलफुक्कार 12/144)

#### एक बूढ़ी औरत की बदहाली

मेरे एक दोस्त कहने लगे कि मैं रेलगाड़ी में सफ्र कर रहा था। एक नव्वे साल से ज़्यादा उम्र की बूढ़ी औरत मुझे कहने लगी, क्या आप मुसलमान हैं? मैंने कहा हाँ, मैं मुसलमान हूँ। कहने लगी कि मैंने सुना है कि मुसलमान वादे के बड़े पाबंद होते हैं। मैंने कहा, हाँ बड़े पाबंद होते हैं। मैंने कहा, हाँ बड़े पाबंद होते हैं। कहने लगी, क्या आप मुझसे एक वादा कर सकते हैं? मैंने कहा, जी बताएं कि क्या वादा कर्ल? कहने लगी, बस आप मुझ से वादा करें फिर आपको बताऊँगी। मैंने कहा मुझे बताओ तो सही क्या वादा लेना है? कहने लगी, वादा यह लेना है कि आप अमरीका में जहाँ कहीं भी हों रोज़ाना पाँच मिनट के लिए मुझे कलैक्ट काल कर दिया करें। कलैक्ट कॉल ऐसे फोन को कहते हैं कि आप टेलीफोन से किसी आदमी को फोन करें मगर बिल आपकी बजाए उस बंद को

आएगा जिसको टेलीफोन किया ा रहा है। गोया यह कह रही धी कि बिल मैं अदा करूंगी। मैंने पूष्ण क्यों, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? कहने लगी, बच्चे तो हैं मगर उनके पास मुझे मिलने के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मुझे इतनी पेंशन मिलती है कि मुझे खर्च की परवाह नहीं मगर मैं अपने बच्चों को याद करती हूँ और इतने बड़े घर में सारा दिन अकेली रहती हूँ जिसकी वजह से अब मेरी सेहत भी ख़राब होती जा रही है। अगर आप मुझे कॉल करने का वादा करें तो चौबीस घंटों में मुझे इंतिज़ार रहेगा कि कभी न कभी तो मेरे फोन की घंटी तो बजेगी। मैं यही समझूंगी कि अमरीका में कोई बंदा तो मेरे बारे में सोच रहा होगा। इस तरह आपके फौन के इंतिज़ार में मुझे सारा दिन जीने की ताकृत मिल जाएगी।

अब बताइए कि जिस माँ की उसी मुल्क में औलाद मी मौजूर हो, वह पाँच मिनट के लिए किसी से बात करने को तरसती फिरती है। यह उस सोसाईटी का सबसे कमज़ोर पहलू है।

(खुत्बात जुलफुक्कार 5/115-116)



# उजब व किंब्र (घमंड)

#### फारूके आज़म का उजब का अनमोल इलाज

सैय्यदना उमर बिन ख़ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आपको कैसे मिटाया था? एक बार किसी जिहाद से माले गुनीमत आया 🛚 क़ैदी भी आए। आपने देखा तो ख़ुश हुए। उसके बाद लोगों से कहा, जरा मिम्बर के क़रीब हो जाओ। लोग मिंबर के क़रीब हो गए। फिर आपने लोगों की तरफ़ मुतकजेह होकर अपने आपको कहा, "उमर! त् वही तो है जिसकी माँ सूखा गोश्त चबाया करती थी।" अरब में यहुन्गुरीबी की अलामत होती थी कि जिनको खाना सहुलत से नहीं मिलता था वह भूख की ज़्यादती की वजह से सुखा गोश्त चबाया करते थे। यह बात कहकर हज़रत एमर मिंबर से नीचे उतर गए। सहाबा किराम हैरान हुए कि हमें अमीठल मुमिनीन ने इकठ्ठा किया था तो क्या यही कुछ कहना था। बाद में उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा! हज़रत आपने इतने लोगों को जमा भी किया कि बात सुनो और कोई ख़ास बात भी नहीं की। बस यही कहा कि उमर! तू उस माँ का बेटा है जो सुखा गोश्त चबाया करती थी। आद्विर क्या वजह है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, जब कैदी आए और माले गुनीमत भी आया तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि उमर! अल्लाह ने तुझे क्या ही शान दी कि तेरे ज़माने में इस्लाम की फ़तूहात हो रही है। मैंने महसूस किया कि मेरे नफ़्स के अंदर कहीं उजब पैदा न ह्ये जाए। मैंने इसका इलाज यह तजवीज़ किया कि सारे लोगों को बुलाकर एक ऐसी वात कह दी। जिसने मेरे अंदर से ख़ुद पसन्दी को ख़त्म करके रख दिया।

# किसी ग़ैर को भी हक़ीर न जानिए

शेख़ अब्दुल्लाह उन्दलुसी रह० हज़रत शिवली रह० के पीर थे। ईसाईयों की बस्ती के कृरीव से गुज़र रहे थे। उस बस्ती पर सलीवें त्तटक रही थीं। थोड़ी देर के बाद वह एक कुँए पर असुर की नमाज़ अदा करने के लिए वुजू करने चले गए। वहाँ किसी लड़की पर नज़र पड़ी। शेख्न का सीना खाली हो गया। अपने मुरीदों से कहने लगे, जाओ, वापस चले जाओ : मैं इधर जाता हूँ जिधर यह लड़की होगी । मैं इसकी तलाश में जाऊँगा। मुरीदों ने रोना शुरू कर दिया कहने लगे श्रेख! आप क्या कर रहे हैं? यह वह श्रेख ये जिनको एक लाख हदीसें वाद थीं। क्रुरआन हाफ़िज़ थे। सैंकड़ों मस्जिदें उनके दम क्दम से आबाद थीं। ख़ानकाहें उनके दम कदम से आबाद थीं। उन्होंने कहा कि मेरे पल्ले कुछ नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। अब तुम चले जाओ। श्रेख़ इधर बस्ती में चले गए। किसी से पूछा कि यह लड़की कहाँ की रहने वाली है। उसने कहा, यह यहाँ के नंबरदार की बेटी है। उससे जाकर मिले। कहने लगे, क्या तुभ इस खड़की का निकाह मेरे साथ कर सकते हो। उसने कहा, यहाँ रहो, हमारी ख़िदमत करो। जब आपस में तालमेल बैठ जाएगा तो फिर आपका निकाह कर देंगे। उन्होंने कहा, विल्कुल ठीक है। वह कहने लगा, आपको सुअरों का वेबड़ चराने वाला काम करना पड़ेगा। शेख़ इस पर भी राज़ी हो गए और कहने लगे हाँ मैं ख़िदमत कस्ला। अब क्या हुआ? सबह के क्क़ सुआर लेकर निकलते, सारा दिन चराकर शाम को वापस आया करते। इधर भुरीद जब वापस गए और यह ख़बर लोगों तक पहुँची तो कई लोग तो बेहोश हो गए। कई मौत की आगुरेश में चले गए और कई ख़ानकाहें बंद हो गयीं। लोग हैरान थे कि ऐ अल्लाह! ऐसे-ऐसे लोगों के साथ भी तेरी बेनियाज़ी का यह मामला हो सकता है :

एक साल इसी तरह गुज़र गया : हज़रत शिवली रह० सच्चे मुरीद थे। जानते थे कि मेरे शेख्न जमाव वाले थे मगर इस मामले में कोई न कोई हिकमत ज़रूर होगी। उनके दिल में बात आई कि जाका हालात मालूम करूं। चुनोंचे उस बस्ती में आए और लोगों से पूछा कि मेरे शेख़ किघर हैं? कहा, फलाँ जंगल में जाकर देखो, वहाँ सुआर चरा रहे होंगे। जब वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि वही अमामा, वही जुब्बा और वहीं असा जिसको लेकर वह जुमा का ख़ुत्बा दिया करते थे, आज उसी हालत में सुआतें के सामने खड़े सुअर चरा रहे हैं। जल्लामा शिबली रह० करीब हुए। पूछा, हज़रत आप ह्नुरआन के हाफ़िज़ थे. आप बताइए क्या आपको क्राआन याद है? फारमाने लगे, याद नहीं 🛚 फिर पूछा हज़रत! कोई आयत याद है? सोचकर कहते लगे, एक आयत मुझे याद है। पूछा, वह कौन सी? कहने लगे, المعنان ا जिसे अल्लाह ज़लील करने पर जाता है उसे इज़्ज़ूत देने سن سكرم वाला कोई नहीं होता। पूरा कुरञान भूल गए और सिर्फ एक आयत याद रही जोकि उनके अपने हाल से ताल्लुक रखती थी। हज्स्त शिबली रह० रोने लग गए कि इज़रत को सिर्फ एक आयत बाद रहीं। फिर पूछा, इज़रत आप तो हाफिज़ हदीस थे। क्या आपको हदीसें याद हैं? फ्रमाने लगे एक बाद है, ﴿مَنْ بِعَلَ مِنِهِ فَقَالُونِهُ أَنْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ أَ को बदल दे उसे कृत्ल कर दो। यह सुनकर हज़ात शिवली रह० फिर ऐने लगे तो उन्होंने भी ऐना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है कि शेख़ रोते रहे और रोते हुए उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह! मैं आपसे उप्मीद तो नहीं करता या कि मुझे इस हाल में पहुँचा दिया जाएगा। रों भी रहे थे और यह फिक्ता बार-बार कह रहे थे। अल्लाइ तआ़ला ने शेख्न को तौबा की तौफीक अता फरमा दी और उनकी कैफियतें वापस लौटा दीं। फिर बाद में शिवली रह० ने पूछा, यह सारा मामला कैसे हुआ? फ़रमाया, मैं बस्ती से गुज़र रहा था। मैंने सलीब सटकी हुई देखीं तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि ये कैसे कम अक्ल लोग हैं, बेक्कूफ़ लोग हैं जो अल्लाह के साथ किसी को अरीक ठहराते हैं। अल्लाह तआला ने मेरी इस बात को पकड़ लिया कि अब्दुल्लाह! अगर तुम ईमान पर हो तो क्या यह तुम्हारी अक्ल की वजह से है या मेरी रहमत की वजह से है। यह तुम्हारा कमाल नहीं, यह तो मेरा कमाल है कि मैंने तुम्हें ईमान पर बाकी रखा हुआ है। अल्लाह तजाला ने ईमान का वह मामला सीने से निकाल लिया कि अब देखते हैं कि तुम अपनी अक्ल पर कितना नाज़ करते हो। तुमने यह लफ़्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। तुम्हें यह कहना चाहिए था कि अल्लाह तजाला ने इनको महस्त्म कर दिया है। तुमने अक्ल और ज़हन की तरफ़ निस्वत क्यों की?

#### उजब व किन्न का हकीमाना इलाज

हज़रत कारी मुहम्मद तैय्यव साहब रह० बहुत हसीन व जमील थे। उनकी तिबयत में निशासत भी थी। वह अच्छे और साफ कपड़े पहनते थे। वह अपना वािक्जा खुद लिखते हैं कि मैं छोटी उम्र में पोहतिमिम बन गया था। छोटी उम्र और मोहतिमिम। इसकी वजह से उनमें कुछ खुदपसन्दी सी आ गई थी। यह मोहतिमिम का लफ़्ज़ हम से बना है। यह हम अरबी ज़बान का है उर्दू का नहीं। उर्दू के हम का मतलब होता है कि हम ही हम हैं। और अरबी के हम का मतलब 'ग़म'' होता है क्योंकि उनकी उम्र छोटी थी इसिलए उनमें गुम वाले हम के बजाए ''हम ही हम'' वाला हम था। उनकी बैजत की निसबत हज़रत अक़्दस थानवी रह० के साथ थी। जब उन्होंने महसूस किया कि मेरे अंदर खुद-पसन्दी आ गई है तो उन्होंन हज़रत अक़्दस थानवी रह० को ख़त लिखा कि हज़रत! मैं अपने अंदर यह वीज़ महसूस करता हूँ। हज़रत रह० ने फरमाया, सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जाओ। चुनौंचे उन्होंने एहितमाम को छोड़ा और हज़रत के पास गए। हज़रत रह० ने उनके लिए इलाज तजवीज़ फ़रमाया। देखो... जो माहिर इलाज करने वाला होता है वह बंदे की बीमारी के मुताबिक दया देता है। उन्होंने उनके ज़िम्मे यह इ्यूटी लगाई कि ख़ानकाह में जो लोग आते हैं, वे अपने जूते उतारकर मस्जिद में दाख़िल होते हैं। आपने उनके जूतों को सीधा करना है।

अब नौजवान और इतने अख़्तियारात का मालिक और इतने इल्प वाले उनको जूते सीघे करने पर लगा दिया। शुरू में तिवयत को नागवारी तो महसूस हुई होगी मगर शेख़ के हुक्म पर जूते सीघे करने शुरू कर दिए। हज़रत वानवी रह० ने उन पर नज़र रखी कि कैसे जूते सीघे करते हैं। एक बार हज़रत ने देखा कि जो नए-नए जूते हैं उनको बिल्कुल सीघा करके रखते हैं और जो गंदे और पुराने हैं उनको बस घोड़ा सा हाथ लगा देते हैं। हज़रत समझ गए कि अभी अंदर से तकब्बुर नहीं निकला। हज़रत धानवी रह० ने फ़रमाया कि पुराने जूतों को पहले ठीक करो। फ़रमाते हैं, बस हज़रत का यह हुक्म होना ही घा कि भेरे अंदर से उजब व तकब्बुर सब कुछ निकल गया। कुछ दिन जूतियाँ सीघी करने ने मेरे मन के अंदर से तकब्बुर को बिल्कुल ख़ल्म कर दिया।

#### बड़ाई जताने का डबरतनाक अंजाम

एक आदमी की अल्लाह तजाला ने इतनी बड़ी खेतीबाड़ी दी थी कि तोन रेलवे स्टेशन उसकी ज़मीन में बने हुए थे यानी पहला रेलवे स्टेशन भी उसकी ज़मीन में, दूसरा भी उसकी ज़मीन में और तीसरा भी उसकी ज़मीन में था। इतनी जागीर का मालिक, करोड़ोंपति बंदा था। एक बार दोस्तों के शहर के मेन चौक में खड़ा बार्ते कर रहा था। दोस्तों ने कहा कि कारोबार में कुछ परेशानियाँ हैं। वह ज़रा मूड में आकर कहने लगा, ओ भूखे नंगो! तुम्हारे पल्ले ही क्या है। कभी-कभी जब पेट भरकर खाने को मिल जाता है तो वह बंदा खुदा के लहजे में बोलना शुरू कर देता है। उसने दोस्तों को कहा, तुम परेशान रहते हो कि आएगा कहाँ से और मैं तो परेशान फिरता हूँ कि लगाऊँगा कहाँ पे। वस यह उजब का बोल अल्लाह तआ़ला को नप्रसन्द आ गया । बीमार हो गया । कुछ महीनों बाद ख़ुद तो दुनिया से रुख़्सत हुआ और एक बेटा पीछे छोड़ गया। जवान उम्र बेटा जब सर पर बाप नहीं और करोड़ों का सरमाया हाथ में है तो उसके कई उल्टे सीघे दोस्त बन गए। उसको उन्होंने शराब और शबाब वाले कामों में लगा दिया। अब जवानी भी लट रही है और माल भी लुटा रहा है। वह अपनी मस्तियाँ उड़ा रहा है किसी ने उसकी यहाँ से लाहीर का सप्ता दिखा दिया। फिर किसी ने लाहीर से कराची का रास्ता दिखा दिया। किसी ने उसको जूए का रास्ता दिखा दिया। किसी ने कहा कि क्या तुम पाकिस्तान में पड़े हो चलो बाहर किसी मुक्त में चलते हैं। उसने उसे बैंकाक का यस्ता दिखा दिया। पानी की तरह से पैसा बहाया और जूएं में भी करोड़ों हारे यहाँ तक कि जितना बैंक में या सारा तग गया । ज़मीनें विकना शुरू हुई । आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक मरब्बा जुमीन बिकती गई और वह लगाता गया। एक वह वक्त आया कि जब सारी ज़मीने विक गयीं। फिर वह ववृत्त आया कि वह नौजवान जिस घर में रहता था उसको वह घर भी बेचना पड़ा। अब उसके पास न रहने के लिए घर था, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। जिस जगह पर उसके बाप ने बहुत बोल बोला था उसका बेटा उसी जगह पर आकर खड़ा होता और तोयों से भीख मांगा कस्ता-या, अल्लाहु अकबर कबीरा।

﴿ اللهم أنَّا لِعَرَفِيكَ مِن شرورَ اللَّهُ عَالَ مِنْ مَيَّاتُ احْسَالُنا. ﴾

#### ग्रीबों की आह से डरो

अभीरों से न हरो बल्कि गृरीबों की आह से डरो ! इसलिए कि अगर अमीर मागेगा तो वह हाकिम के दरवाज़े पर जाएगा और अगर गृरीब ने आह भर ली तो वह अल्लाह तआ़ला के दरवाज़े को खटखटाएगा !

एक बार सरदाराने क़्रीश नबी अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में थे। अल्लाह के महबूब की चाहत थी कि अगर यह लोग दीन में आ जाएं तो इनकी वजह से बहुत सारे लोग दीन में आ जाएंगे चुनाँचे आप सल्बल्लाह् अलैटि वसल्लम ने उनको नसीहत फ्रमाना शुरू कर दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नसीहत फामा रहे थे तो उस वक्त एक नाबीना सहाबी चलते हुए आए और महबूब सल्लल्लाहु अतैहि दसल्लम की ख़िदमत में तलबगार हुए कि मुझे भी नसीहत की जाए । उस वक्त नवी अतैहिस्सत्ताम के दिल में यह बात हुई कि यह तो अपना है इसको तो बाद में भी नसीहत कर सकते हैं और यह क़्रौश मक्का इस वक्त आए बैठे हैं इसलिए इस वक्त किसी और से बात नहीं करता। लिहाज़ा जब नावीना सहाबी ने अपनी बात बदाने की कोशिश्व की तो नबी अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ नागवारी सी पैदा हो गई और आप के चेहर-ए-अनवर पर गुस्से के आसार ज़ाहिर हो गए कि यह बात क्यों नहीं समझ रहा है। महबूब सक्लल्लाह अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर जो गुस्से के थोड़े से आसार ज़ाहिर हुए उनके बारे में अस्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने हुरआन मजीद में आयत उतार दी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महबूबाना ख़िताब फ्रामाया :

بسم الله الرحمن الرجيم

عيس والولين ال جآء والاعداد ما يدويك لطه يزكن اليذكر

#### طعفية الإُكْرُين اما من اصطنى فلات له الصلي وما عليك الا يزكره واما من جاه ك يعمل الوعور خشره

तेवर चढ़ाई और मुँह मोड़ा इस बात से कि आया उसके पास अंधा। और तुझको क्या ख़बर है शायद कि वह संवरता या सोचता तो काम आता उसका समझाना। वह जो परवाह नहीं करता सो तू उसकी फ़िक़ में है और तुझ पर कोई इस्ज़ाम नहीं कि वह दरुस्त नहीं होता। और वह जो आया तेरे पास देइता हुआ और वह डस्ता है।

अल्लाह तआ़ला ने उन नाबीना सहाबी की दो सिफ़ात ख़ासतीर गिनवाई :

- قراما من جاء گرستی) और वह तेज़-तेज़ चत्रकर महिक्त में आया।
  - 2. ﴿ومريعشي और उसके दिल के खंदर ख़शियत मी थी।

मालूम हुआ कि सच्ची तलब की निज्ञानी यह है कि आदमी नेक महिफ़लों में जाए तो एक तो वहाँ पहुँचने में जल्दी करे और तेज़-तेज़ चलकर जाए और दूसरे यह कि दिल में ख़िश्चियत इलाही भी हो। ऐसे बंदे की अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हीं बड़ी कृद्ध होती है।

फिर अल्लाह तआला ने उन नाबीना सहावीं को ऐसी हुन्ज़त अता फरमाई कि रियायत में आया है कि उसके बाद जब भी घह सहाबी आप सल्लालाहु अलैंडि वसल्लम की ब्रियमत में आते तो अल्लाह के महबूब उनके बैठने के लिए अपनी चादर बिछा दिया करते थे। जी हों। वह सच्ची तलब लेकर आए थे। इसलिए अल्लाह रब्बुक्डुन्ज़त के हों उनका जो मुकाम था उस मुकाम कोई दसवों हिस्सा भी उन सरदाराने हुतैश्व के लिए नहीं था।(खुरबात जुलफुक्ज़र 12/167-169)

## 

ولا تحاسلوا ولا تغايضوا وكونوا عباد الله اخوانا.

हिसी व हसद

# हिर्स व हसद

# हासिद शर्मिन्दा और गृमगीन रहा

एक दूसरा वाकिआ लिखा कि सुलतान महमूद गृज़नवी रह० के सायियों ने उन्हें यह शिकायत लगाई कि बादशाह सलामत अयाज की.. एक अलमारी है। यह उस अलमारी में ताला लगाकर रखता है। वह ग्रेज़ाना आलमारी को खोलकर देखता है और किसी दूसरे आदमी को देखने नहीं देता। हमाय ख्याल है कि उप्तने आपके खजाने के कीमती हीरे और मोती उसके अंदर छिपा रखे हुए हैं। आप जुरा इसकी तलाशी लीजिए। जब बादशाह को यह शिक्द्रयत लगाई गई तो बादशाह प्रलामत ने उसी वक्त अयाज़ को बुलवाया और कहा, अयाज़! क्या तुम्हारी कोई अलमारी है। उसने कहा, जी हाँ है। पूछा उसे ताला लगाकर रखते हो? उसने कहा, जी हाँ । पूछा, किसी और को देखने देते हो? अर्ज़ किया, जी नहीं! फिर पूछा, तुम ख़ुद रोज़ाना उसे देखते हो? अर्ज किया, जी हाँ। फिर बादशाह सलामत ने फरमाया, चाबी लाओ। अयाज ने चावी दे दी। बादशाह ने किसी बंदे को भेजा कि जाओ और उस अलमारी में जो कुछ मौजूद है वह सब कुछ लाकर सबके सामने पेश कर दो। वह हसद करने वाले बड़े ख़ुश हुए कि देखो अब इसकी हकीकृत खुल जाएगी। जब इसकी चोरी का सामान सामने आएगा तो बादशाह अमी इसको धक्के देकर निकास देगा।

 तरफ मुतवञ्जेह होकर पूछा, अयाज़! क्या उसमें कुछ और नहीं? उसने कहा, जी नहीं, यही कुछ था। बादशाह ने कहा, अयाज़! इसमें तो कोई ऐसी कीमती चीज़ नहीं है? उसने कहा जी नहीं है जिसे तुम ताले में बंद करके रखो और किसी दूसरे को देखने भी न दो और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं जिसे तुम रोज़ाना आकर चैक करो। ठीक है या नहीं? उसने कहा बादशाह सलामत? वात यह है कि मेरे नज़दीक यह बहुत कीमती है। बादशाह ने पूछा। भई वह कैसे? उसने कहा, बादशाह सलामत! वह इसलिए कि जब मैं आपके दरबार में पहली बार आया था तो ये जूते पहने हुए था, यह तहबंद बांधे हुआ था और यह कुर्ता पहने हुए था। मैंने इन तीनों चीज़ों को महफूज़ कर लिया था। अब मैं रोजाना अलमारी खोलकर इनको देखता है और अपने नफ्स को समझाता हूँ कि अयाज़! तुम्हारी अवकात यही धी। तुम अपनी अवकात न भूलना। अब तुम्हें जो कुछ मिला है ये सब तुम्हारे बादशाह का तुम पर एहसान है। लिहाज़ा तुम अपने बादशाह का एहसान सामने रखना। बादशाह सलामत! इस तरह मुझे अपनी अवकात याद रहती है कि मैं क्या था और मुझे बादशाह के कुर्ब ने क्या-क्या इज़्ज़तें बख़्तीं। काश! हमारी भी यही कैफ़ियत हो जाती कि हम अल्लाह रब्बुलइञ्जूत की नेमर्तों को ध्यान में रखते और अपनी अवकात को याद रखते। हमें तो जुरा सा कुछ मिल जाता है तो सब से पहले अपनी अवकात को भूलते हैं।

#### दो ख़तरनाक रूहानी बीमारियाँ

जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को लेकर किश्ती में बैठे तो उन्हें किश्ती में एक बूढ़ा नज़र आया। उसको कोई पहचानता भी नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ का जोड़ा-जोड़ा किश्ती में बिठाया था। मगर वह अकेला था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछने लगे कि यह बूद्ध कौन है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, बताओ तुम कौन हो? वह कहने लगा, जी मैं शैतान हूँ। आपने सुनकर फरमाया, तू इतना चालाक और बदमाञ्च है कि किश्ती में आ गया। कहने लगा, जी! मुझसे ग़लती हो गई, आप मुझे माफ फ़रमा दें। आपने फ़रमाया, तुम्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। तू हमें अपना गुर बताता जा जिससे तू लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। कहने लगा, जी! मैं सच सच बतलाऊँगा अलबत्ता आप बादा करें कि आप मुझे छोड़ देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फ्राया, ठीक है हम तुम्हें छोड़ देंगे। वह कहने लगा, मैं दो बातों से इंसान को ज्यादा नुकसान पहुँचाता हूँ, एक इसद दूसरा हिर्स । वह फिर कहने लगा कि इसद ऐसी चीज़ कि मैं ख़ुद उसकी वजह से वर्बाद हुआ और हिर्स वह चीज़ जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जुमीन पर उतार दिया गया । इसलिए मैं इन्हीं दो चीज़ों की वजह से इंसानों की सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाता हूँ।

हकीकृत में ये दोनों ऐसी ख़तरनाक बीमारियों हैं जी तमाम बीमारियों की बुनियाद बनती हैं। आज के सब तड़ाई झगड़े या तो हसद की वजह से हैं या हिर्स की वजह से। हसद करने वाला इंसान अंदर ही अंदर जलता रहता है। वह किसी को अच्छी हमलत में देख नहीं सकता। दूसरे इंसान पर अल्लाह तआला की नेमतें होती हैं और हमसिद के अंदर मरोड़ पैदा होते हैं कि वह अच्छी हमलत में क्यों है।

# इमाम अबूहनीफा रह० के हासिदीन (जलने वाले)

इमामे आज़म अबूहनीफ़ा रह० से हसद करने वाले बहुत ज़्यादा थे। जब इंसान में कमाल आता है तो हसद करने वाले भी बन जाते हैं। अब मी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमाम साहब रह० को किसी न किसी अंद्राज़ से निशाना बनाते हैं। दुश्मन दो तरह के होते हैं, अंजान या हासिद। अंजान ना जानने की वजह से बंदे की ख़ूबियों से अंजान होता है। अंजान तो किसी तार्रफ़ के बाद दोस्त बन जाते हैं। अलबत्ता हसद करने वाले का क्या करें।

इमाम औज़र्इ रह० ने एक दिन अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० से कहा, ऐ ख़ुरासानी! यह अबूहनीफा कौन है जो दीन में नई-नई बातें घढ़ता रहता है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० ने 'किताबुर्रहन'' ला कर रख दी। उन्होंने उस किताब को पढ़ा तो कहने लगे, अब्दुल्लाह यह नीमान कौन है? यह तो बड़ा आलिम है। अगर तुम इत्म हासिल करना चाहते हो तो इसकी सोहबत अपनाओ। उनको पहले तार्रफ् नहीं था। इब्ने मुबारक रह० ने अर्ज किया हज़रता! यही अबूहनीफा रह० जिन्हें आप बिदअती कह रहे थे।

#### इमाम साहब रह० से हसद की इन्तिहा

तारीख़ में इस किस्म के वाक्तिआत बहुत हैं। चुनाँचे हासिदों ने सोचा कि इमाम अबूहनीफ़ा के दामन पर ऐसा घब्बा लगा दिया जाए कि लोग बदज़न हो जाएं। लिहाज़ा उन्होंने जवान उम्र बेवा औरत से राब्ता किया कि किसी बहाने से इमाम साहब को अपने घर बुला, हम तुम्हें इसके बदले में एक भारी रक्षम अदा करेंगे। औरत बेचारी फिसलती भी जल्दी है और फिसलाती भी जल्दी है। वह झांसे में आ गई। इमाम साहब जब रात को घर जाते हुए उस औरत के घर के सामने से गुज़रे तो औरत पर्दे में होकर निकली और कहने लगी, अबू हनीफ़ा रह०! मेरा ख़ाविंद भर रहा है और वह कोई वसीयत करना चाहता है और वह वसीयत मेरी समझ में नहीं आ रही है। खुदा के लिए आप वह सुन लें। आप घर में दाख़िल हुए, औरत ने दरवाज़ा

बंद कर दिया। कमरे में छिपे हुए ह्यसिदीन बाहर आ गए और कहने लगे, अूबहनीफ़ा आप रात के वक्त एक अलैहिदा मकान में अकेली नौजवान औरत के पास बुरे इरादे से आए हो।

लिहाज़ा उस औरत को और इमामे आज़म रह० को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले का दिया। हाकिमे वक्त तक बात पहुँची तो उसने कहा उन्हें फिलहाल में बंद कर दिया जाए। मैं सुबह के वक्त कार्यवाही पूरी कल्ला। इमाम साहब और उस औरत को एक अंघेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। इमाय साहब युजू से थे लिहाज़ा नपूर्ले पढ़ने में मझगूल हो गए। जब काफी देर गुज़र गई तो उस औरत को अपनी गुलती का एहसास हुआ कि मैंने इतने पाकदामन आदमी पर इल्ज़ाम लगाया है। जब इमाम आज़म रह० ने नमाज़ का सलाम फेरा तो वह औरत कहने लगी आप मुझे माफ कर दें। फिर उसने सारी राम कहानी सुना दी। इमाम आज़म रह० ने फ़रपाया अच्छा जो होना था वह तो हो चुका है। अब मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ ताकि हम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकें। उसने पूछा यह कैसे? आपने फ्रमाया कि तुम इस पहरेदार की मिन्नत समाजुत करो कि लोग मुझे अचानक पकड़कर ले आए हैं, मुझे जुहरी काम समेटने के लिए घर जाना है तुम मेरे साय चलो ताकि मैं वह काम कर सक्दं। फिर जब पहरेदार मान जाए तो तुम मेरे घर चली जाना और मेरी बीवी को हालात बता देना ताकि वह तुम्हारे इसी बर्के में लिपट कर यहाँ मेरे पास आ जाए। औरत ने रो-घो कर पुलिस वाले का दिल मोम कर लिया और यूँ इमाम साहब की बीवी हवालात में उनके पास पहुँच गई। जब सुबह हुई तो वक्त के हाकिम ने तलब किया कि इमाम आज़म और उस औरत को मेरे खानने पेक्ष किया जाए। हासियों की भीड़ मौजूद थी। जब पेन्नी हुई तो हाकिम ने कहा कि अबूहनीफ़ा! तुम इतने बड़े आलिम होकर भी गुनाहे कबीग करते हो? इमाम साहब ने पूछा आप क्या कहना चाहते हैं? हाकिम ने कहा कि आप एक ग़ैर औरत के साथ रात के वक्त एक मकान में अकेले देखे गए हैं। इमाम साहब ने फ़रमाया कि वह ग़ैर औरत नहीं है। हाकिम ने पूछा वह कौन है? आपने अपने ससुर की तरफ़ इशारा करते हुए फ़रमाया, इनको बुलाओ ताकि पहचान लें। वह आए तो उन्होंने देखा तो फ़रमाने लगे यह तो मेरी बेटी है। मैंने फ़लां मजमे में इनका निकाह अबूहनीफ़ा से कर दिया था। इस तरह इमाम आज़म की खुदा दाद फ़हम की वजह से हसद करने वालों की चाल कामयाब साबित न हुई और उनकी साज़िश ख़ाक में मिल गई।

#### दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन

यह फ़कीर फ़ान्स गया तो एक दोस्त कहने लगे कि रमज़ानुल मुबारक आया। मुझे रोज़े रखने थे। तरावीह पढ़नी थी। मैंने अपने प्रोफ़ेसर से कहा कि मुझे छुट्टी दे दो। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा मुझे रोज़े रखने हैं और तरावीह पढ़नी है। उसने कहा, तुम्हें छुट्टी की क्यों ज़स्तत है? मैंने कहा, फ़लाँ जगह जाना है और मैं वहाँ से रोज़ नहीं आ सकता। उसने कहा, मैं तुम्हें यहीं जगह बता देता हूँ। मैंने कहा, बहुत अच्छा। वह मुझे युनीवर्सिटी में एक जगह ले गया जहाँ पर गोरे चिट्टे नौजवान लड़के काली दाढ़ियाँ, अमामे बांधे हुए, जुब्बे पहने हुए, मिसवाक से बुज़ू कर रहे हैं। नमाज़े पढ़ रहे हैं और आज़ाने दे रहे हैं। कुरआन पाक एक आगे पढ़ रहा है दूसरे पीछे से सुन रहे हैं। रोज़े रख रहे हैं। पूरा महीना, फिर एतिकाफ़ में भी बैठे हुए, फिर सुबह शाम जैसे रोज़े की सहरी व इिपतारी होती है उसके मुताबिक कर रहे हैं। कहने लगे कि मैं ईद पढ़कर जब वापस आया तो मैंने

टीचर से कहा कि आपकी बड़ी मेह बानी कि आपने मुझे ऐसे नेक लोगों से मिला दिया, मेरा स्मज़ान शारोफ तो बड़ा अच्छा गुज़रा। वह मुस्कराकर कहने लगा कि आपको पता है यह सब यहूदी थे? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है। कहने लगा कि उन्होंने एक प्रोजैक्ट शुरू किया है कि इस्लाम में मुसलमानों को जैसे रोज़े रखने के लिए कहा गया है तुम हू बहू एक महीना इस तरह देखों कि इसमें क्या अच्छाईयाँ हैं, क्या बुराईयाँ हैं। अच्छाईयाँ होंगी तो हम बिन कहे कुबूल कर लेंगे और जो ख़ामियाँ होंगी तो इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करेंगे।

अब बताइए आज दुनिया में यह काम हो रहा है। हमारे नौजवान बैरून मुल्क में युनीवर्सिटियों से इस्लामियात की पीएचड़ी की डिग्नियाँ लेते हैं वहाँ पर इस्लामियात के हैड आफ़ दी डिपार्टमेंट यहूदी होते हैं। अब बताइए दुनिया में इस वक़्त इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं हो रहा है अल्लाहु अकबर। इस वक़्त हमारे सबसे बड़े दुश्मन दुनिया के अंदर यहूदी हैं जो पीछे से इस्लाम को हर वक़्त नुक़सान पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।

## रिशया में यहूद की साज़िश

फ़कीर एक दफा रूस में सफ़र कर रहा था। मौलाना अब्दुल्लाह और दूसरे लोग सफ़र में साथ थे। ट्रेन में सफ़र कर रहे थे कि एक आदमी आया फ़कीर से भी मिला औरों से भी मिला। दाढ़ी रखी हुई थी। फिर साथियों से बातें करने लगा, जब वह चला गया तो फ़कीर ने साथियों से पूछा, क्या बातें कर रहा था? कहने लगे कि आपके बारे में पूछ रहा था कि कौन हैं? हमने ने कहा कि आलिम हैं, पीर हैं। कहाँ से आए हैं? बताया गया कि पाकिस्तान से तश्रीफ़ लाए हैं। कहने लगा आप भी रशियन हैं, मैं भी रशियन हूँ। आप लोग इसको धोका दो। आप लोग इसे कहीं बाहर-बाहर फिराते रहो। इसका पैसा ख़र्च करवा दो। फिर यह अपने आप यहाँ से चला जाएगा। हमें इन लोगों से क्या फायदा है? इसको यहीं से चलता कर दो तािक यहाँ कोई दीने इस्लाम का काम न कर सके। इस किस्म के जाती तजिरबात और मुशाहिदे फ़क़ीर को कई मर्तबा हुए हैं। अब बात समझ में आई है कि इनके दिलों में क्या ग़ैज़ व गज़ब की सूरत होती है। अल्लाह तआला ने सच फ़रमायाः



# 

الحياء شعبة من الايمان (الحديث).

हुस्ने मआशरत और

हुस्ने अस्व्लाक्

# हुस्ने मआशरत और हुस्ने

## अर्द्धलाकृ

# मुसबत (पोज़िटिव) सोच के फायदे

अबुलहसन ख़रकानी रह० हमारे सिलसिले के एक बूजूर्ग थे। लेकिन उनकी एक आज़माइश थी कि उनके घर में वीवी बड़ी तेज तर्रार थी। वह उस पर सब्र करते थे और सब्र पर अल्लाह तआला ने उनको विलायत अंता फरमा दी थी। चुनाँचे एक बार एक मुरीद उनसे मिलने के लिए आया। उसने घर जाकर पूछा कि हज़रत कहाँ हैं? चीवी ने कहा, कौन हज़रत? कहाँ के हज़रत? उसने कहा, जी मैं उनसे मिलने आया हूँ। जवाब दिया कि जाओ वहाँ कहीं जंगल में बैठे होंगे। वहीं मिल लो। मुरीद समझ गया कि मापला ज़रा नाज़ुक सा है। चुनाँचे वह हज़ात को मिलने जंगल में आया मगर क्या देखता है कि हज़रत शेर पर सवार होकर आ रहे हैं। यह एक करामत थी जो अल्लाह तआला ने ज़ाहिर कर दी। अब जब उसने देखा कि हजुरत तो जंगल में शेर पर सवारी कर रहे हैं और घर में बीवी उन पर सवारी कर रही है, सोचने लगा कि यह क्या मामला है? जब हज़रत उनको मिले तो हज़रत ने भी उनको पहचान लिया और फ़रमाया कि देखो मैं घर में बीवी की इस तकलीफ़ को बोझ उठाता हूँ। अल्लाह तआला उस शेर को मेरा बोझ उठाने पर लगा देते हैं। तो जब यह बात बताई तो वह मुरीद रुख़्सत हुआ लेकिन जब हज़रत घर को आने तमे तो दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह! यह औरत बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है और तेज तर्शर है। ऐ अल्लाह कोई ऐसा मामला हो

कि यह अकीदत वाली बन जाए ताकि दीन के काम में रुकावट न रहे। चुनौंचे अल्लाह तआला ने उनको एक करामत बख़्शी कि वह हवा में उड़ने लग गए और उड़ते-उड़ते अपने घर के ऊपर से गुज़रे। जब वापस घर आए तो घर में दाख़िल होते हैं। बीवी ने इस्तिक्बाल किया कि बड़े बुजुर्ग बने फिरते हो और बड़े वली बने फिरते हो। वली तो वह था जिसे मैंने आज हवा में उड़ते हुए देखा।

हज़रत ने उनकी बात सुनकर कहा कि अल्लाह की बंदी वह मैं ही तो था जो यहाँ से उड़ाकर गुज़र रहा था। मैंने ही अल्लाह तआ़ला से दुआ मांगी थी। जब बीवी ने यह सुना तो थोड़ी देर सोचकर कहने लगी अच्छा, आप थे। उन्होंने कहा, हाँ! हाँ! मैं ही था। कहने लगी, मैं भी सोच रही थी कि टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा है। अब सोचिए कि घर किस तरह आबाद हो। लिहाज़ा मनफी (नगेटिव) सोच से बचने की कोशिश करें और मुसबत सोच रखें।

# बीबी से हुस्ने सुलूक पर मगृफिरत

हज़रत अक़्दस थानवी रह० ने एक वाकिआ लिखा है कि एक आदमी की बीवी से ग़लती हो गई। इतना बड़ा नुक़सान था कि अगर वह चाहता तो उसे तलाक़ दे देता क्योंकि वह हक् पर था। लेकिन उसने उसे अल्लाह की बंदी समझकर माफ़ कर दिया। कुछ अरसे बाद उसकी वफ़ात हो गई। किसी ने उसे ख़्वाब में देखा तो उससे पूछा, सुनाओ भई! आगे क्या बना? कहने लगा, बस अल्लाह तआला ने मुझ पर मेहरबानी फ़रमा दी और मेरे गुनाहों को भाफ़ कर दिया। उसने पूछा किस वजह से आपकी माफ़ी हुई? यह कहने लगा कि एक ऐसी बात थी जो मैं भूल ही गया था। हुआ यह था कि एक बार मेरी बीवी से कोई गुलती हो गई थी। मैं अगर चाहता तो सज़ा देता।

तलाक दे देता। मगर मैंने उसे अल्लाह की बंदी समझकर माफ कर दिया। परवरदिगार ने कहा, तूने उसे मेरे बंदी समझकर माफ कर दिया था। आज मैंने तुझे अपना बंदा समझकर माफ कर देता हूँ।

#### बीवी को माफ करने पर रहमत

एक आदमी के बारे में लिखा है कि उसकी बीवी बेजव़्ल सी थी। गृल्तियाँ कर बैठती थी। कभी कोई नुक़सान, कभी कोई नुक़सान। गुस्सा तो उस आदमी को बहुत आता लेकिन सोचता कि अगर मैंने इसे तलाक़ दे दी तो यह बेचारी तो परेशान हो जाएगी। फिर कौन इसे लेगा। चलो इसकी ज़िंदगी भी गुज़र जाएगी और मेरा वक़्त भी गुज़र जाएगा। लिहाज़ा वह उसकी गिल्तियों को माफ़ कर देता कि कोई बात नहीं, अल्लाह की बंदी है। इसी हाल में ज़िंदगी गुज़ार दी। यहाँ तक कि वफ़ात हो गई। मरने के बाद किसी ने ख़्बाब में देखा तो पूछा कि सुनाइए, आपके साथ क्या मामला बना? कहने लगा, मुझे अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हुज़ूर पेश किया गया। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने फ़रमाया, मेरे बंदे! तू अपनी बीवी को मेरी बंदी समझकर माफ़ कर दिया करता था जा आज मैंने अपना बंदा समझकर माफ़ कर दिया।

#### मुहब्बत भरी ज़िंदगी का तरीका

एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तश्रीफ़ लाए। सहन में देखा कि सैय्यदा आएशा रिज़यल्लाहु अन्हा प्याले से पानी पी रही हैं। दूर से देखा तो वहीं से फ़रमाया, हुमैरा! (नाम आएशा था मगर प्यार से हुमैरा कहा करते थे। नबी पाक ने हमें इसमें भी सबक् दे दिया) दूर से फ़रमाया, हुमैरा। बोलीं! ऐ अल्लाह के नबी फ़रमाइए। फ़रमाया, थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचा देना। वह उम्मती थीं, बीवी थीं, आप शौहर थे और सैय्यदुल मुरसलीन भी थे, रहमुतलिल्ल आलमीन भी थे। बरकतें तो आपकी ज़ात से मिलती थीं। मगर सुब्हानअल्लाह मुहब्बत भी अजीब चीज़ होती है कि जीवन साथी को देखा कि पानी पी रही हैं तो दूर से कहा कि कुछ पानी मेरे लिए भी बचा देना। हज़रत आएशा रिज़यल्लाहु अन्हा ने कुछ पानी बचा दिया। जब आप क्रीब तश्रीफ लाए तो अपनी बीवी का बचा हुआ पानी हाथ में लेकर पीना चाहा। अचनाक आप रुक गए। पूछा कि हुमैरा तूने इस प्याले पर किस जगह लब लगाया था। हज़रत आएशा रिज़यल्लाहु अन्हा ने उस जगह की निशानदिही कर दी। आपने उसी जगह पर अपना लब मुबारक लगाया।

उलमा किराम ने एक वाकिआ लिखा है कि एक बीवी बहुत ख़ूबसूरत थी जबकि ख़ाविन्द बदसूरत था और शक्ल का अनोखा था, रंग का काला था। बहरहाल ज़िंदगी गुज़र रही थी। नेक मआशरे में ज़िंदगियाँ गुज़र जाया करती हैं। एक मौके पर शौहर ने बीवी की तरफ देखा तो मुस्कराया, ख़ुश हुआ। बीवी देखकर कहने लगी कि हम दोनों जन्नती हैं। उसने पूछा यह आपको कैसे पता चला? बीवी ने कहा, जब आप मुझे देखते हैं तो खुश होते हैं, शुक्र अदा करत हैं। और जब मैं आपको देखती हूँ तो सब्र करती हूँ। शरिअत का हुक्म है कि सब्र करने वाला भी जन्नती और शुक्र करने वाला भी जन्नती है।

# दुनिया में जन्नत के मज़े

हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रह० का ताल्लुक सिख घराने से था। आप इब्तिदाए जवानी में कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे और दारुलउलूम देवबंद में दाख़िला ले लिया। यहाँ तक कि आप दौरए हदीस के दर्जे तक पहुँच गए।

आप यह वाकिआ ख़ुद सुनाया करते थे कि जब मेरे ससुर को

उनके घरवालों ने कहा कि अब हमारी बच्ची जवान है। इसलिए इसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करके निकाह कर देना चाहिए। वह पंजाब के मदरसों के दौरे पर निकले ताकि उन्हें अपनी बच्ची के लिए कोई आलिम फाज़िल नौजवान मिल सके। यहाँ तक कि दारुलउलूम देवबंद पहुँच गए। जब उन्होंने दौरए हदीस की क्लास को देखा तो उनकी निगाहें मेरे ऊपर अटक गयीं। उन्होंने शेख़ल हिन्द मौलाना महमूद्रल हसन रह० से पूछा कि यह बच्चा कौन है? उन्होंने वताया कि यह सिख घराने से ताल्लुक रखता है और मुसमलान होकर हमारे पास इत्म हासिल किया है। उन्होंने पूछ, क्या शतदी-शुदा है? शेखुल हिन्द रह० ने फ़रमाया, नहीं। उन्होंने शेखुल हिन्द रह० से पूछा क्या यह शादी करना चाहता है? तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम ज्ञादी करने के लिए तैयार हो? मैंने अर्ज् किया, हज़रत! मैं मुसलमान हूँ और येता सारा ख़ानदान काफ़िर है। अब मुझ अकेले को कौन बेटी दे देगा। उन्होंने पूछा कि अगर कोई अपनी बेटी आपको दे तो आपकी क्या राव है? मैंने कहा, हज़रत? में इस सुन्नत को ज़रूर अदा कर करूंगा। मैं इसके छोड़ने का गुनाह क्यों अपने सर लूँ? चुनाँचे मेरे ससुर साहब ने फ़रमाया दिया कि कल असुर के बाद निकाह होगा :

फ़रमाते हैं कि उसके बाद मैं अपने दोस्तों के पास आया और उन्हें बताया कि कल मेरा निकाह है। तलबा तलबा ही होते हैं। वह यह सुनकर मुझसे मुहब्बत प्यार की बातें करने लग गए। काफी देर के बाद एक दोस्त ने कहा, जी आपके कपड़े बड़े मैले हैं। लिहाज़ा आपको चाहिए कि आप किसी दोस्त के कपड़े उधार से लें और घह पहनकर निकाह की तकरीब में जाएं। मैंने कहा कि मेरी तबियत इस बात को गवारा नहीं करती। मैं जो खुछ हूँ सो हूँ। मैं उधार तो नहीं मांगूगा। तलबा मंतिकी होते हैं, आसानी से नहीं छोड़ते। चुनौंचे वह कहने लगे, अच्छा अगर किसी दूसरे से नहीं मांगना चाहते तो आप इसी सूट को घोकर दोबाए पहन सकते हैं ताकि साफ कपड़े हों। हज़रत के अपने अल्फ़ाज़ में है:

"मेरे भेड़ कद पए" यानी मेरी कंबख़्ती आ गई कि मैंने अपने दोस्त की बात मान ली। चुनीचे मैंने अगले दिन घोती बांधी और कपड़े घो लिए। सर्दी का मौसम था और ऊपर से आसमान पर अबर हो गया। अस्र का वक्त आ गया। मैंने मस्जिद के एक तरफ कपड़े हवा में लहराने शुरू कर दिए और साथ ही दुआएं भी मांगनी शुरू कर दीं कि ऐ अल्लाह! इन कपड़ों को सुखा दे और मौसम की ख़राबी की वजह से कपड़े सूखने में नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि अस्र की अज़ान हो गई और मैंने सर्दी के मौसम में गीले कपड़े पहने और मजने में आकर बैठ गया। लेकिन मेरे ससुर का दिल भी सोने का बना हुआ था कि उनकी नज़रें इन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने देखा कि कल भी यही कपड़े थे और मैले थे और आज भी यही कपड़े हैं और गीले हैं और इसके मिस्तुः काहित भी ज़ोड़ा भी"नहीं है। उन्होंने अपनी वेटी का निकाह, किर दिया। कुछ अरसे बाद रुख़्ती हो गई।

शुरू के कुछ दिनों में मेरे ऊपर फारके आए क्योंकि मैं तालिब इल्म था और ताज़ा-ताज़ा पढ़कर फारिग़ हुआ था। कमाई का कोई ऐसा सिलसिला भी नहीं था। कभी खाने को मिल जाता और कभी न मिलता। कुछ अरसे मेरी दुल्हन मेरे पर में रही। उसके बाद जब वह अपने वालदैन के घर गई तो उसकी बालिदा ने उससे पूछा, बेटी! तूने अपने नए घर को कैसा पाया? फरमाते हैं कि मेरी बीबी, तक्ये वाली, नेक और पाक औरत थी। उसकी नज़र मेरी दीनदारी पर थी। चुनौंचे उसने इसको सामने रखते हुए अपनी माँ से कहा, ''अम्माजी मैं तो समझती थी कि मरकर जन्नत में जाएंगे मैं जीती जागती जन्नत में पहुँच गई हूँ।" हज़रत वाला फ़्रमाया करते थे, "मेरे ससुर ने मुझे उस वक़्त पहचान लिया था जब अहमद अली, अहमद अली नहीं था और आज तो अहमद अली अहमद अली है।

(खुत्बात ज़ुलफुक्कार 12/194)

# मुस्कुराहट मुहब्बत का सरचश्मा (जड़) है

कराची के एक साहब का मुझ से ताल्तुक था। एक बार वह मियाँ-बीवी दोनों मिलने आए। वह कहने लगे, हज़रत हमारी शादी को चार साल हो चुके हैं। और हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब हमारा गुज़ारा मुक्किल है। क्योंकि हम दोनों आप से बैअत हैं। हाज़िर इसलिए हुए हैं कि आप से इजाज़त ले लें और नसीहत भी ले लें ताकि आप नाराज़ न हों कि तुमने तो बताया ही नहीं। यह मियाँ साहब के अल्फ़ाज़ थे।

अब उन्होंने आकर कुछ बातें बतायीं। ऐसे हालात में पीरों का यह काम होता है कि Read in between the line (बैनस्तुत्र असल हक्षिकृत को समझें)। कुछ तो मुरीद आकर बताते हैं और कुछ उनको पढ़ना पढ़ता है कि अंदर की बात क्या है। ख़ैर अंदर की बात का पता चल गया कि इन दिनों शौहर का कारोबार कुछ मुश्किल सा बना हुआ है और जब वह घर आते हैं तो वही फिक्कें और वही सोचें उन्हें घेरे रहती हैं। बीवी उस वक्त खाना खाती है जब वह घर आते हैं। और जब वह घर आते हैं तो उनका मूड बना होता है। ऐसी हालत में तो घर में मुहब्बत वाला माहौल पैदा नहीं किया जा सकता।

मैंने उनसे कहा कि आप जिस फैसलाकुन नतीजे पर पहुँचे हैं उसके लिए आप छः महीने इंतिज़ार करें। वह कहने लगे, जी बहुत अच्छा। मैंने कहा कि शीहर यह वादा करे कि वह एक काम करेगा। उसने कहा, जी हज़रत मैं ज़रूर करूंगा। मैंने कहा कि वादा यह लेना है कि आप जब भी घर आएं, आप अपनी बीवी को देखकर मुस्कराएंगे। उनको यह छोटी सी बात नज़र आई। यह कहने लगे, जी हज़रत! बहुत अच्छा। उस वक़्त इस बात की हक़ीक़त को न पा सके। अब बताएं कि बीवी इंतिज़ार में हो, मिलकर खाना खाना चाहती हो। शौहर के लिए दरवाज़े खोले और शौहर पर उसकी नज़र पड़े और वह मुस्कराए तो बहारें शुरू हो जाती हैं या नहीं?

मैंने उनको छः महीने का वक्त दिया था। उन्होंने उस नसीहत पर अमल शुरू कर दिया। चुनाँचे छः महीने तो क्या एक महीने बाद फोन आया कि हज़रत जितनी मुहब्बत की ज़िंदगी हम अब बसर कर रहे हैं, हमने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ज़रा सोचिए कि एक मुस्कराहट न होने की वजह से दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो कर रह गई थी। जहाँ नबी अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत के छूटने पर घर उजड़ने की नौबत आ रही थी, वही सुन्नत ज़िंदा करने पर पर जन्नत का मंज़र पेश करने लगा।

#### काबिले अफ़सोस वाक़िआ

लाहौर में एक साहब की बेटी की शादी होनी थी। उसने एक साल से उसकी प्लानिंग शुरू कर दी। कार्ड छपवाए और बड़े पैसे ख़र्च किए। उसने यहाँ तक इतिजाम किया कि बारात के साथ आने वाले हर मेहमान के गले में एक हज़ार रुपए का हार डाला। और वे बर्तन जिनमें बरातियों ने खाना खाया वह पत्थर के बने हुए अनमोल किसा के बर्तन थे। वे बर्तन उसने खुद बनवाए थे। उन बर्तनों पर उसने शादी की यादगार भी लिखवाई थी। हर बाराती को इजाज़त थी कि वह अपने इस्तेमाल में आने वाले बर्तन यादगार के तौर पर ले जा सकता है। इधर लड़क बालों ने भी ख़ब इतिजाम किया कि चिड़िया

घर से किराए पर हाथी ले आए। दुल्हा मियाँ हाथी पर बैठकर ससुराल पहुँचे जैसे जंग करने चला हो। इसके अलावा उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया।

जब रुख़्सती हो गई तो मर्द घर वापस आए तो औरतों ने लड़की के वालिद से पूछा हक मेहर कितना मुक्र्र किया है? उस वक्त उनको ख़्याल आया कि हमने तो निकाह पद्म ही नहीं। तब उन्होंने वारातियों को तरफ़ पैगाम भिजवाया कि बारात को यही रास्तें में रोक लिया जाए ताकि बच्ची का निकाह करने के बाद उसे नए घर में दाख़िल किया जाए। अंदाज़ा कीजिए कि इतने पैसे ख़र्च किए और इतने अरसे से स्तानिंग की हर चीज़ का तो ख़्याल रखा लेकिन अल्लाह के हुक्स का ख़्याल न रखा। यह दीन से दूरी का नतीजा है। इसके ख़िलाफ़ जो लोग दीनदारी की बुनियाद पर अपने नए घर की बुनियाद रखते हैं वे दुनिया में ही जन्नत के मज़े ले लेते हैं।

(खुत्वात जुलफ़ुक्कार 12/195)

#### सास बहू के झगड़े का हल

मेरे पास एक औरत आई जो काफी पढ़ी लिखी लगती थी। शायद एमए किया हुआ था। उसने पर्दे के पीछे बैठकर बात की। अपनी सास के बड़े गिले शिकवे किए कि नाक में दम कर रखा है। बात-बात पर नोक-झोंक करती है। गुर्ज़ उसने सास का ख़ूब रोना रोया। तकरीवन आधे घंटे सास के शिकवे करती। उसी दौरान वह रो पड़ी। लेकिन साथ ही बताया कि ख़ायिन्द मेरे साथ बहुत अच्छा है। बहुत प्यार, सुलूक रखने वाला है। उसके शौहर की एक फैक्ट्रो है, बड़ा खाता पीता घराना है। कार कोठी उसके पास है लेकिन सास की वजह से बहुत परेशान थी। जब उसने बताया कि शीहर उसके साथ बहुत अच्छा है, उससे उसे कोई शिकवा नहीं तो मैंने उससे एक सवाल किया कि आप इस घर में कैसे आयीं? कहने लगी, वह तो मेरी सास मेरे घर आई। मुझे देखा और पसन्द किया और मुझे व्याह कर ले आई। इस पर मैंने कहा उसने तो आप पर एहसान किया कि इतने अच्छे घर में आपको ले आई जिसमें आपको शौहर भी अच्छा मिला। इस बड़े एहसान पर तो आपको अपनी सास का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। लेकिन यह शिकवे कैसे? मैंने कहा, अब बताएं कि इतने बड़े एहसान के मुकाबले में तुम्हारी ये सब बातें कैसी हैं। कहने लगी, आपने तो मेरा मसअला हल कर दिया। इस एहसान के मुकाबले में तो ये बातें वाकई कोई हैसियत ही नहीं रखतीं।

(खुत्यात जुलफुक्कार 2/159)

### राजिश को इस तरह दूर कीजिए

दो भाई थे जिनमें मुहब्बत का ताल्लुक या लेकिन वीवियों की आपस में नहीं बनती थी। उनमें से एक भाई ने दूसरे भाई को दावत खाने के लिए घर बुलाया और उसके सामने खाना लाकर रखा। उसकी बीवी को पता चला तो उसने सामने से खाना उठा लिया कि हम इस बंदे को खाना नहीं देते। यह भी दिल में बहुत रंजीदा हुआ। उसके भाई ने जब चेहने पर गुस्से के असरात देखे तो कहने लगा कि एक बार मैं आपके घर आया था। याद रहे कि आपने भी खाना मेरे सामने रखा था। आपकी एक मुर्गी भागती हुई आई और सालन में उसका पाँव पड़ा तो सालन गिर गया। मैंने रोटी न खाई क्योंकि सालन और नहीं था। तुम्हारी घर की एक मुर्गी ने सालन ख़राब कर दिया और मैंने यह महूसस न किया। अगर मेरी बीवी ने गुस्से में खाना उठा लिया तो आप गुस्सा क्यों होते हैं। दूसरे माई ने कहा बात तो सच्ची है। क्या मैं इतना भी लिहाज़ नहीं कर सकता जितना इसने

मेरी मुर्ग़ी का किया था। चुनाँचे बात जल्दी समझ में आ गई। मामला उलझते उलझते बिल्कुल सुलझ गया। अगर समझने की नीयत हो तो बात जल्दी समझ में आ जाती है अगर लड़ने की नीयत हो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। अच्छा पड़ौसी बनकर रहना मकारिम अख्लाक में से है।

### बाअख़्लाक पड़ौस की कीमत

हज़ात अब्दुल्लाह बिन मुवारक एह० के पड़ौस में एक यहूदी रहता था। उसे मकान बेचने की ज़रूरत पेश आई। एक आदमी ख़रीदने के लिए आया। उसने पूछा कि आप मकान कितने में देंगे? वह यहूदी कहने लगा, दो हज़ार दीनार का। उसने कहा, जी इस जैसा मकान तो यहाँ एक हज़ार दीनार का मिलता है। यहूदी उसके जवाब में कहने लगा कि वाकई एक हज़ार दीनार तरे इस मकान की कीमत है और दूसरा हज़ार दीनार अब्दुल्लाह बिन मुवारक रह० के पड़ौस की कीमत है, सुव्हानअल्लाह।

# यतीम नबी अकरम सल्तल्लाहु अलैहि क्सल्लम की नज़र में

मशहूर रिवायत है कि नबी अतैहिस्सलाम ईद के दिन घर से मिरिजद की तरफ तररीफ़ लाने लगे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अतैहि यसल्लम ने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उन्होंने अच्छे क्रपड़े पहने हुए थे। बच्चों ने सलाम अर्ज़ किया तो नवी अतैहिस्सलाम ने जवाब इशांद फ़रमाया। उसके बाद आप आगे तररीफ़ हो गए। आप सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम आगे चले तो एक बच्चे को जामोशी के किए उदास बैठे हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके फ़रांब रुक गए और उस बच्चे से पूछा तुम्हें क्या हुआ है? क्या वजह है कि तुम उटास और परिशान नज़र आ रहे हो? उसने रोकर कहा, ऐ

अल्लाह के महबूब! मैं यतीमे मदीना हूँ। मेरे सर पर वाप का साया नहीं है। जो मेरे कपड़े ला देता। मेरी अम्मी नहलाकर मुझे कपड़े पहना देती। इसलिए मैं यहाँ उदास बैठा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने उसे फ्रमाया कि तुम मेरे साथ आओ।

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेकर वापस अपने घर तश्रीफ लाए और आएशा रिज़यल्लाहु अन्हा से फ्रियाया, हुमैरा! उन्होंने अर्ज़ किया, लब्बेल या रस्ज़ुल्लाह! अल्लाह के रसूल मैं हाज़िर हूँ। आपने फ्रमाया, तुम इस बच्चे को नहला दो। चुनाँचे उन्होंने नहला दिया! इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के दो टुकड़े कर दिए। कपड़े का एक टुकड़ा उसे तहबंद की तरह बांध दिया गया और दूसरा उसके बदन पर लपेट दिया गया। फिर उसके सर पर तेल लगाकर कंघी की गई। वहाँ तक कि वह बच्चा तैयार हो गया और नबी अलैहिस्सलाम के साथ चलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठ गए। और उस बच्चे को फ्रमाया, तू पैदल चलकर मस्जिद नहीं जाएगा बल्कि मेरे कंधों पर सवार होकर जाएगा।

नबी सल्तल्लाहु अलैहि यसल्लम ने उस बच्चे को अपने कंधों पर सवार किया और इसी हालत में उसी गली में तश्रीफ़ लाए जिसमें बच्चे खेल रहे थे। जब उन्होंने यह मामला देखा तो वह रोकर कहने लगे, काशा हम भी यतीम होते और आज हमें भी नबी अलैहिस्सलाम के कंधों पर सवार होने का शर्फ़ नसीब हो जाता।

नबी अलैहिस्सलाम जब मस्जिद तश्रीफ़ लाए तो आप पिम्बर पर बैठ गए तो वह बच्चा नीचे बैठने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उसे इशारे से फ्रमाया कि तुम आज ज़मीन पर नहीं बैठोगे बल्कि मेरे साथ मिंबर पर बैठोगे। चुनौंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने साथ मिंबर पर बिटाया और फिर उसके सर पर हाथ रखकर इर्शाद फ्रमाया कि जो शख़्स यतीम की किफ़ासत (देखमाल) करेगा और मुहब्बत व प्यार की वजह से उसके सर पर हाथ फेरेगा उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह तआता उसके आनालनामे में उतनी नेकियाँ लिख देगा, सुब्हानअल्लाह ।

#### लख़्ते जिगर हो तो ऐसी हो

एक बार नवी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम घर में मौजूद थे । हज़रत फ़ातिमा तक्सीफ़ लायीं । आक्त ने आपसे पूछा कि कैरो आर्यों? आपने अपने दुपट्टे का पत्लू खोला। उसके अंदर आधी रोटी धी। आपने वह रोटी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में पेश की और कहा, अब्बा जान! मैं आपके लिए अपनी तरफु से तोइफा लायी हूँ। पूछा, फातिमा! क्या बात बनी? अर्ज किया, ऐ अत्त्वाह के नबी! हम कई दिनों से भूखे थे। हजुरत अली रिज़यल्लाह् अन्हु ने कुछ काम किया और आटा लेकर आए। मैंने रोटियाँ पकार्यों। एक इसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खाई, एक हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खाई। एक अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खा ली। एक रोटी सवाली को दे दी और एक रोटी मेरे लिए बची धी। अब्बा जान! जब मैं रोटी खा रही थी तो दिल में ख़्याल आया, फातिमा! तुम वैठी रोटी खा रही हो। पता नहीं तुम्हारे अब्बा हुजूर को कुछ खाने को मिला या नहीं मिला। इसलिए मैंने बाकी आधी रोटी कपडे में लपेटी और आपकी ख़िदमत में ले आई हूँ। अब्बा हुजूर! मैं आपको यह हदिया पेश कर रही हूँ। इसे खुबूल फ्रमा लीजिए। नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा। मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है आज तीन दिन गुज़र गए तेरे बाप के पेट में खाने का कोई लुक्मा नहीं गया :

# बाप बेटी से सुलूक

हमारे एक प्रोफ़ेसर हमें इंजीनियां न का एक मज़मून पढ़ा रहे थे। कहने लगे कि मैंने जर्मनी से एक केंर्स किया। जिस आफिस में काम करता था उस आफ़िस में मेरे साथ वाले काउंटर पर एक लड़की बैठती थी। एक दिन वह देर से आफ़िस में पहुँची। मैंने देखा कि परेशान सी लग रही है। मैंने उससे पूछा, क्या कोई मुश्किल पेश आई है? वह कहने लगी कि मैं अपने वालिद के मकान में रहती थी। मेरे वालिद मुझसे बहुत ज्यादा किराया वसूल करते हैं। कुछ दिनों से किसी आदमी ने उनको ज़्यादा किराए का आफ्र कर दिया था। वह मुझसे कह रहे थे कि या तो तुम किराया बढ़ाओ या फिर मैं दूसरे आदमी के साथ मामला तयककर लूंगा। मैंने कहा कि मेरी सालाना तरक्की आने वाली है। उसके बाद मैं ज़्यादा किराया देना शुरू कर दूंगी मगर वह दो रोज़ पहले आए और कहने लगे कि मैंने उस आदमी से बातचीत कर ली है इसलिए तुम अपने लिए जगह का बंदोबस्त कर लो। मुझे नए मकान का बंदोबस्त करके अपना सामान शिफ्ट करना पड़ा जिसकी वजह से आज मैं थकी हुई और परेशान हालत में आफिस पहुँची हूँ। यह है उनका मन्फी पहलू।

(खुत्बात जुलफ़ुक्कार 5/96)

### भूखों, बीमारों की ख़िदमत की अज़मत

हदीस पाक में आता है कि क्यामत के दिन एक आदमी को खड़ा किया जाएगा। अल्लाह तआला फ्रमाएंगे ऐ मेरे बंदे! मैं भूखन्था था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वह हैरान हो जाएगा कि या अल्लाह! तेरी शान बड़ी है। आप भूख प्यास से पाक हैं। अल्लाह तआला फ्रमाएगा, ऐ मेरे बंदे तूने मेरी बीमारपुर्सी नहीं की। वह बंदा हैरान होकर रह जाएगा। हैरान होकर अर्ज करेगा वा अल्लाह यह कैसी बात है कि आपक भूखे प्यासे धे मैंने खाना नहीं खिलाया, आप थीमार थे मैंने बीमार पूर्सी नहीं की। अल्लाह तआला फुरमाएंगे कि दुनिया में फुलाँ मौके पर तेरा पड़ौसी भूखा या और प्यासा था तू उसे खाना खिलाता। यह ऐसा ही होता जैसे तूने मुझे खाना खिला दिया। अगर बीमार की अयादत करता तो ऐसा ही था जैसे तूने मेरी अयादत की। इंसान को उस चक्त एहसास होगा। दूसरे इंसानों की ग्मगुसारी पर क्या सवाब होता है। आज अच्छा पड़ौसी बन जाना भी किस्मत वाले को नसीब होता है। आज तो लडाई ही पडौसियों से होती है इंटलॉकि पड़ौसी के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया, जिन्नील अलैहिस्सलाप मेरे पास इतनी बार आए कि मुझे क्षक हुआ कि मरने के बाद पड़ौसी को वारिसों में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन हमारा झगड़ा चलता ही पड़ौसियों के साथ है। बच्चों की छोटी-छोटी बातों पर आपस में उलझ पड़ते हैं। थोड़ी देर में रिप्ते नाते ख़त्म करके रख देते हैं हालाँकि बात को अगर सुलझाना चाहें तो सुलझ जाती है। (वाकिआत फर्की( 1/224)

### मक्खी पर शफ्कृत भी रहमत का ज़रिया

एक मुहद्दिस वफात होने के बाद किसी को ख़्वाब में नज़र आए। उसने पूछ, हज़रत! आगे क्या बना? फ़रमाने लगे कि मैं एक अमल को छोटा समझता द्या मगर परवरदिगार के हाँ कुबूल हो गया और मेरी बिद्धाश हो गई। उसने पूछा, हज़रत! वह कौन सा अमल द्या? फ़रमाया कि एक बार मैं हदीसें लिख रहा था। मैंने अपना कलम दंवात में डुबोकर निकाला। उसके ऊपर स्याही लगी हुई दी। एक मक्खी आई और उस स्याही के ऊपर बैठ गई। मैंने सोचा कि यह प्यासी होगी, चलो मैं घोड़ी देर के लिए कलम रोवा लेता हैं। मैंने एक लम्हे के लिए क्लम वहीं रोक लिया कि मक्खी स्याही चूस ले। उसकें बाद वह मक्खी उड़ गई और मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैं तो इस अमल को भूल पया था मगर आमालनामे में मौजूद था। परवरदिगार ने फ्रमाया कि तुमने मक्खी की प्यास का ख़्याल रखा आज मैं तेरी प्यास का ख़्याल रखते हुए तुझे जहन्नम से बरी कर देता हूँ, सुब्हानअल्लाह। (ख़ुत्वात जुलफ़क्कार 4/108)

## सिद्क व अमानत से क्या शर्फ मिला

नबी अकरम सल्बल्हाहु अलैहि वसल्खम की पहली शादी हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हुई। यह वह औरत थीं जिनको अल्लाह तुआला ने बड़ा शर्फ अता फरमाया था। जब निकाह होना था तो उन्होंने तिजारत के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। नवी अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम तिजारत पर गए। उन्होंने अपने मुलाम मैसरा को आपके साथ भेजा कि पता करो कि सफर के डालात कैसे हैं? अल्लाह तआला ने आपको दो गुना फायदा अता फूरमाघा। मैसरा ने आकर बड़ी अच्छी अच्छी सतें सुनायीं। हज़रत ख़दीजा रिज़यल्लाहु अन्हा का दिल बहुत ख़ुश्च हुआ कि जिस इंसान की अमानत और सदाकृत इतनी अच्छी है, वही ज़िंदगी का अच्छा सायी बन सकता है। लिहाज़ा आपने नबी अकरम सन्तल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से तोहफ़े वगैरह दिए और आख़िर आपके चचा की तरफ पैगाम मेजा कि अगर आप मेरे रिश्ते के लिए आना चाहते हैं तो मेरे माई उमर से या मेरे वालिट से बात कीजिए। लिहाजा आपके चचा ने उनकी बात कही और आख़िर निकाह हुआ । निकाह में बीस ऊँट महर रखे गए और दो ऊँटों को ज़िन्ह किया गया था 🕯

यह वह औरत थीं जिनको अल्लाह तआ़ला ने बड़ा ऐज़ाज़ बख़्शा कि जब अल्लाह तआ़ला का क़ुख़ान नाज़िल हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुना तो उसके बाद आपने सब से पहले अपनी मोहतरम बीवी को यह बात सुनाई। इसलिए नबुच्चत की ज़बान से सबसे पहले कुरआन सुनने का शर्फ एक औरत को हासिल हुआ। इस उम्मत के मर्दों पर औरतों में से इस औरत को यह फ्ज़ीलत हासिल है जिसको अल्लाह के महबूव की मुबारक ज़बान से सबसे पहले कुरआन सुनने का शर्फ हासिल हुआ और इस उम्मत में से इस औरत को ऐज़ाज़ हासिल हुआ कि उसने अपनी आँखों से मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मुहम्मदुर्रसूलल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम बनते सबसे पहले देखा।

जब आप किसी वजह से ग्मज़दा होते और फ़रमाते ﴿ ﴿ كَلَّ कि जब वह फ़रिक्ता आता है तो मुझे अपनी जान का ख़ौफ़ होता है। आप फ़रमातीं धी ﴿ كَلَّ ﴿ हिंगं नहीं, अल्लाह तआला आप को ज़ाए नहीं फ़रमाएगा! अल्लाह तआला आपको मदद करेगें। लिहाज़ा वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती धीं। हिजरत से तीन साल पहले 65 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हुई। (ख़ुल्बात ज़लफ़ुक़्तार 5/179)

## अख़्लाके नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मेजमील को दामने इस्लाम में...

देखिए कि उम्में जमील एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा करकट डालती थी। वह बीमार हो गई। उसकी बेटी तीमारदारी करती थी। उनके घर में कोई मई नहीं था। उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। वह माँ-बेटी ज़िंदगी का तकलीफ़ वाला वक्त गुज़ार रही थीं। करीब के लोगों के पास फुर्सत ही नहीं थी कि इन ग़रीबों के खाने या दवाई के बारे में पूछ लेते। इस परेशानी के आखम में कई दिन गुज़र गए।

एक बार बेटी अपनी माँ के पास बेटी कुछ बातें कर रही थी मगर माँ कमज़ोरी की वजह से जवाब भी नहीं दे पाती थी। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई। माँ ने कहा, बेटी! जाओ देखी कौन है? बेटी दरवाज़े पर आई और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। बाहर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बक और उपर रिज़यल्लाहु अन्हुमा के साथ खड़े हैं। वह देखकर बड़ी हैरान हुई। वह भागकर माँ के पास गई और कहा जिन पर तू रोज़ाना कुड़ा करकट फेंकती थी आज वह बदला लेने के लिए अपने दोस्तों को लेकर आ गए हैं। हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं, वे तो हमें गला घोंटकर जान से मार देंगे। इस बीमार बुढ़िया के दिल पर बहुत परेशानी गुज़री। कहने लगी अब हम क्या कर सकते हैं। पूछो वे हमें क्या कहते हैं। हम रहम की अपील कर लेंगे। बहरहाल उनको आने दो, हम माफी मांग लेंगे।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तश्रीफ़ लाए ! आपने देखा कि उम्मे जमील परेशान हाल होकर विस्तर पर बैठी हैं, निगाहें नीची हैं, पूछती हैं, ऐ मुहम्मद! आज आप यहाँ कैसे तश्रीफ़ लाए हैं? आप फ़रमाते हैं कि कई दिनों से तूने मेरे ऊपर कूड़ा-करकट नहीं डाला था। मैंने लोगों से पूछा कि इसकी वज़ह क्या है? लोगों ने मुझे बताया कि जो औरत आप पर कूड़ा-करकट डालती थी वह अब बीमार हो चुकी है। लिहाज़ा मैं तेरी बीमार पुर्सी के लिए तेरे पास चलकर आया हूँ। अब बताइए कि इस औरत के दिल में क्या ही मुहब्बत पैदा हुई होगी। वह कुड़ा-करकट डालने वाली औरत ठीक उसी वक्त कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गई।

# तीन सौ आदमियों का क्रुबूले इस्लाम

हदीस पाक में आया है कि एक देहाती मस्जिदे नबवी में आकर बैठा। योड़ी देर के बाद उसको हाजत से फारिंग होने की ज़रूरत महसूस हुई। उसने मस्जिद के सहन में एक तरफ जाकर पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा किराम रजियल्लाह अन्हम ने देखा हो उन्होंने उसको मना किया कि तुम यह क्या कर रहे हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो सहाबा किसम से मना फ़रमाया कि जो यह कर रहा है उसे इस हाल में मत रोको। जब वह फारिंग होकर आपके पास आया तो आपने इर्झाट फरमाया कि यह मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह तजाला अजमतों वाले हैं और अज़मतों वाले अल्लाह पाक के घर को भी पाकीज़ा रखना चाहिए। आपने इतने प्यार से उसे समझाया कि वह बड़ा मृतास्सिर हुआ : थोड़ी देर के बाद वह कहने लगा कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। नवी अकरम सल्लल्लाह् अलैहि वसल्लम ने उसको पहनने के लिए एक लिबास भी हिंदिये के तौर पर दिया और जब वह पैदल जाने लगा तो अल्लाह के महबूब ने अपनी सवारी भी उसको हृदिए के तौर पर दे दी : उसने लिबास पहना और सवारी पर सवार होकर अपने घर की तरफ स्वाना हो गया :

जब वह अपने क़बीले के लोगों में दाख़िल होने लगा तो आवादी के बाहर से ही पुकारने लगा, ओ मेरे भाई! ओ मेरे मामू! ओ मेरे चाचा! ज़रा मेरी बात सुनना! लोग भागकर इकट्ठे हो गए कि क्या बात है। पूछा कि तुम्हें क्या हो गया? कहने लगा, मैंने एक ऐसे सिखाने वाले को देखा जो यकीनन एक बड़ी अफ़ीक हस्ती और अख़्लाक वाली हस्ती है। मैंने इतना बड़ा जुर्म किया कि अल्लाह के बर में गंदगी फैला दी मगर उन्होंने मुझे डांटा नहीं, मारा नहीं, गाली नहीं दी, उन्होंने मुझ से सख़्ती नहीं की बल्कि मुझे प्यार से समझा दिया और फिर मुझे आते हुए ये हदिए और तोहरूहे देकर भेजा। सब लोग कहने लगे कि अच्छा, हम भी जाकर उनको देखेंगें। लिहाज़ा उस क्बीले के तीन सौ आदमी उसके साथ आए और इस्लाम के दामन में दाख़िल हो गए, सुब्हानअल्लाह।

### मुफ़्ती जुत्फुल्लाह रह० के किरदार में तासीर

हज़रत मुफ़्ती लुत्कुल्लाह सहारनपूरी रह० दाठलउल्म देवबंद के एक बड़े बुजुर्ग गुज़रे हैं। एक बार अपनी औरतों को लेकर किसी आदी में शामिल होने के लिए जाना था। एक सवारी बना ली जिस के ऊपर पर की सारी औरतें बैठ गर्यों। बच्चे भी बैठ गए। पर्द सिर्फ आप ही साथ थे। आप उनको लेकर शादी में शरीक होने के लिए दूसरी जगह जा रहे थे। रास्ते में एक जगह वीराना आया। वहाँ कुछ डाकू छिपे हुए थे। उन्होंने देखा कि कोई सवारी आ रही है जिस पर बहुत सारी पर्दींदार औरतें और सिर्फ एक मर्द है तो वे बाहर निकल आए। सवारी को घेर लिया। कहने लगे कि इम माल लूटेंगे और इज्जुर्ते भी ख़राब करेंगे। हज़रत रह० फ़रमाने तमे आप यह सारे का सारा माल ले जाएं मगर पर्दोदार औरतों के सरों से चादरें न खींचिए। आपको उनके कानों से जे़बर खींचने की ज़हरत नहीं। हम ख़द ही उतारकर सारे का सारा ज़ेवर आपको दे देते हैं। डाकू कहने लगे, बहुत अच्छा। आपने घर की औरतों से फुरमाया कि सब ज़ैवर उतार कर दे दो। वे नेक औरतें धीं। उन्होंने सब चूड़ियाँ, सब आंगूठियाँ वगैरह उतारकर एक रूनाल में रख दीं। आपने उस गठरी में बाँघा। डाकुओं के सरदार के हवाले कर दी और फरमाया कि हमारे पास जितना जेवर या वह हम ने आपको दे दिया है। आप हमारी पर्दादार औरतों की इज़्ज़त का धब्बा न लगाएं और अब हमारी जान बख्झी

कर दें। डाकुओं ने जब देखा कि माल की गठरी खुद इन्होंने अपने हाथों से बांधकर दे दी है तो कहने लगे बहुत अच्छा अब आप जाइए।

जब आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो घर की औरतों में से एक ने

कहा ओड़ो! मेरी एक उंगली में सोने का बना हुआ एक छोटा सा छल्ला रह गया है। मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैंने तो वह दिया नहीं आपने सुना तो सवारी को रोक दिया और उसे कहा कि वह भी उत्तरकर दे दो क्योंकि मैंने कहा था कि हम तुम्हें सारे ज़ेक्सत देंगे। अब यह मुनासिब नहीं कि हम यह छल्ला दापस ले जाएं। चुनाँचे आपने वह छल्ला लिया और डाकुओं के पीछे भागने लगे। जब डाकुओं ने देखा कि कोई पीछे भागता हुआ आ रहा है तो पहले ती वे घबराए फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं। यह तो अपने हाय से पूरी गठरी बांघकर दे चुका है। अब यह हमारा क्या करेगा? लिहाज़ा वह खड़े हो गए। जब हज़रत रह० वहाँ पहुँचे तो आपकी आँखों में आँसू थे। आप उनकी मिन्नत करके फ़रमाने लगे कि मैंने तो आपसे वादा किया था कि हम अपने सब ज़ेवरात आपको दे देंगे मगर यह एक छोटा सा छल्ता हमारी एक बेटी ने पहना हुआ या उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया और यह इमारे साथ जा रहा था। मैं यह लेकर आया हूँ ताकि यह भी आप लोगों के हदाले कर दूं। डाकुओं के सरदार ने जब यह सुना तो उसके जिस्म के अंदर एक

डाजुआ के तरकार ने जब यह सुना तः उसके जिस्स के अदर एक ऐसी लहर दौड़ी कि उसे पसीना आ गया और कहने लगा, ओ हो, यह इतना नेक और दयानतदार बंदा है। यह तो इतनी छोटी सी बात का इतना लिहाज़ रखता है और मैंने भी अपने परवरदिगार का कलिमा पढ़ा है मगर मैं अपने परवरदिगार के कलिमे की लाज नहीं रखता। चुनाँचे उसी बक्त कहने लगा, हज़रत मेरी ज़िंदगी बुराई करने और लोगों की इज़्ज़तें लूटने में गुज़र गई है और मैंने लोगों का माल छीना है। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे आप भी माफ़ कर दें और मुझे तौबा कर तरीका भी बता दें ताकि मेरा परवरदिगार भी मुझे माफ़ कर दे।

# ईसार व हमदर्दी में जान की क़ुर्बानी

इस्लाम अपनी तारीख़ में ईसार व मुहब्बत के ऐसे-ऐसे वाकिआत पेश कर सकता है कि जिनके बारे में आज की दुनिया तसव्दुर भी नहीं कर सकती? क्या जंगे यरमूक का वाकिआ बाद नहीं है कि एक साहव शहीद होने वाले हैं, तड़प रहे हैं ﴿العطش العطائي عطائي عليه प्यास! प्यास! पुकार रहे हैं। उनका चेद्धाज़ाद भाई पानी लेकर जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है तो वह अपने होंट को बंद कर लेता है और इशारा करता है कि मेरे बजाए मेरे भाई को पानी दिया जाए। उधर जाते हैं तो तीसरी तरफ से आवाज आती है तो वह भी होंट बंद कर लेते हैं और तीसरी तरफ भेज देते हैं। जब तीसरी जगह जाते हैं तो वह आदमी वफ़ात पा जाता है। फ़ौरन लौटकर दूसरे के पास आते हैं, वह भी वफ़ात पा चुक हैं। फिर लौटकर जब पहले के पास आहे हैं तो देखा कि वह भी वफ़ात पा चुके हैं। यूँ अपनी ज़िंदगी के आख़िरी लम्हों में भी दूसरों को अपने से आगे करने की तालीमात इस्लाम ने दी हैं। पूरी दुनिया अपनी टैकनालॉजी के बावजूद ये मिसालें कपी भी पेश्न नहीं कर सकती। हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गुज़ारें ताकि कुफ़ की दुनिया के सामने इस्लाम की हक्वीकृतें खुल सकें, इस्लाम की हक्कानियत उनके सामने आ जाए ् और वह सारे के सारे इस्लाम के दाभन में दाख़िल हो जाएं। आज मुसलमानों की बेअमली की क्जह से कुफ़्फ़र इस्लाम में दाख़िल होने (ख़त्बात लुलफुक्कार 5/102) से घबराते हैं।

#### सच बोलने का करिश्मा

हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु का वाक्तिआ है कि ईरान का एक शहज़ादा जो पुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जंग करता था और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाता था। वह एक बार गिरफ़्तार होकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पेश किया गया। जब आपने जल्लाद को बुला लिया। उस वक्त शहज़ादा भी सामने खड़ा या। जापने शहज़ादे से पूछा कि तुम्हारी कोई आख़िरी ख़्वाहिश है? क्योंकि आमतौर पर जिस पर हद जारी की जाती है। उससे पूछा जाता था। उसने कहा कि मुझे पानी पीने की तमन्ता हो रही है। हज़रत उसर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि इसको पानी का प्याला दे दो। चनौंचे पानी का प्याला जब उसे दिया गया तो वह शहजादा पी नहीं रहा या। उसके हाथ कांप रहे थे। आपने फ्रामाया कि तू पानी क्यों नहीं पीता। वह कहने लगा, मुझे इस जल्लाद की तलवार का खौफ् है. कहीं मैं पानी पीने लगूं और यह तलवार का वार करके मेरी गर्दन उड़ा दे। हज़रत ने फ़रमाया, तुम मुतमइन रहो कि जब तक तुम पानी नहीं पी लोगे तो तुम्हें कल्त नहीं किया जाएगा। उस शहज़ादे ने चालाकी यह की कि उसने पानी का प्याला ज़मीन पर गिरा दिया। पानी ज़मीन में ज़ज़्ब हो गया। वह कहने लगा कि ऐ मुसलमानों के अमीरु मुमिनीत! अपने वादे पर पक्के रहिए क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया। अब आप मुझे कृत्त नहीं कर सकते। अब हज़रत उमर के सामने यह ऐसा मौका था कि एक तरफ इतना बड़ा दुश्मन इस्लाम खड़ा है और दूसरी तरफ़ ज़बान का कौल है। अवल कहती है कि त्म इसकी बात को न सुनो और इसकी गर्दन मार दो क्योंकि यह उ इस्लाम को नुकसान देने वाला बंदा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सच्ची जिंदगी थी। आपने फरमाया कि तुमने ठीक कहा कि मैंने कौल दे दिया था लिहाजा क्योंकि वह पानी तुमने नहीं पिया हम तुम्हें कुल नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुम्हारे कुल का हुक्म वापस लेता हूँ। जब आपने कृत्ल का हुक्म वापस ले लिया तो मुसलमान बड़े हैरान हुए कि यह शहज़ादा अपनी चालाकी की वजह से फिर बच निकला। लेकिन हैरानी इस बात पर हुई कि जब उसकी माफ़ी का हुक्मनामा सुनाया तो वह कहने लगा, अमीरुल मुमिनीन! मैंने यह हरकत इसलिए की थी कि अगर जल्लाद को देखकर कलिमा पढ़ लेता हूँ तो दुनिया कहती कि शहजादा था, मौत के डर की वजह से मुसलमान हो गया। मैंने एक हीला अपनाया जिससे कि अब मेरी जान बच गई। आप मुझे कुल्ल नहीं कर सकते। अब मैं आज़ाद हूँ। अपने दिल से कहता हूँ कि जिस दीन के अंदर सच का इतना एहतिराम है मैं भी उस दीन को कुबूल करता हूँ। चुनाँचे वह शहज़ादा किलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। किताबों में लिखा है कि हज़रत उमर कई मामलात में उससे मञ्चरा करते थे। वह इस्लाम का दुश्मन फिर इस्लाम का बहुत बड़ा जर्नल बनकर ज़िंदगी गुज़ारने वाला बन गया। इस वाकिए से हमें यह मालूम हुआ कि अक्ल कहती है कि **शू**ठ बोलना आसान रास्ता है। जान छूट जाएगी। हर्गिज़ नहीं। हम संच बोलेंगे। सच हमेशा आसान रास्ता होता है। सच के साध अल्लाह तआ़ला की मदद होती है।

### **मुसलमान हार गए, इस्लाम जील गया**

कांघला में एक बार एक ज़मीन का दुकड़ा था, उस पर झगड़ा घल रहा दा। मुसलमान कहते थे कि हमारा है। हिन्दू कहते वे कि यह हमारा है। धुनाँचे मुकदमा बन गया। खंग्रेज़ की अवासत में पहुँचा। जब मुकदमा आगे बद्धा तो मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि ज़मीन का दुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाईंगा। हिन्दुओं

ने जब यह सुना तो उन्होंने ज़िद में यह ऐलान कर दिया कि यह टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मन्दिर बनाएंगे। अब बात तो दो इंसानों की ज़ाती थी लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। यहाँ तक कि इघर मुसलमान जमा हो गए। उधर हिन्दू इकठ्ठे हो गए और मुक्दमा एक ख़ास नौइय्यत का बन गया। सारे शहर में मार-काट हो सकती थी। ख़ून ख़राबा हो सकता था। लोग भी हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज़ जज था वह भी परेशान था कि इस में कोई सुलह सफाई का पहलू निकाले। ऐसा न हो कि यह आग अगर जल गई तो इसका बुझाना मुश्विकल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने के बजाए एक सुझाव पेश किया कि कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग बातचीत के ज़रिए मसअले का रूल निकालें। हिन्दुओं ने एक सुझाव पेश किया कि हम एक मुसलमान आलिम का नाम अकेले में बताएंगे। आप अगती पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिएगा। अगर वह कहें कि यह मुसलमानों की ज़ंमीन है तो उनको दे दीजिए और अगर वह कहें कि यह मुसलमानों कीं ज़मीन नहीं है, हिन्दुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दीनों फ़रीकों से पूछा तो दोनों फ़रीक इस पर राजी हो गए। कुसलमानों के दिल में था कि 📜 मुसलमान होगा जो भी हुआ तो च्हिम्महिन्दि विनि कि लिए कात फरेगा। चुनाँचे अंग्रेज़ ने फैसला दे दिया और महीना या कुछ दिनों की तारीख़ दे दी कि भई! उस दिन आना और मैं उन बढ़े मियाँ को भी बुलवा लूंगा। अद जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी ख़ुशियाँ मना रहें थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे, हिन्दुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमने एक मुसलमान आलिम को हकम (फैसल) बना लिया है। वह अमली पेशी में जो कहेगा उसी पर फ़ैसला होगा। अब हिन्दुओं के दिल मुर्झा गए और मुसलमान खुशी से फूले नहीं सपाते थे। लेकिन इतिजार में थे अगली में क्या होता है। चुनाँचे हिन्दुओं ने

मुप्ती इलाही बद्धा एहं का नाम बताया जो कि शाह अब्दुल अज़ीज़ एहं के शागियों में से बे। और अल्लाह तआ़ना ने उनको सच्ची ज़िंदगी अता फ्रम्पई थी। घुनौधे जब हिन्दुओं ने उनका नाम लिया तो अंग्रेज़ ने अगली पेशी के मैंके पर उनको बुलक लिया। अंग्रेज़ ने पूछा कि बताइए मुफ्ती लाहब यह ज़मीन का टुकड़ा किसकी पिल्कियत है? उनको क्योंकि हक़ीकृत का पता था। उन्होंने जबाब दिया कि यह ज़मीन का टुकड़ा तो हिन्दुओं का है। अब जब उन्होंने यह कहा कि यह हिन्दू का है तो अंग्रेज़ ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिन्दू इस पर मंदिर बना सकते हैं? मुफ्ती साहब ने फ्रमाया, जब मिल्कियत उनकी है तो वे जो चाहें, घर बनाएं या मंदिर बनाएं, यह उनका अख़्तियार है। लिहाज़ा फैसला दे दिया गया कि यह ज़मीन हिन्दुओं की है। मगर अंग्रेज़ ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसले करने के बाद लिखा:

''आज इस मुक्दमे में मुस्समान हार गए, मगर इस्लाम जीता मगा !''

जब अंग्रेज़ ने यह बात कही तो उस यक्त हिन्दुओं ने कहा आपने तो फ़ैंसला दे दिया। हमारी भी बात सुन लीजिए। हम इसी यक्त किसमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज यह ऐसान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो अक्ल कह रही थी कि झूठ बोलो, मस्जिद बनेगी मगर मुफ़्ती साहब ने सच बोला और सच का बोलबाला हुआ।

# में आप जैसा बनना चाहता हूँ

एक बार यह आजिज़ किसी एयरपोर्ट पर फ़्ताइट के इंतिज़ार में वैठा द्या । एक नौजवान सामने से गुज़रा ! वह शराब पी रहा द्या । एक बार तो दह सामने से मुज़र गया । घोड़ी सी दूर जाकर वह फिर लौटा और आकर मुझे हैलो ह्यय करने के बाद कहने लगा,

में आप जैसा बनना चाहता हूँ (I want to be like you.) ज़ज़ मैंने उसे देखा कि उसके हाथ में शराब की बोतल यो तो मैं यह समझा कि इसको यह पगड़ी और लिबास अच्छा लगा होगा। हम से जब बाहर मुल्क में लोग पूठते हैं कि आपने यह लिबास क्यों पहना हुआ-ब्रै1तो हम कहते हैं यह "क्यूट" लिबास है। उन काफिरों को हम यह नहीं कहते कि यह सुन्नत लिबास है क्योंकि क्या पता कि वह आगे क्या बकवास कर दें। और क्यूट ऐसा लफ़्ज़ है कि जब हम उनको जवाब में कहते हैं तो वे आगे बोल ही नहीं सकते। ख़ैर जब उसने कहा कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ तो मैंने उससे कहा.

Do you like this turban and this white dress.

ंक्या आप यह पगड़ी और सफ़ेंद्र लिबास पसन्द करते हैं? वह कहने लगा,

(No, I want to be like you because I am seeing some light on your face.)

नहीं, मैं आपकी तरह इसलिए वनना चाहता हूँ कि मुझे आपके चेहरे पर नूर नज़र आ रहा है!

जब उसने ये अल्फाज़ कहे तो मुझे फीरन एहसास हुआ कि क्या पता कि अल्लाह तआ़ला ने इसे बदलने का फैसला कर लिया हो। चुनाँचे मैंने उससे कहा,

O brother! then you can be better than me.

ऐ भाई! आप मुझ से भी वेहतरीन बन सकते हैं। यह कहने लगा, क्या सचमुच ऐसा ही है? यह कहने लगा,

Ok, I am just comming.

ठीक है मैं अभी आ रहा है।

वह यह कहकर सामने याशरूम में चला गया। उसने मेरे देखते हुए शराब की बोतल फेंकी और वाशबेसन पर कुल्ली करके चेहरा घोया। वह ताज़ा दम होकर दोबारा मेरे साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। वह कहने लगा,

Let me to introduce myself.

क्या मैं आपको अपना तार्रुफ कराऊँ?

मैंने कहा, जी हों कराएं।

अब उसने आपना तार्रुफ़ कराया कि मेरा नाम यह है और मैं ने टोकियो (जापान) की युनिर्वसिटी से एमएससी कंप्युटर साइंस से किया हुआ है और मैं इस वक्त फ़लौं बड़ी कंपनी के अंदर मैनेजर हूँ। उसने फिर वही बात दोहराई कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ।

(I want to be like you.)

में आप जैसा बनना चाहता हैं।

मैंने कहा,

You can be better than me.

आप मुझ से भी बेहतरीन बन सकते हैं।

वह कहने लगा, यह कैसे मुमिकन है जबकि मैं नौजवान हूँ।

मैंने कहा तो क्या हुआ? नौजवान ही तो बन सकते हैं।

वह कहने लगा, नहीं, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप मेरी शिख़्तियत को देख रहे हैं कि मैं कितना ख़ूबसूरत हूँ। मेरा ओहदा और तंख़्ताह भी आपके सामने हैं। मुझे इस मुल्क में हर दिन कहीं न कहीं से गुनाह की दावत मिलती है और मैं उनका मेहमान होता हूँ। आज इधर अध्याशी कर रहा हूँ तो कल मेरे प्राहक रोज़ नए होते हैं। जब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है तो बताएं कि मैं गुनाह से कैसे बच सकता हूँ? मैंने कहा, भई! अगर आपके लिए गुनाहों से बचना मुश्किल है तो अल्लाह तआला के लिए तो आपको गुनाहों से बचा देना आसान है।

वह कहने लगा, हाँ यह तो है। मैंने कहा, हमने गुनाहों से बचने के लिए बड़ों से एक नुस्ख़ा सीखा हुआ है। मैं आपको वह सिखा देता हूँ। फिर उसकी बरकत ख़ुद देखना।

यह कहने लगा, जी बताएं। मैंने उसी जगह पर बैठे हुए उस आदमी को बैअत के कलिमात पढ़ाए और उसको मुराक्तवा करने का तरीका बताया। उसने कहीं और जाना था और मैंने कहीं और अलबत्ता हमने एक दूसरे का पता ले लिया।

अल्लाह की शान तीन माह बाद उस नौजवान ने इंगलिश में ख़त लिखा। उस ख़त को मैंने महफ़ूज़ कर लिया। उसने उस ख़त में दो बातें लिखीं:

पहली बात यह लिखी कि "पाँच वक्त की नमाज़ तो पढ़ता ही हूँ, कभी-कभी भुझे तहज्जुद की नमाज़ भी मिल जाती है।"

दूसरी बात यह लिखी कि "इस बात पर हैरान हूँ कि मैं गुनाहों के समुन्दर में रहते हुए भी गुनाहों से कैसे बचा हुआ हूँ।"

मैंने इसके जवाब में लिखा कि "हमारे बड़ों की दुआएं हमारे गिर्द पहरा दिया करती हैं। (खुत्बात ज़ुलफ़ुक़्क़ार 10/138-141)

> दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है मैं डूबता हूँ समुन्दर उछाल देता है



## 機變

اینما تکونوا یدر ککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده.

मीत व कृब और मैदाने हरार

# मीत कुब्र और मैदाने हश्र

# महशर के हौलनाक मंज़र और औलादे

#### आदम की नफ़्सा-नफ़्सी

हज़रत सलमान फ़ारती रिज़यल्ताहु अन्हु से रिवायत है कि क्यामत के दिन सूरज दस गुना ज़्यादा तेज़ होगा और हर आदमी को यूँ महसूस होगा कि सूरज ज़मीन से कुछ गृज़ के फ़ासले पर है। धूप की सख़्ती की वजह से लोग पसीने में डूबे हुए होंगे। सात किस्म के आदिमियों को अर्श का साया नसीब होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इशांद फ्रमाया कि मख़्तूक धूप और प्यास की वजह से तह़प रही सेगी। कोई छल पूछने वाला न होगा। इस हालत में कई हज़ार साल गुज़र जाएंगे।

#### हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में दरख़्वास्त

आख़िर लोग परेशान होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में पेश होंगे और कहेंगे, (المعلقة المعلقة के हुज़ूर अर्ज़ जान आप हमारे साथ क़दम आगे बढ़ाइए और अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ कीजिए कि ऐ अल्लाह इस सख़ी को बरदाश्त करना मुश्किल है। आप हमसे हिसाब ले लीजिए ताकि हमने जाना कहीं है वहाँ जल्दी पहुँच जाएं। यह तंगी हमारी बरदाश्त से बाहर है। मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस चक़्त यह कहते हुए इंकार फरमा देंगे कि नहीं मैंने भूल की वजह से एक दाना खा लिया था और उस दाने की वजह से तीन सौ साल तक रो रो कर माफ़ी मांगता रहा। हदीस पाक में आया है कि पूरे इंसानों के जितने आँसू हैं वे सारे के सारे दसवां हिस्सा हैं

और नौ हिस्से आँसू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन तीन सौ सालों में निकले। और उसके बाद अल्लाह तआ़ला ने उनकी तौबा को क़ुबूल फ़रमा लिया। इतना रोए और माफी मांगने के बाद और तौबा क़ुबूल हो जाने के बाद आख़िर उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ़ बनाया और तीस हज पैदल चलकर किए। मगर क़यामत के दिन यह फिर मी फ़रमाएंगे नहीं, मुझे अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के सामने जाने में शर्मिन्दगी महसूस हो रही है। ग़ौर कीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की क़ुबूलियत का भी फ़ैसला आ चुका है लेकिन बंदा अपने किए पर पछताता है। जब क़यामत के दिन हमारे जद्दे अमजद का यह हाल होगा तो हम लोग जब अपने गुनाहों को लेकर जाएंगे और बग़ैर तौबा के मर जाएंगे तो हमारे लिए क्यामत के दिन अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए क़्रआन मजीद में आता है:

#### ﴿ وَلُو لُوا الْمَالُمَجُومُونَ تَاكْسُوا وَوُسُهُمْ عَبْدُ وَبِهُمْ ﴾

कि अगर आप उस मंज़र को देखें जिस दिन मुजरिम अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो क्षम की वजह से उनके सर झुके होंगे।

जब क्यामत के दिन शर्म महसूस होगी तो बेहतर है कि हम अपने गुनाहों से आज ही तौबा कर लें।

(खुत्वात जुनपुत्रकार ६/८८-१०)

# हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में दरख़्वास्त

उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों को कहेंगे कि आप लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे। लिहाज़ा सारी मख़्लूक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तलाज़ में लग जाएगी। जब नूह अलैहिस्सलाम मिलेंगे तो मख़्लूक अर्ज़ करेगी, ऐ आदम सानी। आप हमारे लिए अल्लाह की हुन्नूर में सिफारिश कर दीजिए और हमें अल्लाह के सामने पेश कर दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनको फुमरमाएंगे कि नहीं, मैंने अपने बेटे के लिए إنى اعبذبك الا और अल्लाह तुआला ने फुरमाया था, الله العبداله ﴿ وَاللَّهِ الْعَبَّالُ عَلَّمُ اللَّهُ ऐ नूह! ऐसी दुआ न कीजिए कि कहीं आपकी تكونامن الجاهلين नबुव्वत के मर्तबे से उतार न दिया जाए। इसलिए मुझे तो उस फ़रमान से डर लगता है कि मैं वह दुआ ही क्यों कर बैठा था। मैंने अल्लाह तआ़ला के हुदूर फ़ौरन माफ़ी मांगी थी। लिहाज़ा मैं अल्लाह तआला के हुज़ूर पेश नहीं हो सकता ! हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दल गुफ्कार था मगर वह इस के मांगने के बाद इतना रोए कि उनका नाम नूह पड़ गया। नूह का मतलब है नूहा करने वाला यानी रोने वाला। इतना रोने के बावजूद क्यामत के दिन अल्लाह रब्बुलङ्ज्जुत के सामने जाने से जब उनकी इतना डर लगेगा तो सोचना चाहिए कि हम तो अपने गुनाहों पर रोते भी नहीं बल्कि जब गुनाह करते हैं तो खुशी-खुशी दूसरों को बताते हैं कि पैंने फलाँ गुनाह किया है। सोचें तो सही कि क्यामत के दिन हम अल्लाह के हज़ूर कैसे पेश होंगे?

## हजुरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में दरख़्वास्त

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सब इंसानों को फ़रमाएंगे कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाए। सारी इंसानियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ढूंढ़कर उनसे अर्ज़ करेगी कि ऐ अल्लाह के ख़लील! आप हमें अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हुन्दूर पेश कर दीजिए। लेकिन वह फ़रमाएंगे कि नहीं आज मुझे अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के पास जाते हुए घबराहट हो रही है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तीन बातें ऐसी थीं जो मसलेहत की बिना पर तो हुई लेकिन ख़िलाफ़े वाकिआ थीं। आज मुझे उन तीनों बातों पर शर्मिन्दमी है। उनमें से पहली बात तो यह थी कि एक बार इनको इनकी कौम कहीं से जाना चाहती थी मगर इन्होंने कह दिया था कि मैं बीमार हूँ। वाकई उन मुश्सिकों. के साय जाने में तो रूहानी वीमारी ही थी। इसलिए उन्होंने उनको उज्ज पेश कर दिया था। अल्लाह तआला ने कुरआन पाक में फ्रमाया था कि उन्होंने फ़रमाया, ﴿ ﴿ فَعَالُ مَى عَنِيم ﴿ कि मैं बीमार हूँ। उन्होंने यहाँ बीमारी का उद्ध तो किया लेकिन हकीकृत के ख़िताफ था, इसलिए फरमाएंने कि मुझे अल्लाह रब्बुलइन्ज़त के सामने हाज़िर होने से शर्न महसूस हो रही है। दूसरी बात यह कि एक बार वह अपनी बीवी हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर मिख्न के क़रीब से गुज़रे। वक्त का बादशाह एक ज़ालिम इंसान या। उसने पुलिस वालों को कहा हुआ घा कि तुम जहाँ कहीं भी किसी ख़ुबसूरत औरत को देखो तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। इस तरह वह उसकी बेड्ज़र्ज़ी करता। अल्लाह तआला ने बीबी सारा रिज़यल्लाहु अन्हा को हुस्न व जमाल का सांचा बनाया था। लिहाज़ा पुलिस वालों ने जब उनको देखा तो उन्हें भी पकड़कर ले गए। उसका दस्तूर यह था कि अगर उस औरत के साथ उसका शौहर होता तो वह उसे कत्ल करवा देता और अगर भाई या वाप होता तो फिर वह उनको कतूल नहीं करवाता था। अलबत्ता ब्राई का काम करता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुँचे तो उनसे भी उसने पूछा कि तुम कौन हो और इस औरत के क्या लगते हो? आपने अपनी जान की डिफाज़त को निगाह में रखते हुए कह दिया यह मेरी बहन है। अल्लाह तआला ने भी फरमाते हैं कि वेशक ईमान वाले भाई-भाई हैं। इसित्ए ﴿ المؤسون العرفة ईमान को निस्वत से मोमिन मर्द और मोमिन को दीनी भाई और बहन कह दिया जाता है। आपने भी इसी निस्वत से हज़रत सारा रिज़यल्लाहु अन्स्र को बहन कह दिया क्योंकि वह उसी दीन पर थीं जिस पर आप थे। यह दात सौ फ़ीसद शरिअत के मुताबिक जाएज़ थी। जान बचाने के लिए तो हराम चीज़ भी हलाल हो जाती है। मगर उसके वावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिज्ञक महसूस हो गई।

तीसरी यात यह है कि एक बार हज़रत इब्राहीम अतैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा था। जब क्लफ़िरों ने आकर उनसे पूछा कि हमारे माबूदों को किसने तोड़ा तो उन्होंने फ़रमाया था कि तुम उससे पूछो जो तुम्हें इन बुतों से बड़ा नज़र आता है। हज़ात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दिया था। इसलिए बड़े बुत से पूछने को फ़रमाया। अव ज़ाहिर में यह कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। काफ़िरों को समझाने के लिए ऐसा किया था कि वे पूछेंगे तो बुत उन्हें जवाब नहीं देंगे लेकिन बात तो हक्तिकत के ख़िलाफ़ थी। लिहाज़ा इस बात पर भी इतना अफ़सोस होगा कि अल्लाह का ख़लील होने के बायजूद उन्हें अल्लाह के सामने जाते हुए शर्मिन्दगी महसूस हो रही होगी।

इस पर हम लोग सोचें जो दिन रात झूटी कसमें खाते हैं। झूठी मवाहियाँ देते हैं। लोगों के सामने गृल्तियों पर पर्दे डालने के लिए और अपने आपको दुनिया की शर्मिन्दगी से बचाने के लिए झूठी बातें करते फिर रहे हैं। कृयामत के दिन हमें अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हुज़ूर जाते हुए कितनी शर्मिन्दगी होगी।

### हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में दरख़्वास्त

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आप सब लोग मूसा कलिमुल्लाह के पास चले जाएंगे। वह आपकी शफाअत करेंगे। चुनाँचे सारी इंसानियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएगी और कहेगी, ऐ कलीमुल्लाहा आप हमारी शफअत फरमा दीजिए। मगर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह फ़रमाएंगे कि नहीं। मैं आपकी शफ़ाअत नहीं कर सकता क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे मुख़ालिफ़ों ने एक आदमी मेरी इत्तिबा करने वालों से झगड़ रहा था और मैंने नसीहत की ख़ातिर उसको एक मुक्का मारा था ताकि उसे समझ आ जाए लेकिन उसको वह मुक्का उसको ऐसा लगा कि वह मर गया और मैंने अल्लाह तआला से माफ़ी का ऐलान भी फ़रमा दिया मगर फिर भी वह मेरा मुक्का लगने की वजह से मरा तो था। इसलिए मुझे इस बात की वजह से अल्लाह तआला के सामने जाते हुए शर्म महसूस हो रही है।

### हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में दरख़्वास्त

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत को फ्रमाएंगे कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। सारी इंसानियत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएगी मगर वह भी कहेंगे कि नहीं मुझे अल्लाह रब्बुइलज़्ज़त के सामने जाते हुए इसलिए डर लग रहा है कि मेरी उम्मत ने मुझे और मेरी माँ को अल्लाह तआला के साथ शरीक बना दिया था। आज अल्लाह तआला मुझसे कहीं यह न पूछ लें कि क्या आपने तो नहीं कहा था कि मुझे और माँ को अल्लाह के साथ शरीक बना लो। इसलिए आज मुझे अल्लाह तआला के सामने जाते हुए डर लग रहा है।

# शाफ्ञ महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में दरख़्वास्त

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ्रायाएंगे कि आप अल्लाह तआला के महबूब नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएं, सुनाँचे सब लोग नबी अलैहिस्सलाम के पाए आएंगे। ''तर्मीबयत्तरहीब'' में हाफ़िज़ मुन्ज़री रह० ने यह बात लिखी है कि इस वक्त अल्लाह तआ़ला अबिया किराम के लिए मिम्बर लगवाएंगे और तमाम अंबिया किराम अपने-अपने मिम्बरों पर जलवा अफ़रोज़ होंगे। नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी मिम्बर पेश किया जाएगा मगर अल्लाह तआला के महबूद सल्लल्लाह् अलैहि वसल्लम मिम्बर पर नहीं बैठेंगे क्योंकि उस वक्त आपके दिल में यह ख़्याल होगा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं इस मिम्बर पर बैठ जाऊँ और यह उड़कर जन्नत में चला जाए और मेरी गुनाहगार उम्मत पीछे रह जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाएगा ऐ मेरे महबूब! आप मिम्बर पर क्यों नहीं बैठे? आप अर्ज़ करेंगे, ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत के गुनाहगारों का तो अभी फ़ैसला नहीं हुआ। मैं इस मिम्बर पर कैसे बैठूं। फिर अल्लाह तआला आप पर एक ख़ास तजल्ली फ़रमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि उस तजल्ली फ़रमाने पर अल्लाह तआ़ला मुझे "मकामे महमूद" अता फरमा देंगे। मैं वहाँ जाकर एक सज्दा करूंगा और सज्दे में अल्लाह तआ़ला की तारीफें करूंगा जो न पहले किसी ने की और न बाद में कोई करेगा, रोने की हालत में सज्दा करूंगा। अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त मेरे सज्दे को क़ुबूल फ़रमाएंगे और मुझसे पूछेंगे, ऐ मेरे प्यारे महबूब! आप क्या चाहते हैं? मैं अर्ज करूगा। ऐ अल्लाह! आप अपने बंदों का हिसाब ले लीजिए। अल्लाह तआला फ़रमाएंगे, अच्छा तुम लोगों को हिसाब के लिए पेश करो।

### हज़रत अबूबक सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का हिसाब व किताब

रिवायत में आया है कि जब इजाज़त मिल जाएगी तो इस वक्त

नबी अलैहिस्सलाम अबूबक रिज़यल्लाह अन्ह को हाय से पकड़कर अल्लाह तआला के हुजूर में पैश करना चाहेंगे कि आप जाइए ताकि हिसाब किताव शुरू हो जाए। यह सुनकर हजरत अबुबक की आँखों में औंसू आ जाएंगे और वह कहेंगे कि ऐ अल्लाह के नबी सल्ललाह अलैहि वसल्लम! मैं अपनी उम्र के आख़िरी हिस्से में मुसलमान हुआ था। मेरी उम्र का ज्यादा हिस्सा इस्लाम से पहले का है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आगे पेश न किया जाऊँ। मगर अल्लाह के महबूब फ्रमाएंने, अबूबक! तुझे आगे जाना होगा। चुनाँचे जब हज़रत अबूबक आगे बढेंगे तो वह वही काम करेंगे जो नबी अलैहिस्सलाम ने किया। वह भी कृदम आगे बढ़ाकर अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के हुज़्र सज्दे में गिर जल्में और रोने लग जाएंगे। किताबों में लिखा है कि सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इतना रोएंगे कि अल्लाह तआ़ला फ्रमाएंगे कि ऐ मेरे महबूव के गारे यार! क्यों रोते हो? सज्दे से सर उठाओं क्या चाहते हो? चुनाँचे अल्लाह तआला उनके सन्दे को क़ुबूल फ़रमाएंगे। और उन पर एक ख़ास तजल्ली फ़रमाएंगे। हदीस पाक में आया है :

﴿ إِنَّ اللَّهِ يَسِعِلَى لِلْحَالِ عَامَةً وَلَكُنَ لَابِي بِكُرِ خَاصِةً ﴾

क्यामत के दिन अल्लाह तआला अपने बंदों पर आम तजहसी फ्रमाएगा लेकिन अबूबक रिजयल्लाह अन्हु के ऊपर ह्यास तजल्ली फ्रमाएंगे।

अल्लाह तजाला अपने महबूब सल्लल्लाहु अतैहि वसत्लम के इस यार से इतने खुश ही जाएंगे कि ख़ास तजल्ली फ्रमाएंगे।

# हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशी

उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश किया जाएगा। हदीस पाक में आया है कि जब हज़रत उमर आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह तआला फरमाएंगे ﴿﴿﴿ السَّرَاعِلِكَ الْمَاكِ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُ الْمُلْكِ الْمُولِكُ اللَّهُ के यामत हो। एक और हदीस मुबारक में है कि ﴿ اللَّهُ مِلْكُ رَابِ مَلِكُ وَ के दिन जिसे सबसे पहले अल्लाह तआला सलाम फरमाएंगे वह उमर रिज़्यल्लाहु अन्हु होंगे। उन्होंने ऐसी साफ सुघरी ज़िंदगी गुज़ारी होगी कि उनके आमाल को देखकर अल्लाह तआला खुंश हो जाएंगे।

# हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशी

फिर उनके बाद अल्लाह तआला के महबूब हज़रत उस्मान को पेश करेंगे। किताबों में लिखा है कि जब हज़रत उस्मान अल्लाह रख्बुलइज़्ज़त के हुज़ूर पेश होंगे तो अल्लाह तआला उनका हिसाब बहुत ही जल्दी ले लेंगे। यह इसलिए कि एक बार ईद का दिन था। नबी अलैहिस्सलाम ईद की नमाज़ के लिए तश्रीफ़ ले जाने लगे तो हज़रत आएशा रिजयल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के महबूब! कुछ दे दीजिए ताकि हम कुछ एका लें। मदीने की बेवाएं और यतीम बच्चे उम्मीद लेकर आएंगे। मैं उनको कुछ दे सकूं। अल्लाह के महबूब ने फ़रमाया कि मेरे पास तो इस वक्त कुछ नहीं है। चुनाँचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के लिए तश्रीफ़ ले गए।

जब वापस आए तो देखा कि घर में सब कुछ पका हुआ है और मदीने की बेवाएं और पतीम ले ले कर जा रहे हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि दसल्लम ने पूछा यह कहाँ से आया? हज़रत आएशा ने अर्ज़ किया जब आप नमाज़ के लिए तश्रीफ़ ले गए तो हज़रत उस्मान ने सामान से लदा हुआ एक-एक ऊँट आपकी सब बीवियों को हिंदिये के तौर पर भेजा है। यह सुनकर नबी अलैहिस्सलाम का दिल इतना खुश हुआ कि कि आप ने दुआ मांगी

الجيا وحنن مهل المعساب على عثمان وطى الله عنه

ऐ रहमान! तू उस्पतन का हिसाब आसान फ्रामा देना।

नबी अलैहिस्सलाम की यह दुआ क़ुबूल होगी। और हज़रत उस्मान का हिसाब किताब बहुत जल्दी ले लिया जाएगा।

हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का हिसाब व किताब

अनके बाद हज़रत अली को अल्लाह र**ब्बुह**ज़्ब़त **के हुज़ूर पेश** किया जाएगा। हदीस पाक में आया है :

وأسرع المحامية يوم القيامة حساب على

कृयामत के दिन सबसे आसान और जन्दी हिसाब असी रिजयल्लाहु अन्हु का होगा।

#### पुलसिरात का सफर

जब नबी अतैहिस्सलाम के चारों यार पेश हो जाएंगे तो जल्लाह तआला जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा। चुनाँचे अल्लाह तआला फ्राएंगे (अप्टेंक्स्प्रेंक्स्प्रेंक्स्प्रेंक्स्प्रेंक्स्प्रेंक्स्प्रेंक्स्प्रेंक्स्प्रेंक्स्प्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्स्रेंक्

फ़रमा देंगे। पुलसिरात के ऊपर से हर एक को गुज़रना पड़ेगा। इर्शाद बारी तआला है:

> وان منكم الاواردها كان على ربك حتما مقطيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظلمين فيها جثيا.

# नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में दाख़िला

जब पुलिसरात से आगे चले जाएंगे तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह समझेंगे कि मेरी उम्मत के सारे लोग मेरे साथ आ गए हैं और जहन्नम से पार हो चुके हैं। लिहाज़ा आप उन सब लोगों को लेकर जन्नत में तश्रीफ़ ले जाएंगे यहाँ तक कि जन्नत में रहते हुए बहुत अरसा गुज़र जाएगा।

### मुसलमानों को जहन्तम में काफिरों का ताना

रिवायत में आया है कि जो लोग पुलसिरात से गुज़रते हुए जहन्तम में गिरेंगे उन्हें अज़ाब होगा। जहन्तम के सबसे ऊपर के दर्जे में ईमान वाले गुनाहगार होंगे। जब बहुत अरसा गुज़र जाएगा तो अल्लाह तआला अपनी हिकमत से उनके और काफ़िरों व मुश्रिकों के बीच आग को शीशे की तरह बना देंगे। काफ़िर और मुश्रिक जब मुसलमान गुनाहगारों को देखेंगे कि वह भी जहन्तम की आग में जल रहे हैं तो वे मुसलमानों को ताना देंगे कि हम तो अल्लाह का इंकार किया करने थे, जिसकी वजह से हम जल रहे हैं लेकिन आप तो खुदा को मानते थे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे और इसके बावजूद आप भी हमारी तरह जल रहे हो। आपका खुदा आपके किस काम आया?

### जहन्नमी मुसलयानों से जिब्रील अमीन की मुलाकात

हदीस पाक में आया है कि जब जहन्ममी काफिर मुसलमान मुनाहगारों को ताना देंगे तो अल्लाह तआला जिब्रोल अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और फ्रमाएंगे कि ऐ जिब्रोल! आज हमारे मानने वालों को ताना दिया जा रहा है कि उनके साथ भी वही सुलूक हो रहा है जो न मानने वालों के साथ हो रहा है। जाओ जरा जहन्मम के हालाव मालूम करके आओ! चुनाँचे जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्मम में जाएंगे। जहन्मम के दरवाज़े पर उसके दारोग्ए मालिक खड़े होंग। वह दरवाज़ा खोलकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अंदर दाख़िल करेंगे। जब मुनाहगार मुसलमान उनको देखेंगे तो वह फ्रिश्तों से पूछेंगे कि ये कीम हैं? उस वक़्त उनको बताया जाएगा कि यह वह फ्रिश्तों है जो सुम्हारी नवी अलैहिस्सलाम के पास ''बही'' लेका जाने थे।

# शफ़ी-ए-आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम गुनाहगारों का पैग़ाम

जब उनके पास नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिकिता किया जाएगा तो उस वक्त गुनाहगार लोगों को नबी अलैहिस्सलाम की याद आएगी और वे कहेंगे वा मुहम्मदा! वा मुहम्मदा! जहन्नमी लोग इन अलफाज़ में जिब्रील अलैहिस्सलाम को रोकर कहेंगे कि ऐ जिब्रील! नवीं अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर जाते थे, आज हम गुनाहगारों का पैगाम भी हमारे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा देना कि आका आप तो हमें भूल ही गए हैं। हम जहन्नम की आग में जल रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके साथ वादा कोरेंगे कि मैं अस्पका पैगाम अल्लाह तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर पहुँचाउंगा।

#### शफाअते कुबरा

चुनाँचे जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्सम से बाहर आएंगे तो अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त फ़रमाएंगे, जिब्रीलः आपने मेरे महबूब सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के गुनाहगार उम्मतियों से जो बादा किया है उस बादे को निभाना ज़रूरी है। लिहाजा जिन्नील अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम जन्नतुलफ़िरदौस में अंबिया किराम की मन्लिस में मिम्बर पर तश्रीफ फ्रमा होंगे। जिन्नील अलैहिस्सलाम को जब आप देखेंगे तो फरमाएंगे, जिब्रील! आज कैसे आना हुआ। जिद्यील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि मैं आज आपकी उम्पत के गुनाहगारी का पैगाम आपके पास लाया हूँ। जब नदी अलैहिस्सलाम यह सुनेंगे कि मेरी उम्भत के कुछ पुनाहगार अभी भी जहन्नम में हैं तो आप हैरान होंगे कि अच्छा! मुझे तो ख़्याल ही नहीं था। चुनाँचे नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त अल्लाह रब्दुलइज़्ज़त के हजूर सञ्दा फ़्रापएंगे और अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के सामने कहेंगे, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह तआ़ला उनको "शफाअते कुबरा" की इजाज़त फ्रामाएंगे कि एं मेरे महबूब! आप जिसके बारे में चाहें शफाअत फरमाइए, हम उसको जहन्नम से निकाल देंगे।

शफाअते कुबरा की यह खुशख़बरी सुनकर नबी अलैहिस्सलाम जहन्नम की तरफ़ चलेंगे। उस बक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम एक ऐलान कर देंगे कि ऐ जन्नतियों! नबी अलैहिस्सलाम जहन्नमियों की शफाअत के लिए जा रहे हैं। तुम भी साथ चलो। चुनाँचे उस दुल्हे के साथ शफाअत करने के लिए एक बासत चलेगी। नबी अलैहिस्सलाम शफाअत फ्रामाएंगे। दूसरे अंबिया किराम भी शफाअत फ्रामाएंगे। सारे जन्नती शफाअत फ्रामाएंगे। जिसका जो भी वाकिफ होगा रह उस बंदे को जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर दुनिया में किसी मोमिन को एक प्याला पानी पिलाया होगा तो अल्लाह तआला उसक अमल की बरकत से उसको भी जहन्नम से निकाल लेंगे।

### उतकार्ज्समान कौन?

जब सब लोग शफ़ाअत कर चुकेंगे तो अल्लाह तआला फ़रमाएंगे, ऐ मेरे प्यारे महबूब! मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी उम्मत के तीन लप भरकर जहन्तम से निकालूंगा। लिहाज़ा अल्लाह रब्बुलड्ज़्बत अपनी क़ुदरत के दोनों हाथों से जहन्तम से तीन लपभर कर निकालेंगे यानी जैसे आदमी दोनों हाथों से आटा निकाल लेता है। उस लप में इस उम्मत के खरबों लोगे होंगे जिनको अल्लाह तआला अपनी रहमत से जहन्तम से निकाल देंगे।

उनके जिस्म जल-जल कर कोयला हो चुके होंगे। अल्लाह तआला की तरफ़ से हुक्म होगा कि इनको नहरे हयात से गुस्त दिया जाए। चुनाँचे जब उनको गुस्ल दिया जाएगा तो उनके जिस्म ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनके माथे पर उतकाउर्रहमान का नाम लिख दिया जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि रहमान के अपनी रहमत से उनकी बिड्सिश कर दी है। उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। अब नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत का कोई गुनाहगार भी पीछे नहीं रहेगा। सबको बख्श दिया जाएगा।

# रहमान की तरफ से रिहाई पाने वालों की फ्रियाद

हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब ये लोग जन्नत में ज़िंदगी

गुज़ारने लगेंगे तो वह जन्नती जो पहले से जन्नत में होंगे जब उनको देखेंगे तो मज़ाक किया करेंगे और कहेंगे कि देखो हम पर तो अल्लाह तुआला की रहमत हो गई और उसने हमारे अमलों को ह्वबूल फुरमा लिया ब्रेकिन आप तोग तो रिकायती पास है। आपके नाथे पर उतकाउर्रहमान का नाम लिखा हुआ है। उन जन्नतियों के साथ पहले वाले जन्नती इस तरह मज़ाक करेंगे जिन जन्नतियों के मार्थों पर उतकाउर्रहमान लिखा होगा। उनको यह बात महसूस होगी। लिहाजा एक बार वे सब जन्नती अल्लाह रब्बुलइञ्जूत के हुजूर दुंआ करेंगे, ऐ अल्लाह! आपने हमें जहन्नम से निजात तो दे दी लेकिन माथे पर एक मुहर भी लगा दी। जिसकी वजह से सब पहचान रहे हैं कि हम खुद इस काबिल नहीं थे बल्कि रिआयती पास होकर आ गए हैं। ऐ अल्लाह! हमें इससे बचा लीजिए। अल्लाह तआला उनकी इस फरियाद को कुबूल करेंगे और फ्रमाएंगे कि हमने ख़ुद यह मुहर लगाई थी ताकि तुम्हारे अपने दिल में यह कैफियत पैदा हो और तुम हम से मांगो और हम तुम्हें जता कर दें। चुनाँचे उनकी फ़रियाद पर अल्लाह रब्बुलड्ञ्ज़त उनके माथों पर से उत्तकाउर्रहमान की इस मुहर को भी हटा देंगे।

### शफाअत की दुआ

मोहतरम जमाअत! काश कि हम भी इन रिआयती पास लोगों में क्यामत के दिन शुमार हो जाएं। अपने अमल तो इस क्रिबल नहीं हैं मगर अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त के पहतूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीव हो जाए। दूसरे अविया किराम शफ़ाअत, अल्लाह के नेक बंदों की शफ़ाअत नसीब हो जाए। काश! अल्लाह का कोई ऐसी बंदा हो दुनिया में हमें भी पहचाने वाला हो। हम भी किसी की पहचान में आने वाले बन जाएं जो क्यामत के दिन हमें जहन्नम में जलता देखें तो इतना कह दे कि एक अल्लाह यह मुझरी ताल्लुक रखने वाला था। यह मेरी इज़्द्रत करता था और मेरे साथ सब्ता रखने वाला था। काञ्च कि कोई ऐसा ब्ब्ह्कर हमें भी जहन्त्रम से निकालने वाला वन जाए।

रब्बे करीम! से दुआ है कि परवरिदगार आलम हमें अपनी रहमत से क्यामत के दिन इन रिआयती पास लोगों में शामिल कर फरमा ले! हमारे आमाल तो इस कृष्टिल नहीं। अलबत्ता अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त की रहमत ही का सहारा है और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह तआला रहमतुल्लिल-आलमीन बना दिया दिल में तमन्ता है कि अल्लाह उसी नबीए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम के सदके हमें शर्मिन्दा होने वालों में शामिल न फ्रमाए बल्कि हमें अपनी रहमत में से हिस्सा पाने वालों में शामिल फ्रमाए बल्कि हमें अपनी रहमत में से हिस्सा पाने वालों में शामिल

## मुहलते ज़िंदगी का अजीब वाकिआ

मुहलते ज़िंदगी को समझने के लिए विक्रिआ किताबों में लिखा है कि एक बादशाह का बाग था और उस बाग के कई हिस्से थे। और हर-हर हिस्से में फल लगे हुए थे। चुनाँचे बादशाह ने एक आदमी को भेजा कि उस बाग से फल तोड़कर लाओ। कोशिश करना कि तुम अच्छे फल तोड़कर लाना। मैं तुम से खुश हूंगा और तुम्हें ईनाम दूंगा। लेकिन मेरी एक अर्त है कि जिस हिस्से से एक दफ्त गुज़र जाओंगे उसमें तुम्हें दोवारा वापस आने को इजाज़त नहीं होगी। चुनाँने उस आदमी ने टोकरी हाथ में ली और बाग में दाख़िल हुआ। उसने देखा कि पहले हिस्से में बहुत अच्छे फल लगे हुए थे। दिल में आया कि यहाँ से फल तोड़ लूँ। फिर सोचा कि अगले हिस्से में देख लेगा हूँ। बब अगले हिस्से में देख लेगा हूँ। बब अगले हिस्से में दोख़ लेगा हूँ।

लगे हुए हैं। दिल में ख़्याल आया कि यहाँ से फल तोड़ लूँ। फिर सोचा कि अगले हिस्से में जाकर तोड़ लूंगा। हो सकता है कि वहाँ और बेहतर हो। जब वहाँ जाकर देखा तो और बेहतर फल लगे हुए ये। दिल में ख़्याल आया कि यहाँ से फल तोड़ लूँ। फिर सोचने लगा, नहीं मैं अपनी टोकरी में सबसे बेहतरीन फल लेकर जाऊँगा। इसलिए अगले हिस्से में देखता हूँ। जब अगले हिस्से में गया तो देखता है कि वहाँ पर बहुत बेहतरीन फल लगे हुए थे। जब आख़िरी हिस्से में दाख़िल हुआ तो कि उस हिस्से के पेड़ों पर फल नहीं लगे हुए थे। वहाँ रोने खड़ा हो गया कि काश! मुझे पता होता तो में पहले हिस्सों में से फल तोड़ लेता। आज मेरी टोकरी ख़ाली तो न होती।

ऐ इंसान! तेरी ज़िंदगी की मिसाल ऐसी ही है। तेरा हर दिन तेर लिए बाग का हिस्सा है। तू इसमें से फल तोड़ सकता है यानी नेकी कमा सकता है। लेकिन इंसान यही सोचता है कि मैं आज नहीं तो कस नेकी कर जूंगा। और यही आजकल करते करते आख़िर इंसान को मौत आ जाती है। फिर उसे इतनी मुहलत नहीं मिलती कि अपने घरवालों को बतीयत करे,

#### ﴿ إِذَا جَاءِ اجْلُهُمْ قُلَا يُسْتَأْخُرُونَ سَأَتَهُ وَلَا تَسْتَقَلَّمُونَ . ﴾

मौत आ जाती है तो न एक लम्हा आगे न एक लम्हा पीछे होती है। बस इंसान को अपने वक्त पर जाना होता है। अगर पानी का प्याला हाथ में हो तो इतनी भी तौफीक नहीं होती कि वह पानी का प्याला पी ले। यहाँ तक कि आधा सांस अंदर होता है और आधा बाहर होता है और वहीं उसकी रूड को कृष्ण कर तिया जाता है।

### एक इंसान की अजीब मौत

सिरी सक्ती रह० फ़रमाते हैं कि हम बैठे हुए थे। एक आदमी

आया और पूछता है कि कोई अच्छी जगह है कि जहाँ कोई मर सके। कहने लगे हमने कुँए का सस्ता दिखा दिया कि वह साएदार अच्छी जगह है। कहने लगे, हमारे सामने वह बंदा गया, युजू किया, दो स्कजत पढ़ी और लेट गया। हम समझे कि सौया हुआ है। जब नमाज़ का वक्त हुआ तो उसे जगाया तो देखा कि वह अल्लाह को प्यास हो चुका है। अल्लाह वाले ग़ैवदान नहीं होते मगर सुन्तों की बरकत से हदीस में आता है कि मलकुल मौत उनको वता देते हैं कि तुम्हरी मौत का वक्त करीब है।

## मौत की याद दिलाने के लिए आदमी मुक्रिर घा

हज्रत उमर फारूक् रिज्यल्लाहु अन्हु कितनी शान वाले सहाबी हैं। उन्होंने एक आदमी को अपने साथ लगा रखा था और उसको यह कह रखा था कि तुम मुझे कभी-कभी मौत की याद दिलाते रहना। चुनोंचे मुख्लिलफ् महफ्लिं में यह मौत का तिज्ञिस करते रहते थे। एक दिन आपने उन्हें फरमाथा, अब आप कोई दूसरा काम कर लीजिए। कहने लगा, हज्रता। क्या अब मौत को याद दिलाने की ज्रुत्तत नहीं है? आपने अपनी दाढ़ी मुबारक की तरफ इशास किया जिसमें कुछ सफ़ेद बाल जा गए थे। फरमाया, ये सफ़ेद बाल मुझे मौत की याद दिलाने के लिए काफ़ी हैं। मुझे इनको देखकर मौत की याद आती रहेगी।

## एक हैरान करने वाला मंज़र

पंद्रह बीस साल पहले की बात है कि मैं किसी के सिलसिले में लाहोर गया था। वहाँ एक दोस्त ने मुझे काव, हज़रत! अगर आपके पास वक्ट हो तो आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। पैंने पूछा, कौन सी? वह कहने लगा, हज़रत! आप वह चीज़ देखका यकीनन खुश होंगे। लिहाज़ा अगर आप के पास बक्त है तो मैं आपको लिए चलता हूँ। मैंने कहा, ठीक है चलें। उसने मुझे अपनी गाड़ी पर बिठा लिया और तकरीबन दस किलोमीटर का सफ्र कर<del>ने</del> के बाद उसने ब्रेक लगाई। वह खुद भी गाड़ी से दीचे उत्तरा और मुझे भी कहा हज़रतः आप भी उतर आएं। चुनाँचे मैं भी उतर गया। उसने मुझे वहाँ सङ्क के किनारे पर वरगद का एक ऐसा पेड़ दिखाया जो सख़्ट आंधी की वजह से जड़ों से उखड़ा हुआ या। मैंने कहा, इस पेड़ की क्या ख़ुबी हैं? वह कहने लगा, आप जुए इसके करीब होकर इसकी जड़ों के अंदर देखें। जब फैंने क़रीब होकर देखा तो मैं हैरान रह गया कि उस पेड़ की जड़ों के बीच वाली मिट्टी में नूसनी चेहरे वाले एक दाढ़ी वाले आदमी की मैय्यत दफ्न थी। उस मैय्यत को पेड़ की जड़ों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। पेड़ के उखड़ने की वजह से उसकी जड़ों में से मिट्टी गिर गई जिसकी वजह से उसकी मैय्यत नज़र आ रही थी। और भज़े की दात यह है कि उसका जिस्म और कफ़न सही सलामत था. सुब्हानअल्लाह। वाद में गौर किया कि यह पेड़ तकुरीबन एक सौ साल पहले लगाया गया था। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता गया उसकी जड़ें उस आदमी की मैच्यत को चारों से तरफ से घेरती गयीं। मालुम नहीं कि उस आदमी को उस पेड़ के लगने से कितना पहले दफन किया गया था।

#### अल्लाह वार्लो की मौत

अल्लाह वार्तों की मौत भी ऐसी होती है। ख़्र्याजा अलाउद्दीन रह0 अत्तार थे। इत्र वेचते थे। छोटी-छोटी शीशियाँ रखते थे। एक अल्लाह वाले आए और बड़े ग़ौर से उनकी शीशियों को देखने लगे। यह नौजवान थे। कहने लगे, बड़े मियाँ। क्या देख रहे हो? फ्रांसने लगे कि देख रहा हूँ कि इतनीं शीशियों में तुम्हारी जान अटकी हुई है, यह 

### क्द्र क्या सुलूक करती है?

हज़रत उपर बिन अब्दुत्त अज़ींज़ रह० एक बार जनाज़ा पढ़ने गए। अब ज़रा ग़ौर कीजिए क्योंकि यह आजिज़ जो नुक्ता आपके ज़हन में बिठाना चाहता है वह मौरन ज़हन में आ जाएगा। जनाज़ा पढ़ने के बाद क़बिस्तान में एक क़ब्र के पास खड़े होकर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, हज़रत! आप तो इस जनाज़े के सरपरस्त थे आप पीछे क्यों खड़े हो गए? फ़रमाने लगे कि मुझे इस क़ब्ब में से ऐसे आवाज़ महसूस हुई जैसे यह मेरे साथ चात कर रही हो। लोगों ने पूछा कि कृब ने आपके साथ क्या बात की? फ़रमाने लगे कि कृब ने मुझसे यह बात की कि ऐ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़! तू मुझसे यह क्यों नहीं पूछता कि जो बंदा मेरे अंदर आता है तो मै। उसके साथ क्या सुलूक करती हूँ? मैंने कहा, बता दो। कृब्र कहने लगी कि मैं उसके साथ यह सुलूक करती हूँ कि:

उसका गोश्त खा जाती हूँ,

एसकी उंगलियों के पोरों को उसके हाथों से जुदा कर देती हूँ, उसके हाथों को उसके बाजुओं से जुदा कर देती हूँ, उसके बाजुओं को उसके जिस्म से जुदा कर देती हूँ, यूँ उसकी हड़िड़यों को जुदा करके उनको भी खा जाती हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० फ्रमाने लगे कि जब कृष्ट ने यह बात कही तो मुझे रोना आ गया।

(खुत्बात जुलफुक्कार 10/179)

### क्ब में अज़ाबे इलाही के मंज़र

यह वाकिआ इस आजिज़ ने एक बार एक मुल्क में सुनाया। उस महिफ़्त में पीएचडी डाक्टर, एमबीबीएस डाक्टर और साइंसदान किस्म के लोग बुलाए गए थे। महिफ़्त के ख़त्म पर एक साइंसदान साहब मेरे पास आए और कहने लगे, हज़रत! क्या आप ने यह बाकिआ किसी किताब में पढ़ा है? मैंने कहा, जी हाँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० का यह वाकिआ हज़रत शेख़ुल हदीस मौलाना मुहम्मद ज़करिया रह० ने फ़ज़ाइले सदकात में भी नक़ल फ़रमाया है। जब ऐसे टोस बुज़ुर्ग कोई वाक़िआ नक़ल करें तो वह सही होगा।

वह कहने लगे, हज़रत! क्या आप यह सब अपनी आँखों से देखना चाहेंगे? मैंने कहा, पई! आपका क्या मतलब? वह कहने लगा, हज़रत! ये चीज़ें यहाँ एक जगह आँखों से देखी जा सकती हैं। मैं उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। वह कहने लगा, हज़रत! आप तीन घंटे फ़ारिंग करें और मैं आपको ले जाकर ये सब मंज़र आँखों से दिखाऊँगा। मुझे और हैरानी हुई। मैंने कहा ठीक है, कल चलेंगे।

अगले दिन वह डाक्टर साहब वक्त पर ही आ गए और हमें एक

म्युज़ियम में ले गए। उस म्युज़ियम में के अंदर उन काफिरों ने कैंमिकल लगी हुई लाओं रखी हुई थीं। इस स्टेज पर बैटकर मैं यह बात बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं बादुज़ू हूँ और सौ फ़ीसद सही बात कह रहा हूँ। उन्होंने उस म्युज़ियम में शीक्षे के कमरे बनाए हुए थे।

जब पहले कमरे में गए तो उसके दरवाज़े घर लिखा हुआ था कि जब इंसान मरता है तो उसकी यह हालत होती है। जब हम अंदर गए तो हमें एक लक्ष्म नज़र आई जिस घर उन्होंने कैमिकल लगाकर उसे हर चीज़ से बचाया हुआ था। इसको हनूत (कैमिकल) शुदा लक्ष कहते हैं। इंगलिश में इसको ममी कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बंदा मरता है तो वह इस हालत में होता है। हमने इसको कैमिकल लगाकर यहाँ रख दिया है। हम उस लाश को देखकर हैरान हुए।

फिर वह इसरे कमरे में ले गया। वहाँ एक प्लेट पर लिखा हुआ था कि यह आदमी मरा। हमने इसको कुब्र में डाला और कुछ दिनों के बाद हमने कब को खोला और जिस हालत पर हमने इसकी लाश को पाया, हमने उसी छालत में इस पर कैंमिकल छिड़क कर यहाँ रख दिया है। हमने जब उस बंदे को देखा तो उसका बाकी सारा जिस्म ठीक या मगर उसकी दोनों आँखों के देले दुलककर उसके गालों पर आ चुके थे। और उनमें कीड़े पड़ चुके ये। मालूम हुआ कि कब्न के अंदर बंदे के जिस्म में जो सबसे पहली तब्दीली आती है वह यह है कि ऑंखों के दीले दुलक कर गालों पर आ जाते हैं और उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। जिन औंखों से गैठल्लाह को मुहम्बत की नज़र से देखता था उन पर सबसे पहले कीड़े चिपटते हैं। गोया अल्लाह तजाला फ़रमाते हैं कि मेरे बंदे! तेरी आँखें काबू में नहीं थीं। तू गैरुल्लाह को चाहतों और मुहब्बतों से देखता था मगर यह हक तेरे परवरदिगार का था लेकिन तुझे ग्रीर-सहरमीं के चेहरे अच्छे लगते थे। तो जो औंखें गैर-महरकों को मुहब्बत की नज़र से हवस के साथ देखती फिरती हैं. 766

कृत्र में सबसे पहने इन्हीं आँखों को कीड़े खाएंगे। उसके बाद तीसरे कमरे में गए। उस कमरे में पड़ी हुई एक लाश की आँखों के ढेले को भी कीड़ों ने खा लिया था मगर अब उसके होंठों को भी कीड़े खा चुके थे। सिर्फ़ दांतों की बतीसी नज़र आ रही थी। इसके अलावा बाकी लाश ठीक घी। तो दूसरी तब्दीली यह आई कि उसके मुँह में कीड़े पड़ गए और कीड़ों ने होंठों को खा लिया जिसकी वजह से दूर से दांत कज़र आ रहे थे। गुलत मुहब्बत भरी बातें करता, अब दूसरे नंबर पर उसकी जबान को कीडों ने खा लिया।

फिर हम चौंघे कमरे में गए। हमने वहाँ भी देखा कि आँखों से ढेले निकतं हुए और कीड़ों ने उनको खा लिया या और ज़बान की भी कीड़ों ने खा लिया था। इसके अलावा हमने देखा कि उसका पेट प्याले की तरह बना हुआ है। और उस प्याले के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। जिस पेट में हराम डालता था उसमें कीड़े पड़ चुके थे और उसे खा रहे थे। फिर अगले कमरे में देखा कि कीड़ों ने फैलना शुरू कर दिया था। आख़िर एक ऐसे कमर में गए जहाँ कीड़ों ने जिस्म का पूरा गोक्त खा लिया या सिर्फ हड़िडयाँ मौजूद थीं। फिर अगले कमरों में हडि्डयों के बोसीदा होने की हालत को देखा। और जब हम आख़िरी कमरे में पहुँचे तो यहाँ लिखा हुआ था कि जब हमने इस कब को खोदा तो सिर्फ रीढ़ की हडुडी का इतना हिस्सा बाकी फिला था, बाकी सब हड्डियों को भी कीड़ों ने खा तिया था।

ये सब मामलात इंसान को कब्र के अंदर पेश आते हैं। हमारी किताओं में लिखा हुआ था और उस मुल्क के काफिरों ने कब्र में जो तब्दीली देखी उसे ममी की हुई लाशों की सूरत में लोगों के लिए नुमाइश बनाया हुआ या। मगर वह कौनती लाशें होती हैं जिनको मिट्टी , और कीड़े नहीं खाते। ये उन लोगों की लाशें होती हैं जो गुनाह करते हैं। क्यों उनके अंदर गुनाहों के अत्तरात होते हैं। इसलिए मिट्टी और कीड़े उनकी लाशों को खाते हैं। और जो लोग गुनाहों से बचते हैं और अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं क्योंकि उनहोंने अपने इल्म और इरादे से गुनाह नहीं किया होता इसलिए उनकी लाशें क्ब्रों में भी महफ़्कू रहती हैं। अंबिया किराम के बारे में तो हदीस पाक में आया है कि अल्लाह तआला आंबिया किराम के जिस्मों को ज़मीन पर हमम कर दिया। इसी तरह जो आंबिया किराम के बारिस होते हैं और गुनाहों से अपने जिस्मों को बचाते हैं क्योंकि उनके जिस्मों में गुनाहों की गंदगी नहीं होती इसलिए जब उनके जिस्मों को कढ़ों में रख देते हैं तो अल्लाह तआला की ज़मीन उनके जिस्मों को भी नहीं गला सकतो और कीड़े भी उनके जिस्मों में नहीं पड़ सकते। इसीलिए बुळ औलिया अल्लाह के जिस्मों में नहीं पड़ सकते। इसीलिए बुळ औलिया अल्लाह के जिस्म को भी नहीं पड़ सकते। इसीलिए बुळ औलिया अल्लाह के जिस्म को भी नहीं पता सकती और कीड़े भी उनके विस्मों में नहीं पड़ सकते। इसीलिए थाज़ औलिया अल्लाह के जिस्म को भी नहीं यह सकते। इसीलिए थाज़ औलिया अल्लाह के जिस्म को खुटाई के उनन विल्कुलमही सालिम पाए गए। क्योंकि उनके विस्म में गुनाहों के असरात नहीं थे।

(खुन्बात जुलफ़ुक्कार 10/180-182)

## मौत के यक्त अल्लाह की तरफ इनाबत (तयज्जेह)

हमारे सिलिसले नक्शवंदिया के एक बुजुर्ग गुज़रे हैं हज़रत मौलाना हुसैन दाँफिजराँवाले, हज़रत ख़्याजा सिराजुद्दीन रह० से ख़िलाफ़त पाई हालाँकि हज़रत ख़्याजा सिराजुद्दीन रह० उनके शागिर्द थे। उनसे पढ़ते थे। यह भी ख़ुलूस देखिए हमारे बड़ों में इख़लात की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि जिसकों किताबें पढ़ा रहे हैं ख़ुद उसी से बैंअत हो रहे हैं सुलूक सीखने के लिए। वड़ों के छोटों से फ़ैज़ उठाने की बेहतरीन मिसाल इस दीर में इससे बड़ी नहीं मिल सकती। उनसे ख़िलाफ़त पाई लेकिन अल्लाह तआ़ला ने मकाम वड़ा दिया था। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुस्लाह अलैहि के शागिर्द थे। वड़ी निस्बत थी, बड़े मारी आलिम थें लेकिन जब उनका आख़िरी वक्त आया तो हज़रत को कैंफ़ियत घी कि जो भी उनसे मिलने आता । वह इस उससे मुसाफा करते और मुसाफा करके हालचाल पूछते और ह्यलचाल पूछने के बाद फ़रमाते कि देखों! मेरी अल्लाह तआ़ला से मुलाकात का वक्त क़रीब है। आपने भी तैयारी करनी होगी, मैंने भी तैयारी करनी है। अच्छा फिर मिलेंगे और रुख़्सत कर देते। फिर दूसरा आता, मुलाकृत करते, उसका हाल पूछते और फिर यही फरमाते मेरा अल्लाह तआला से मुलाकात का वक्त करीब है। मैंने भी तैयारी करनी है आपने भी तैयारी करनी होगी। अच्छा फिर मिलेंगे। कई महीने यही मामूल रहा। शौक् और इश्तियाक इतना बढ़ गया था. सुब्हानअल्लाह। जब कोई परिन्दे को आज़ाद करने लगे ना और परिन्दा देखा कि दरवाज़ा खुलने लगा है तो परिन्दा फड़कता है। ऐसी उनकी कैफियत थी, झलत थी कि मेरा अल्लाह तआला से मुलाकात का वक्त करीब है। हमने कभी इस अंदाज़ से सोचा कि मेरा अल्लाह तआला से मुलाकात का वक्त करीब है?

